### ज्ञानपीठ मृतिंदेवी जैन-ग्रन्थमाला [ प्राकृत ग्रन्थाङ्क ५ ]

सिरि भगवंत भूदबिल भडारय पणीदो.

# म हा बं धो

# [ महांघवल सिद्धान्तशास्त्र ]

२ बिदियो हिदिबंधाहियारो

[ द्वितीय स्थितिबन्धाधिकार ]

पुस्तक ३

हिन्दी भाषानुवाद सहित



सम्पादक

पण्डित फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

. प्रथम आवृत्ति १००० प्रति ज्येष्ठ वीर नि॰ सं॰ २४८० वि॰ सं॰ २०११ जून १९५४

मूल्य ११ रू०

## स्व० पुण्यक्लोको माता मूर्तिदेवीकी प्रवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

#### संस्थापित

# मारतीय ज्ञानपीड मृतिदेवी ज़ैन-प्रन्यमाला

# प्राकृत ग्रंथांक ५

oscocoarioscococoscipadopaceopocoarionero

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूळ और यथासंभव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा । जैन भण्डारोंकी स्चियाँ, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-प्रनथ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

• ग्रन्थमाला सम्पादक डॉ॰ हीरालाल जैन, एम॰ ए॰, डी॰ लिट् डॉ॰ आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्

प्रकाशक अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गोकुण्ड रोड, बनारस

स्थापनाब्द फाल्गुन कृष्ण ९ वीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २००० १८ फरवरी सन् १९४४

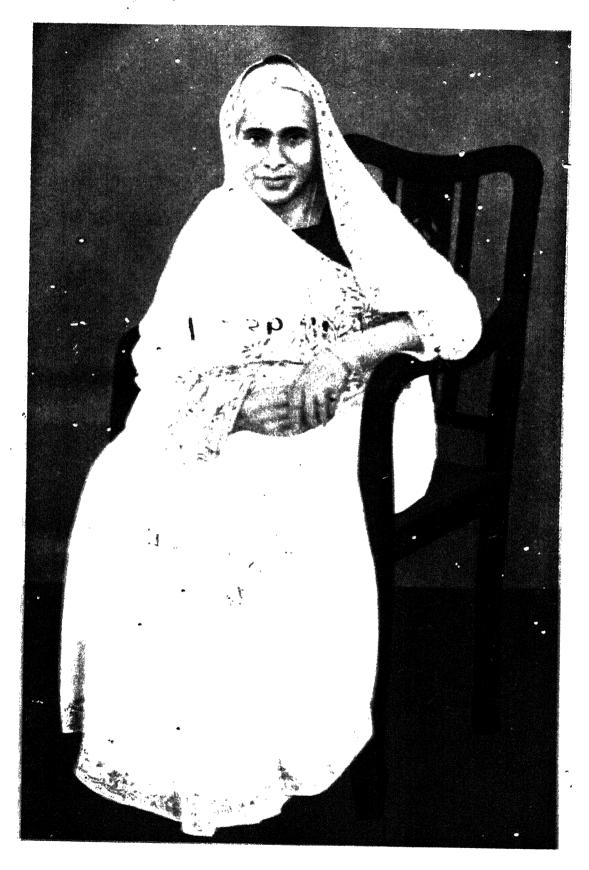

# JNANAPITHA MURTIDEVI JAINA GRANTHAMALA PRAKRIT GRANTHA No. 5

# **MAHABANDHO**

[ MAHADHAVAL SIDDHANTA SHASTRA]

2. Bidio Tthidi bandhahiyaro

Vol. 111

#### STHITI BANDHADHIKARA

WITH

HINDI TRANSLATION



Editor

Pandit, PHOOL CHANDRA, Siddhant Shastry.



Published by

Bharatiya Jmanapitha, Kashi

First Edition
1000 Copies.

JYESHTHA VIR SAMVAT 2480 VIKRAMA SAMVAT 2011 JUNE 1954

Price Rs-11/-

# Bharatiya Jmana-Pitha Riceshi FOUNDED BY

#### SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

### SHRI MURTI DEVI

BHARATIYA JNANA-PITHA MURTI DEVI • JAIN GRANTHAMALA

むかんしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅんしゅんしゅんしゅんしゅんしゅん

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILO; OWNCAL, PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI, KANNADA AND TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

#### AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain, M. A. D. Litt. Dr. A. N. Upadbye, M. A. D. Litt. Publisher

AYODHYA PRASAD GOYALIYA Secy., BHARATIYA JNANAPITHA, DURGAKUND ROAD, BANARAS

Founded in Phalguna Krishna 9. Vira Sam. 2470

All Rights Reserved.

### सम्पादकीय

त्राजसे लगभग सना वर्ष पूर्वे स्थितिबन्धका पूर्व भाग सम्पादित होकर प्रकाशमें आया था। यह उसका शेष भाग है। भारतीय ज्ञानपीठकी ओरसे सब तरहकी सुनिवाएँ प्राप्त होने पर भी इसके सम्पादनमें अपने वैयक्तिक कारणोंसे हमें पर्याप्त समय लगा है इसके लिए हम चमाप्रार्थी हैं।

#### सहयोग

श्रीयुत बन्धु रतनचन्द्रजी मुख्तार व बन्धुवर नेमिचन्द्रजी वकील सहारनपुर षट्खण्डागम श्रौर कषायप्राभृतके विशेष श्रभ्यासी हैं। श्री रतनचन्द्रजीने तो एक तरहसे गाईस्थिक मंमटोंसे अपनेको मुक्त ही कर
लिया है श्रौर श्राजीविकाको तिलाञ्चलि दे दी है। थोड़े बहुत साधन जो उनके पास बच रहे हैं उन्होंसे वे
श्रपनी श्राजीविका चलाते हैं। जीवनमें सादगी श्रौर निष्कपट सरल व्यवहार उनके जीवनकी सबसे बड़ी
विशेषता है। इस वर्ष दस लच्चण पर्वके दिनोमें हम सहारनपुर श्रामन्त्रित किये गये थे, इसलिए निकटसे हमें
उनके जीवनका श्रध्ययन करनेका श्रवसर मिला है। इस श्राषारसे हम कह सकते हैं कि वे घरमें रहते हुए
भी साधु जीवन विता रहें हैं। योगायोगको बात है कि इन्हें पत्नी भी ऐसी मिली हुई हैं जो इनके धार्मिक
कार्योमें पूरी साधक हैं। यों तो दोनों बन्धु मिलकर इन महान् ग्रन्थोंका स्वाध्याय करते हैं परन्तु श्री रतनचन्द्रजीका
श्रभ्यास तगड़ा है श्रौर इन ग्रन्थोंके सम्पादनमें उनके परामर्शकी श्रावश्यकता श्रनुभवमें श्राती है। वे यह
इच्छा तो रखते हैं कि इन ग्रन्थोंके प्रकाशनके पहले हमें उनके स्वाध्यायका श्रवसर मिल जाय तो उत्तम हो
श्रौर ऐसा करनेमें लाभ भी है पर कई कारणोंसे इस व्यवस्थाक जमानेमें कठिनाई जाती है। स्थितबन्धका
श्रन्तिम कुछ भाग श्रवश्य ही उन्होंने देखा है श्रौर उनके सुक्तावोंसे लाभ भी उठाया गया है। श्राशा है
भविष्यमें इस सुविधाके प्राप्त करनेमें सुघार होगा श्रौर उनका श्रावश्यक सहयोग मिलता रहेगा।

#### श्रद्धि-पत्रक

श्री रतनचन्द्रजीने प्रकृतिबन्ध श्रीर स्थितिबन्धके पूर्वभागका श्रुद्धि-पत्रक तैयार करके हमारे पास मेजा है। उसमें श्रावश्यक संशोधन करके मुद्रित कर देनेमें लाभ भी है। किन्तु इधर हमारे मित्र श्रीयुत लाला राजकृष्णजी देहलीके निरन्तर प्रयक्त करनेके फलस्वरूप मूडबिद्रीसे कनडी मूल ताडपत्रीय प्रतियोंके फोटो देहली वीरसेवा मन्दिरमें झा गये हैं। श्री लाला राजकृष्णजीने दौड़ धूप करके यह काम तो बनाया ही है श्रीर इसमें उन्हें श्रीयुत बाबू छोटेलालजी कलकता वालोंका भी पूरा सहयोग मिला है। किन्तु सबसे श्रिष्ठक उल्लेखनीय बात यह हैं कि लाला राजकृष्णजी की पत्नीका इन प्रन्थोंके उद्धार कार्यमें विशेष हाय रहा है। वे स्वयं इन महानुभावोंके साथ मूड्बिद्री गई श्रीर हर तरहकी कमीकी पूर्तिमें साधक बनीं तभी यह काम हो सका है। श्रातण्व इस भागके साथ हमने पूर्व भागोंका श्रुद्धिपत्रक नहीं जोड़ा है, क्यांकि इन प्रन्थों के उत्तर भारतमें मुलभ हो जानेसे हमारा विचार है कि एक बार प्रकाशित श्रीर श्रप्रकाशित भागका शान्तिसे इन मूल प्रन्थोंके साथ मिलान कर लिया जाय श्रीर तब जाकर प्रकाशित भागोंमें जो कमी रह गई हो उसे प्रकाशमें लाया जाय। हमें विश्वास है कि हमीरे साथी हमारे इन विचारोंका समर्थन करेंगे।

#### आवश्यक निवेदन

हमें भारतीय ज्ञानपीठके सुयोग्य मन्त्री श्रीयुत ऋयोध्याप्रसादजी गोयलीयने जितनी तत्परतासे यह कार्य करनेके लिए सौंपा था उतनी तत्परता हम इस काममें दिखा नहीं सके। ऋशा है वे हमारी इस कमजोरीकी ऋोर विशेष ध्यान नहीं देंगे और जिस तरह ऋभी तक सहयोग देते ऋगये हैं देते रहेंगे।

श्रन्तमें हमें समाजसे इतना ही निवेदन करना है कि दिगम्बर परम्परामें इन महान् प्रन्थांका बड़ा महत्य है। द्वादशांग वाणीसे इनका सीधा सम्बन्ध है। एक समय था जब हमारे पूर्वेज ऐसे महान् प्रन्थांकी लिपि कराकर उनकी रत्ता करते थे किन्तु वर्तमान कालमें हम उन्हें स्वल्प निछावर देकर भी श्रपने यहाँ स्थानित करनेमें सकुचाते हैं। यह शङ्का की जाती है कि हम उन्हें समभते नहीं बुलाकर क्या करेंगे। किन्तु उन की ऐसी शङ्का करना निर्मृत्व है। ऐसा कौन नगर या गाँव है जहाँ के जैन ग्रहस्थ तात्कालिक उत्सवमें कुछ न कुछ वर्ष न करते हों। जहाँ उनकी यह प्रवृत्ति है वहाँ जैनधर्मके मूल साहित्यकी रत्ता करना भी उनका परम कर्ते थ है। कहते हैं कि एक बार घार रियासतके दीवानको वहाँ के जैन बन्धुश्रोंने जैन मन्दिरके दर्शन करनेके लिए बुलाया था। जिस दिन वे श्रानेवाले थे उस दिन मन्दिरजीमें विविध उपकरणोंसे खूब सजावट की गई थी। जिन उपकरणोंकी धारमें कमी थी वे इन्दौरसे बुलाये गये थे। दीवान सा० श्राये श्रौर उन्होंने श्री मन्दिरजी को देखकर यह श्रामिप्राय व्यक्त किया कि जैनियोंके पास पैसा बहुत है। श्रम्तमें उन्होंने श्री मान्दिरजी को देखकर यह श्रामिप्राय व्यक्त किया कि जैनियोंके पास पैसा बहुत है। श्रम्तमें उन्हों वहाँका शास्त्र मण्डार भी दिखलाया गया। शास्त्र मण्डारको देखकर दीवान सा० ने पूछा कि ये सब प्रनथ किस धर्मके हैं। जैनियोंकी श्रोरसे यह उत्तर मिलने पर कि ये सब जैनधर्मके ग्रन्थ हैं दीवान सा० ने कहा कि यह जैनधर्म है।

इससे स्पष्ट है कि साहित्य ही धर्मको अमूल्य निधि है। महान्से महान् कीमत देकर भी यदि इसको रक्षा करनी पढ़े तो करनी चाहिए। गृहस्थोंका यह परम कर्तव्य है। हम यह शिकायत तो करते हैं कि मुमलिम बादशाहोंने हमारे अन्थोंको हैं बन बनाकर उनसे पानी गरम किया किन्तु जब हम उनकी रक्षा करनेमें तत्पर नहीं होते और उन्हें भण्डारोंमें सड़ने देते हैं या उनके प्रकाशित होने पर उन्हें बुलाकर अपने यहाँ स्थापित नहीं करते तब हमें क्या कहा जाय ? क्या हमारी यह प्रवृत्ति उनकी रक्षा करनेकी कही जा सकती है ? स्पष्ट है कि यदि हमारी यही प्रवृत्ति चालू रही तो हम भी अपनेको उस दोषसे नहीं बचा सकते जिसका आरोप हम मुसलिम बादशाहों पर करते हैं। शास्त्रकारोंने देव और शास्त्रमें कुछ भी अन्तर नहीं माना है। अत्यय हम गृहस्थोंका कर्तव्य है कि जिस तरह हम देवकी प्रतिष्ठामें घन व्यय करते हैं उसी प्रकार साहित्यकी रक्षामें भी हमें अपने बनका व्यय करनेमें कोई न्यूनता नहीं करनी चाहिए। आशा है समाज अपने इस कर्तव्यकी और सावधान होकर पूरा ध्यान देगी।

हमने इस भागके सम्पादन श्रादिमें पूरी सावधानी बरती है फिर भी गाईस्थिक भंभटोंके कारण श्रुटि रह जाना स्वाभाविक है। श्राशा है स्वाध्यायप्रेमी जहाँ जो कमी दिखाई दे उसकी सूचना इमें देनेकी कृपा करेंगे ताकि भविष्यमें उन दोषोंको दूर करनेमें हमें प्रेरणा मिलती रहे।

—फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

#### प्रकाशन-व्यय

१४६१) कागज २२ × २६ = २० पौण्ड ७१ रीम ६ दस्ता

१७५७) छुपाई ६३॥ फार्म

११००) जिल्द बँघाई

४०) कवर कागज

५०) कवर छपाई

२५१०) सम्पादन

२००) कार्यात्तय व्यवस्था

पर्प) भेंट, श्राबोचना, १०० प्रति

१५०) पोस्टेज ग्रंथ मेंट मेजनेका

३०००) कमीशन, विज्ञापन, विक्री आदि

कुल लागत ११२५३)

१००० प्रति छुपी । लागत एक प्रति ११।)

मूल्य ११ रु०

#### प्रशस्ति

स्थितिबन्धके अन्तमें एक प्रशस्ति आती है वह इस प्रकार है— यो दुर्जयस्मरमदोत्कटकुंभिकुंभ-

संचोदनोत्सुकतरोग्रमृगाधिराजः।

शल्यत्रयादपर्गतस्त्रयगारवारिः

संजातवान्स भुवने गुणभद्रसृरिः ॥ १ ॥

दुर्वारमारमदसिन्धुरसिन्धुरारिः

शल्यत्रयाधिकरिपुस्रयगुप्तियुक्तः ।

सिद्धान्तवाधिपरिवर्धनशीतरिकमः

श्रीमाघनंदिमुनिपोऽजनि भूतलेऽस्मिन् ॥ २ ॥

वरसम्यक्त्वद देशसंयमद सम्यग्बोधद्त्यन्तभा-

सुरहारत्रिकसौल्यहेतुवेनिसिर्दादानदीदार्यदे-।

छतरदिंगीतने जन्मभूमियेनुतं सानंददिं कूर्तुभू-

भरमेळुं पोगळुत्तमिर्पुद्भिमानाबीननं सेननं ॥ ३ ॥

सुजनते सत्यमोछपु गुणोन्नति पेंपु जैनमा-

र्गजगुणमेंब सद्गुणविन्यधिकं तनगोप्पनूरनध-

र्मजनिवनेंद्र कित्ते सुमदीधरे मेदिनिगोप्पितोब्बे चि-

राजसमरूपनं नेगल्द सेननजुद्धगुणप्रधाननं ॥ ४ ॥

अनुपमगुणगणदतिब-

र्मन शीलनिदानमेसेक जिनपदसत्को-।

कनदृशिलीमुखि येने मां-

तनदिदं मिक्किक्बे छलनारत्नं ॥ ५ ॥

जो दुर्जय स्मरहर्पी मदोन्मत हाथीके गण्डस्थलके विदारण करनेमें उत्सुक सिंहके समान हैं, जिन्होंने तीन शल्योंको दूर कर दिया है श्रीर जो तीन गारवोंके शत्रु हैं वे गुणभद्रसूरि इस लोकमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ॥१॥ जो दुर्वार मारहरी मदिवहल हाथीके समान हैं तथा जो तीन शल्योंके लिए शत्रुके समान हैं, जो

वा दुनार मारक्ता मन्।वहण हानान समान है तथा जा तान राज्याक लिए राहुक समान है, जा तीन गुप्तियोंके घारक हैं श्रीर जो सिद्धान्तरूपी समुद्रको वृद्धिके लिए चन्द्रमाके समान हैं वे श्रीमायनन्दि श्राचार्य इस भृतलपर हुए ॥ २॥

सचरित्र, संयमी, सम्यग्जानवान्, सबको सुख देनेवाळे, दानी, उदार श्रीर श्रिममानी सेनकी बहुत ही श्रानन्दसे सभी लोग प्रशंसा करते थे ॥ ३ ॥

सौजन्य, सत्य सद्गुणोंकी उन्नति श्रौर जैनमार्गमें रहना इन सद्गुणों से युक्त, स्मरके समान सुन्दर गुण प्रधान सेन नवीन धर्मात्मज कहलाता था ॥ ४ ॥

श्रनुपम गुणगणयुक्त, सुशील, जिनपदभक्त, स्त्रीरत मिल्लकन्त्रा उसकी पत्नी थीं ॥ ५ ॥

आ वनितारश्चद पें-

पावंगं पोगळळरिदु जिनपूजेयना-।

ना विघद दानदम्हिन-

भावदोला मिळ्ळकब्बेयं पोस्ववरार्॥ ६॥

श्रीपंचिमयं नोतु-

द्यापनमं माडि बरसिं राद्धान्तमना ।

रूपवती सेनवध्र जित-

कोपं श्रीमाधनंदि-यतिपतिगित्तल् ॥ ७ ॥

उस वनितारतको जिनपूजाके बारेमें प्रशंसा कौन कर सकता है, उस मिलकन्याके समान भक्त को थी ही नहीं ॥ ६॥

जिन सिद्धान्तको माननेवाली रूपवती उस सेनपत्नीने श्रीपञ्चमीका उद्यापनकर जितकोष माधनिन्यतीश्वरको जिल्लवाकर यह (सिद्धान्त ग्रन्थको प्रति ) दी है ॥ ७ ॥

इस प्रशस्तिमें चार व्यक्तियोंका नामोक्केख सहित गुणकीर्तन किया गया है—गुणभद्रस्रि, श्राचार मावनन्दि, सेन श्रौर उसकी पत्नी मिक्किकवा।

मिल्लिकव्वा सेनकी पत्नी थी। पं॰ सुमेरचन्द्रजी दिवाकरने भी प्रथम भागकी भूमिकामें यह प्रशस्ति उद्भुत की है। उन्होंने सत्कर्मपञ्जिकाके श्राधारसे 'सेन' का पूरा नाम शान्तिषेण निर्दिष्ट किया है। यह तो नाए है कि मिल्लिकव्वा सेनकी पत्नी थीं। परन्तु गुणघर मुनि श्रौर माचनिद श्राचार्यका परस्पर श्रौर इनके साथ क्या सम्बन्ध था यह इससे कुछ भी जात नहीं होता है। मात्र प्रशस्तिके श्रन्तिम श्लोकसे यह जात होता है कि मिल्लिकव्वाने श्रीपञ्चमीव्रतके उद्यापनके फलस्वरूप सिद्धान्तव्रन्थकी प्रतिलिपि कराकर वह श्री माचनिद्द श्राचार्यको मेंट की।

ऐतिहासिक दृष्टिसे इस प्रशस्तिका बहुत महत्त्व है अतएव इसकी छानबीनकी विशेष आवश्यकता है।



# विषय-सूची

|    | विषय                         | <u>র</u> ম্ব | विषय                                  | র্মন্ত                   |
|----|------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| १५ | । वन्धसन्निकर्प              | १-२०२        | श्रन्तरके दो भेद                      | २५६                      |
|    | बम्बरुन्निकपंके मेद          |              | उत्कृष्ट ग्रन्तर                      | २१६-२५८                  |
|    | उत्कृष्ट सन्निकर्ष           | . १-११५      | जघन्य ग्रन्तर                         | २५६-२६०                  |
|    | स्वस्थान                     | १-५७         | २३ भावप्रकृपणा                        | २६१                      |
|    | परस्थान                      | ५७-११५       | भावके दो भेद                          | र६ १                     |
|    | जघन्ये सन्निकर्प             | ११'९-२०२     | उत्कृष्ट भाव                          | २६१.                     |
|    | ऋर्थपद                       | ११५-११=      | जघन्य भाव                             | <b>२६</b> १              |
|    | स्वस् <b>थान</b>             | ११८-१६४      | २४ श्ररुपवहुत्व                       | २६ १                     |
|    | परस्थान                      | १६४-२०२      | श्रल्पबहुत्वके दो भेद                 | <b>२</b> ६१              |
| १६ | नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचय |              | जीव श्रल्पबहुत्व                      | २६१                      |
|    | भंगविचयके दो भेद .           | २०२          | जीव श्रास्पबहुत्वके तीन भेद           | २६ १                     |
|    | उत्कृष्ट भंगविचय             | २०२-२०३      | उत्कृष्ट जीव श्राल्पबहुत्व            | २६ <b>१-</b> २६ <b>२</b> |
|    | जवन्य भंगविचय                | २०३-२०४      | जघन्य जीव श्रल्पबहुत्व                | २६२-२६३                  |
| १७ | भागाभागप्ररूपणा              | २०४-२०६      | जघन्योत्कृष्ट जीव श्रल्पबहुत्व        | २६३-२७०                  |
|    | भागाभागके दो भेद             | २०४          | स्थिति श्रल्पबहुत्व                   | २७०                      |
|    | उत्कृष्ट भागाभाग             | २०४-२०५      | स्थिति ऋल्पगृहुत्वके तीन भेद          | २७०-२७२                  |
|    | जवन्य भागाभाग                | २०५-२०६      | उत्कृष्ट स्थिति त्राल्पबहुत्व         | २७०                      |
| १= | परिमाणप्रहृपणा               | २०६-२१३      | जवन्य स्थिति श्रल्पबहुत्व             | २७०                      |
|    | परिमाणके दो मैद              | २०६          | जघन्योत्कृष्ट स्थिति स्रल्पबहुत्व     | २७०-२७२                  |
|    | उत्कृष्ट परिमाण              | २०६-२०६      | भूयःस्थिति स्राल्पबहुत्व              | २७२                      |
|    | जघन्य परिमाण                 | २०६-२१३      | भ्यःस्थिति श्रल्पबहुत्वके दो भेद      | २७१                      |
| ३१ | <b>चेत्रप्ररूपणा</b>         | २१३-२१७      | स्वस्थान त्र्यल्पबहुत्व               | २७२-२६२                  |
|    | चेत्रके दो भेद               | २१३          | उत्कृष्ट                              | २७५-२=२                  |
|    | उत्कृष्ट चेत्र               | २१३-२१५      | जघन्य                                 | २८३-२६२                  |
|    | जघन्य चेत्र                  | २१५-२१७      | परस्थान श्राल्पबहुत्व                 | २६३-३२३                  |
| २० | स्पर्शनप्ररूपणा              | २१७-२४३.     | परस्थान श्रल्पबहुत्वके दो भेद         | ₹≗३                      |
|    | स्पर्शनके दो मेद             | २१७          | उत्कृष्ट परस्थान श्रल्पबहुत्व         | २६३-३०२                  |
| _  | उत्कृष्ट स्पर्शन             | २१७-२३३      | जघन्य प <b>रस्थान ऋल्पब</b> हुत्व     | <b>३०२-३</b> २३          |
| •  | जबन्य स्पर्शन                | २३३-२४३      | भुजगारबन्ध                            | ३२४                      |
| २१ | कालप्ररूणा                   | २४३-२५६      | भुजगारवन्धके १३ श्र <b>नुयोगद्वार</b> | ३२४-३६३                  |
|    | कालके दो मेद                 | <b>२</b> ४३  | स <b>मु</b> त्कीर्तनानुगम             | ३२४-३ <b>२</b> =         |
|    | उत्कृष्ट कृाल                | २४३-२४६      | स्वामित्वानुगम                        | ३२⊏-३३३                  |
|    | जघन्य काल                    | २४६-२५६      | कालानुगम                              | ३६६-६६६                  |
| २२ | <b>अन्तरप्ररूप</b> णा        | २५६-२६०      | श्चन्तरानुगम                          | ३३६-१६१                  |
|    |                              |              |                                       |                          |

१०

| विषय                           | ã <u>&amp;</u> | विषय                                 | āß               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| नाना जीवांकी ऋपेदा.            |                | स्वामित्व                            | ४०६-४१६          |
| भंगविचयानुगम                   | ३६१-३६३        | काल                                  | ४१७-४१८          |
| भागाभागानुगम                   | ३६०-३६४        | श्चन्तर                              | ४१८-४8४          |
| परिमाणानुगम                    | ३६४-३६५        | नाना जीवोंकी ऋपेद्या भंगविचय         | ४४५-४४६          |
| च्चेत्रानुगम                   | ३६५-३६७        | भागाभाग                              | <b>४४६-४४</b> =  |
| स्पर्शनानुगम                   | ३६७            | परिमाण                               | ४४८-४५२          |
| कालानुगम ू                     | ३८०            | चेत्र                                | ४५३-४५५          |
| <b>ग्र</b> न्तरानुगम           | ३००-३८५        | स्पर्शन                              | ४५ १-४७३         |
| भावानुगम                       | ३ इ. ५         | काल                                  | *****            |
| श्रल्पबहुत्वानुगम              | ३५५-३८३        | त्र्यन्तर                            | .4               |
| पद्निच्चेप                     | ४३६            | भाव                                  | ******           |
| पदनिच्चेपके तीन अनुयोगद्वार    | 3 <b>2</b> 8   | श्रल्यबहुत्व                         | ४७३-४८५          |
| समुत्कीर्तना                   | ४३६            | <b>श्र</b> ध्यवसान स <b>मु</b> दाहार | <b>४५</b> ५      |
| स्वामित्व                      | ३६५-४०३        | श्रध्यवसान समुदाहारके तीन भेद        | 8 <b>5.4</b>     |
| स्वामित्वके दो भेद             | ३९५            | प्रकृति समुदाहार                     | ४=६              |
| उत्कृप्ट स्वामित्व             | ३९५-३६८        | प्रकृति समुदाहारके दो भेद            | *==              |
| जघन्य स्वामित्व                | ३६८-४०२        | प्रमाणानुगम                          | ४=६              |
| जघन्योत्कृष्ट स्वामित्व        | ४०२-४०३        | <b>श्चल्</b> पबहुत्व                 | 8=8-8 <b>E</b> 8 |
| श्र <b>ल्प</b> बहुत्व          | 803-R08        | जीवोंके दो भेद                       | &=£              |
| श्र <b>ल्</b> पबहुत्वके दो मेद | きっと            | श्राल्पबहुत्वके दो भेद्              | *= €             |
| उत्कृष्ट ग्रहगबहुत्व           | ४०ई-४०४        | स्वस्थान ऋत्यबहुत्व                  | 8=6-885          |
| जवन्य ग्रल्पबहुत्व             | ४०४            | परस्थान श्राल्यबहुत्व                | ४६२-४६४          |
| <b>वृद्धि</b> बन्ध             | ४०४            | **********                           |                  |
| द्वदिवन्धके १३ अनुयोगद्वार     | ४०४            | ,48,44,,44                           |                  |
| स <b>म</b> ्कीर्तना            | ३०४-४०६        | जीवस <b>मु</b> दाहार                 | ४६४-४६५          |



## सिरिभगवंतभूदबलिभडारयपणीदो

# महाबंधो

# विदियो द्विदिबंधाहियारो

### बंधसगिगायासपरूवगा

१. सिएण्यासं दुविधं—जहएण्यं उक्कस्सयं च । उक्कस्सं दुविधं—सत्थाणं पर-त्थाणं च । सत्थाणे पगदं । दुवि०—श्रोघे० श्रादे०। श्रोघे० श्राभिण्वोधिगणाणा-वरणीयस्स उक्कस्सिद्दिवंधंतो चदुएणं णाणावरणीयाणं णियमा वंधगो । तं तु० 'उक्कस्सा वा । उक्कस्सादो श्रणुक्कस्सा समयूणमादिं कादृण याव पिलदोवमस्स श्रसंखेज्जदिभागहीणं वंधदि । एवं चदुएंणं णाणावरणीयाणं णवएणं दंसणावरणीयाणमएणमएणं । तं तु० ।

### बन्धसन्निकर्षप्ररूपगा

१. सिन्नकर्ष दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ट सिन्नकर्ष दो प्रकारका है—सस्थान और परस्थान । स्वस्थान सिन्नकर्षका प्रकरण है । वह दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आभिनिबोधिक ज्ञानाचरणीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानाचरणीय कर्मोंका नियमसे वन्ध करनेवाला होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट करता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग हीन तक करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानाचरणीय और नौ दर्शनावरणीय कर्मोंका परस्पर सिन्नकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह उत्कृष्ट भी करता है और अनुत्कृष्ट भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट करता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक वाँधता है ।

मृत्तप्रतौ उक्दस्स वा श्रग्रुक्दस्स वा इति पाठः ।

- २. सादस्स उक्कस्सिट्टिवंधंतो असादस्स अवंधगो । असाद॰ उक्क॰िटिद-वंधंतो सादस्स अवंधगो ।
- ३. मिच्छत्त० उक्षस्सिद्धिवंधंतो सोलसक०-णवुंस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं० िणयमा वंधगो । तं तु० । एवमरणमरण्णस्स । तं तु० । इत्थिवे० उक्षस्सिद्धिदंधंतो मिच्छत्त-सोलसकसाय-अरिद-सोग-भय-दुगुं० िणयमा वंधगो । िणयमा अणु० चदुभागूणं वंधिद । पुरिस० उक्ष०द्धिदंधंतो मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं० िण० वं० । िणय० अणु० दुभागूणं वंधिद । इस्स-रिद० सिया वंधिद सिया अवंधिद । यदि वंधिद तं तु० समयूणमादिं कादूण याव पिलदो० असं०। अरिद-सोग० सिया वंध० सिया अवंध० । यदि वंध० िणयमा अणु० दुभागूणं वंधिद । इस्स० उर्क्षस्स० वंध० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं० िणय० वं० । िणय० अणु० दुभागूणं वंधिद । इत्थिवे० सिया वं० सिया अवं० । यदि वंध० िणय० अणु० दुभागूणं वंधिद । इत्थिवे० सिया वं० सिया अवं० । यदि वंध० िणय० अणु० दुभागूणं वंधिद । इत्थिवे० सिया वं० सिया अवं० । यदि वंध० िणय० अणु० दुभागूणं
  - २. सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव श्रसातावेदनीयका श्रबन्धक होता है। श्रसातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सातावेदनीयका श्रबन्धक होता है।
  - ३. मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकवेद, त्रारति, शोक, भय त्रौर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट भी करता है श्रीर अनुत्कृष्ट भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट करता है तो उसे एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँघता है। इसी प्रकार सोलइ कषाय त्रादि प्रकृतियोंके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय करके परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु वह उत्कृष्ट भी करता है श्रौर श्रवुत्कृष्ट भी करता है। यदि श्रवुत्कृष्ट करता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एकं समय न्यूनसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, त्रारति, शोक, भय त्रौर जुगुष्साका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है । जो नियमसे त्रानुत्रुष्ट चार भाग न्यून बाँघता है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रौर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है। जो नियमसे त्त्रंतुत्कृष्ट दो भाग न्यून बाँधता है। हास्य श्रीर रितका कदाचित् बन्ध करता है श्रीर कदाचित् नहीं बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्ध करता है श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्ध करता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है तो उसे एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है। अरित श्रीर शोकका कदाचित् बन्ध करता है श्रीर कदाचित् नहीं बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है। हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रौर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करने-वाला होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है। स्रीवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियम से अनुत्कृष्ठ तीन भाग न्यून स्थितिका बन्यक होता है। पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक

१. मूर्तप्रती इस्स रिद उनकस्स॰ इति पाठः ।

वंधिद् । पुरिस॰ सिया वं॰ सिया अवं॰ । यदि वं॰ तं तु० । एयुंस॰ सिया वं॰ सिया अवं॰ । यदि वं॰ एिय॰ अणु॰ दुभागूणं वंधिद । रिद एिय॰ । तं तु॰ । एवं रदीए वि ।

- ४. णिरयायु० उक्क॰ द्विदिवंघंतो तिरिण आयूणं अवंघगो । एवमरण-मरणस्स अवंघगो ।
- ५. णिरयग॰ उक्क०द्विदिबं॰ पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-हुंडसंठा०-वेउन्वि०-श्रंगो०-वर्गा०४-णिरयाणु॰--श्रेगुरू०४--श्रप्यसत्थ०--तस०४--'श्रथिराविञ्चक--णिमि० णिय॰ बं० । तं तु० । एवं वेउन्वि०-वेउन्वि०श्रंगो०-णिरयाणु॰ ।
- •६. तिरिक्खग० उक्क०हिदिबंधं० श्रोरालि०-तेजा०--क०--हुं इसं०-वएण०४तिरिक्खाणु०-श्रगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-श्रथिरादिपंच०--िएपि० एपिय० | तं
  तु० | एइंदि०-पंचिदि०-श्रोरालि०श्रंगो०-श्रसंपत्त०-श्रादाउज्जो०-श्रप्पसत्थ०-तसहोता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो वह निषमसे उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है। नपुंसकवेदका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। रितका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसो प्रकार रितके श्राक्षयसे सिक्षकर्ष जानना चाहिए।
- ४. नरकायुकी उत्क्रप्ट स्थितिका बन्घ करनेवाला जीव तीन त्रायुत्र्योंका अबन्धक होता है। इसी प्रकार परस्परमें त्रबन्धक होता है।
- ४. नरकगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोणङ्ग, वर्णचतुष्क, नरकगित्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विद्वायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह श्रीर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो वह उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है। इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोणङ्ग श्रोर नरकगत्यानुपूर्वीकी श्रपेता सिन्नकर्ष जानना चाहिए।
- दे. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट प्रकितका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट प्रकित्वय पक्ष समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है। एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक श्राक्षोणाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पादिका संहनन, श्रातप, उद्योत,

१. मूलप्रतौ श्रथिरादिपंच णिमि० इति पाठः ।

थावर-दुस्सर**०** सिया बंध० सिया अवंध०। यदि वंध० ! तं तु०। एवं ओरालि०-तिरिक्ताणु०-उज्जो०।

- ७. मणुसगदि० उक्कस्सिटिद्वं० पंचिदि०-ग्रोरालि०-तेजा०-क० ग्रोरा०ग्रंगो०-वगण०४-ग्रगु०-उप०-तस-बादर-पत्तेय०-ग्रथिरादिपंच०-णिमि० णिय० वं० । . णिय० ग्रणु० चंदुभागूणं वंधदि । दोंसंठा०-दोसंघ०-ग्रपज्ज० सिया वं० सिया ग्रवं०। यदि वं० संखेज्जदिभागूणं वंधदि । हुंडसं०-ग्रसंपत्त०-पर०-उस्सा०-ग्रप्प-सत्थ०-पज्ज०-दुस्स० सिया वं० सिया ग्रवं०। पदि वं० णिय० ग्रणु० चदु-भागूणं वंधदि । मणुसाणुपु० णिय० वं०। तं तु०। एवं मणुसाणु०।
- ८. देवगदि उक्क॰ द्विदिबंधं० पंचिंदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-वेउन्वि०ग्रॅगो०-वर्णण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णिय० बं०। णिय० अणु० दुभागूणं वंधदि । समचदु०-देवाणु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० णि० वं०। तं तु०। थिर-सुभ-जस०

श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस, स्थावर श्रौर दुखरका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्रुप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रमुत्रुप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्रुप्ट स्थितिका बन्धक होता है तो वह उत्रुप्टसे श्रमुत्रुप्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भग न्यून तक बाँधता है। इसी प्रकार श्रौदारिक श्ररीर, तियंश्चगत्यामुपूर्वी श्रौर उद्योत इन प्रकृतियोंके श्राश्रयसे सिन्न-कर्ष जानना चाहिए।

- 9. मनुष्यगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोणङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, श्रस, बादर, प्रत्येकशरीर, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट चार भाग न्यून बाँधता है। दो संस्थान, दो संहनन श्रौर श्रण्यात इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातवाँ भाग न्यून बाँधता है। हुण्डसंस्थान, श्रसम्प्रात्ता स्पाटिकासंहनन, परघात, उच्छ्वास, श्रप्रशस्त विहायोगित, पर्यात्त श्रौर दुस्वर इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है नेता नियमसे श्रनुत्कृष्ट चार भाग न्यूनका बन्धक होता है। मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यग्यानुपूर्वीके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।
- द्र. देवगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चिन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोणाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रसचतुष्क श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यूनका बन्धक होता है। समचतुरस्न संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगिति, सुभग, सुस्वर श्रौर आदेय इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका

सिया वं॰ सियां अवं० । यदि बं० तं तु० । अधिर-असुभ-अजस० सिया वं॰ सिया अबं॰ । यदि वं० णिय० अणु॰ दुभागूणं वंधदि । एवं देवाणुपु० ।

- ६. एइंदियस्स उक्क॰ द्विदिवंधं० तिरिक्खंग०-श्रोरात्ति०-तेजा०-क०-हुंडसं० वएए० ४-तिरिक्खाणु०-श्रगु० ४-थावर-वादर-पज्जत-पत्ते०-श्रथरादिपंच०-एिम० एयं अदाव ते तु० । श्रादाउज्जो० सिया बं० सिया श्रवं० । यदि ब्रं० । तं तु० । एवं श्रादाव-थावर० ।
- १०. वीइंदि० उक्क०द्विदिवं० तिरिक्खग०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-त्रोरालि०त्रंगो०--त्रसंपत्त०-वर्णण०४-तिरिक्खाणु०-त्रगु०-उप०-तस०ं-वादर-पत्त०-त्रथिरादिपंच०-णिमि० णिय० वं० । त्रणु० संखेजिदिभागूणं वंधि । पर०-उस्सा०-उज्जो०-त्रप्पत्थ०-पर्जा०-त्रप्पज्ञ०-दुस्सर सिया वं० । तं तु०' । त्रसंख्यातवाँ माग न्यूनतक बाँधता है। स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है तो विष्मसे उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रवन्क्ष्य स्थितका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट श्रवन्धर, श्रश्चभ और श्रयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है। श्रवि वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रवन्कृष्ट दो भाग न्यूनको बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगत्यावुपूर्वीके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।
- ९. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर भादि पांच श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो वह नियमसे उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्दका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है। श्रातप श्रौर उद्योत इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो वह नियमसे उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक बाँधता है। इसी प्रकार श्रातप श्रौर स्थावर प्रकृतियोंक श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।
- १०. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक ,श्रीर, तैजस श्रीर, कार्मण श्रीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। परघात, उच्छुास, उद्योत, श्रप्रशस्तिव-हायोगिति, पर्याप्त, श्रपर्याप्त श्रौर दुःखर, इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् अवन्धक होता है। किन्तु यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका

१. मूलप्रतौ पज० दुस्सर ऋपजा० साधार० सिया इति पाठः । २. मूलप्रतौ तं तु णा० दं० सिया

एवं तीइं०-चदुरिं०।

- ११. पंचिंदि॰ उक्कि हिदिबं॰ तेजा०-क॰-हुंडसं॰-वएण्॰४-ऋगु०४-ऋप्प-सत्थ०-तस॰४-अथिरादिञ्ञ०-िएमि० णिय०। तं तु॰। णिरय-तिरिक्खगदि-ग्रोरात्ति०-वेउव्व०-ग्रोरात्ति॰-वेउव्व०श्रंगो०-असंपत्त०-दो-आंगु०-उज्जो॰ सिया • वं॰ सिया अवं॰। यदि वं० तं तु०। एवं तस०।
  - १२. ब्राहार० उक्क हिदिबं० देवगदि-पंचिंदि०-वे उव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि० ब्रंगो०-वण्ण ०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तसं०४-थिरादिछ०-णि० वं० । णि० अणु० संखेजजगुण्हीणं वंघदि । ब्राहार ब्लंगो० णिय० । तं तु० । तित्थय० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० णि० अणु० संखेजजगुण्हीणं वंघदि । एवं आहारअंगोवं० ।

बन्धक होता है तो वह उत्कृष्टसे अनुष्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक बाँधता है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जातिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

- ११. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विद्दायोगित, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट भी बाँभता है और अनुत्कृष्ट भी बाँभता है, यदि अनुत्कृष्ट बाँभता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँभता है। नरकगित, तिर्यञ्चगित, औदारिक शरीर, वैकियिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वैकियिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पादिकासंहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँभता है और अनुत्कृष्ट भी बाँभता है; यदि अनुत्कृष्ट बाँभता है तो उत्कृष्ट भी बाँभता है और अनुत्कृष्ट भी बाँभता है; यदि अनुत्कृष्ट बाँभता है तो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यात्वाँ भाग न्यून तक बाँभता है। इसी प्रकार त्रस काय प्रकृतिके सन्बन्धसे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।
- १२. ब्राहारक शरीरकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगित, पञ्चिन्द्रिय जाति, वैक्षियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्षियिक ब्राङ्गीपङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघुचतुष्क, प्रशस्तिविहायोगिति, असचतुष्क, स्थिर ब्रादि छह श्रौर निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। श्राहारक ब्राङ्गोपङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट भी बाँधता है श्रौर उनुत्कृष्ट भी बाँधता है; यदि श्रनुत्कृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है। तिर्थेद्ध प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण हीन बाँधता है। इसी प्रकार श्राहारक श्राङ्गोपङ्गके श्राश्रयसे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

बं० सिया श्रबं० यदि बं० णिय० श्रणु० संखेजदिभागू०। श्रपज्ञ० सिया श्रवं० यदि बं० तं तु। एवं तीइंदि० इति पाठः।

- १३. तेजा १० उक्क ० द्विवं ॰ कम्मइ०-हुं डसं०-वरण ०४-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्ते ॰ -अथरादिपंच०-िएमि० एिय० । तं तु० । एिरयर्गदि-तिरिक्खग॰-एइंदि०-पंचिंदि०-दोसरीर-दोअंगो॰ -असंपत्त०-दोआणु॰ -आदाउज्जो० -अप्पसत्थ०-तस-थावर-दुस्सर॰ सिया बं० सिया अवं० । यदि वं० । तं तु० । तेजइगभंगो कम्मइ०-हुं डसं०-वरण्ण०४-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्ते ॰ -अथरादिपंच०-िएमि० १ति ।
- १४. समचदु० उक्क॰ द्विदिबं॰ पंचिदि॰-तेजा०-क०-वएए०४-अगु॰४-तस॰४-णि० एिय॰ । अणु० दुभामूणं० । तिरिक्खग०-दोसरी०-दोअंगो०-असंप॰-तिरि-क्लाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ॰-अथिरादिछ० सिया बं॰ सिया अवं० । यदि वं० णियमा अणु० वं० दुभागूणं० । मणुसगदिदुगं सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० णि० अणु॰ तिभागूणं वं० । देवगदि वज्ज० देवाणु०-पसत्थ०-थिरादिछक०
- १३. तैजसशरीर की उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव कार्मणशरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है, जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है; यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो नियम से उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक बाँधता है। नरकगित, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय-जाित, पञ्चेन्द्रियजाित, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, असंप्राप्तास्पाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, त्रस, स्थावर, और दुःस्वर प्रकृतियोंका कदािचत् बन्धक होता है और कदािचत् अबन्धक होता है, यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो नियमसे उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक बाँधता है। इसी प्रकार तैजसशरीरके समान कार्मणशरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण प्रकृतियोंके आथ्रयसे सिन्धि कर्ष जानना चाहिए।
- १४. समचतुरस्न प्रकृति की उत्कृष्ट स्थितिका बन्धकरनेवालो जीव पञ्चेन्द्रिय जाति तैजसशरीर, कार्मण्यरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, असचतुष्क और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है। तिर्यञ्चगित, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित और अस्थिर आदि छह प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यूनका बन्धक होता है। मनुष्यगित द्विकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अयन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है। देवगितिको छोड़कर देवगृत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगिति और स्थिर आदि छहका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो वन्धक होता है। वार संहननका कदाचित् बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है। यदि सम्भितका बन्धक होता है। चार संहननका कदाचित् बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका स्थितिका बन्धक होता है। चार संहननका कदाचित् बन्धक होता है। यदि वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है। यदि बन्धक होता है।

१. मूलप्रतौ तेजाक० उक्क० इति पाटः । २. मूलप्रतौ णिमि० गित्थि इति पाटः ।

सिया बं० सिया अवं०। यदि बं॰ तं तु०। चदुसंघ० सिया बं० सिया अवं०। यदि बं॰ णि० अणुं॰ संखेज्जदिभागूणं बं०। एवं पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०।

१५. ग्रागोद् उक्क दिविं पंचिदि - त्रोरालि - तेजा - क० - त्रोरालि - त्रुगो - व्यापा ०४ - त्राप् ०४ - त्राप ०४ - त्राप् ०४ - त्राप् ०४ - त्राप ०

१६. खुज्जसंठाएां उक्क०द्विदिबं० तिरिक्खग०-पंचिदि०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-त्रोरालि०त्रंगो०-वएए।०४-तिरिक्खाणु०-त्रगु०४-त्रपसत्थ०-तस०४-त्रथिरादिञ्च०-

होता है। इसी प्रकार प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुखर ग्रौर ग्रादेय प्रकृतियोंके ग्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१४. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण प्रकृ-तियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, चार संहनन, दो श्रानुपूर्वी, श्रीर उद्योत प्रकु-तियोंका कदाचित बन्धक होता है श्रीर कदाचित श्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। वज्रनाराचसंहननका करीचित बन्धक होता और कराचित ग्रेबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वज्रनाराचसंहननके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना च।हिए । इतनी विशेषता है कि दो गति, चार संस्थान, दो त्रानुपूर्वी श्रौर उद्योतका कदाचित् बन्धकहोता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्र<u>जुत्कृष्ट सं</u>ख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्वाति संस्थानके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वह नाराचसंहननका कचाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट बन्धक भी होता है श्रीर अनुत्कृष्ट बन्धक भी होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नाराचसंहननके श्राश्रयसे सम्निकर्ष जानना चाहिए।

१६. कुब्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियं जाति, श्रौदारिक शर्रार, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विद्दायोगति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग

णिमि० णिय० संखे०भागू० | दोसंघ०-उज्जो० सिया बं० सिया अवं० | [ यदि वं० णिय०] संखेज्ज०भागू० | अद्धणारा० सिया० | तं तु० | एवं अद्धणारा० | एवं वामण० | णवरि असंपत्त० सिया० संखेज्ज०भागू० | खीलिय० सिया वं० | तं तु० | एवं० खीलिय० |

१७. श्रोरात्ति०श्रंगो० उ०द्वि०बं० तिरिक्खग०-पंचिदि०-श्रोरात्ति०-तेजा०-क०-हुंडसं०-श्रसंप०-वएए०४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०४-पसत्थ०-तस०४-श्रथिरादिञ्च०-णिमि० एिय० वं । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं श्रसंप० ।

पंचिंदि०-श्रोरालि०-तेजा०-क०-श्रोरालि० १८. वज्जरि॰ उक्क॰द्विदिवं॰ श्रंगो०-वएए।०४-श्रगु०४-तस०४-िएमि० एएय० वं०। एए० अणु० तिरिक्स्वगदि-हुंड॰-तिरिक्स्वागु०-उज्जो॰-अप्पसत्थ॰-अथिरादिञ्च॰ सिया बं॰ सिया न्यन स्थितिका बन्धक होता है। दो संहनन और उद्योत प्रकृतियोंका कदाचित बन्धक होता है और कदाचित अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। श्रर्धनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् त्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट बन्धक भी होता है श्रोर श्रनु-त्कृष्ट बन्धक भी होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट बन्धक होता है तो नियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका ग्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार ग्रर्थ-नाराचसंहननके त्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार वामन संस्थानके आश्रयसे सञ्जिकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह श्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। कीलक संह**ननका** कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक है तो उत्कृप्ट भी बाँधता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट भी बाँघता है। यदि श्रनुत्कृष्ट बाँघता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पत्य-का श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार कीलक संहननके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१७. त्रोदारिक त्राङ्गोपाङ्गकी उत्सृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीय तिर्यञ्चगित, पञ्चेन्द्रियजाति, क्रोद्वारिक, शरीर, तेजसशरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्ता-स्पाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगित, त्रसचतुष्क, अस्थिर त्रादि छह और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातयाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योत प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार अस-स्प्राप्तास्प्राटिकासंहननके आश्चयसे सिक्षकर्ष जानना चाहिए।

१८. वंज्रर्षभनाराचकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदा-रिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क श्रौर निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृप्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगित, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, श्रमशस्तविहायोगिति श्रौर श्रस्थिर श्रादि छह प्रकृतियोंका कदाचित बन्धक होता है श्रौर श्रबं० । यदि वं० णिय० श्रणु० दुभागू० । मणुसग०-मणुसाणु० सिया वं० सिया श्रबं० । यदि वं० णिय० श्रणु० तिभागू० । समचदु०-पसत्थ०-थिरादिञ्ज० सिया वं० सिया श्रवं० । यदि वं० । तं तु० । चदुसंठा० सिया वं० सिया श्रवं० । यदि वं० णियमा श्रपु० संखेज्जदिभागू० ।

१६. उन्नी० उक्क० हि० वं० तिरिक्खग०-श्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वएए०४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-श्रथिरादिपंच०--शिमि० एि० वं० । तं तु० । एइंदि०-पंचिंदि०-श्रोरोलि०श्रंगो०-श्रमंप०-श्रपसत्थ०-तस०--थावर--दुस्सर० सिया वं० सिया श्रवं० । यदि वं० तं तु० ।

२०. अप्पसत्थ० उक्क० हिदि० बं० पंचिदि०-तेजा०-क०-हुंड०-वएए०४-अगु०४-तस०४-अथिरादिळ०-िएमि० एिय० बं०। तं तु०। एिएस्यगदि-तिरिक्ख-

कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्रुष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगित और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्रुष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तिविहायोगित और स्थिर आदि छह प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्रुष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्रुष्ट बांधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। चिर बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियम से अनुत्रुष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।

१९. उद्योत प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, श्रौदारिक श्रारि, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु-चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि श्रनुत्कृष्ट बाँधता है तो एकसमय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बैन्धक होता है । एकिन्द्रियजाति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, श्रप्रशस्तिवहायोगति, त्रस, स्थावर श्रौर दुःस्वर प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट भी बाँधता है । यदि श्रनुत्कृष्ट बाँधता है तो श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ।

२०. श्रप्रशस्त विद्वातोगितकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह श्रौर निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट भी बाँधता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि श्रनुत्कृष्ट बाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। नरकगित, तिर्यञ्चगित, दो शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, श्रप्रशस्त विद्वायोगिति, दो श्रानुपूर्वी श्रौर उद्योत प्रकृतियोंका कदाचित बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता

गदि-दोसरी०-दोर्झगो०-ग्रप्पसत्थ०-दोत्राणु०-उज्जो० सिया बं० सिया श्रवं०। यदि बं०। तं तु०। एवं दुस्स०।

२१. सुहुमे उक्क हिदि ० वि तिरिक्खगं ० - एइंदि ० - ऋोरालि ० - तेजा ० - क ० - हुं इसं ० - वएए ० ४ - तिरिक्खाणु ० - ऋगु ० - उप ० - थावर ० - ऋथिरादिपंच ० - एए मि ० एिय ० वं ० । ऋणु ० संखेज्जदिभागू ० । पर ० - उस्सास-पज्जत्त-पत्ते ० सिया वं ० सिया ऋवं ० । यदि वं ० ए ० ऋणु ० संखेज्जदिभागू ० । एवं साधारण ० ।

२२. अपज्ज० उक्क० द्विदिबं॰ तिरिक्खगिद-श्रोरालि०-तेजा॰-क०-हुं डसं॰ वएएए०४-तिरिक्खाणु॰-अगु०-उप०-अथरादिपंच०-िएमि० एएय० । अणु० संखेज्जदिभागूणं बंधदि । एइंदि०-पंचिदि०-श्रोरालि॰ अंगो॰-तस-थावर-वादर-पत्ते॰ सिया बं० सिया अवं० । यदि वं॰ एएय० अणु० संखेज्जदिभागूणं वंधदि । वीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिं०-सुहुय-साधार० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं०। एए० तं तु०।

२३. थिरणाम् उक्क०हिदिवं० तेजा०-क०-वण्ण०४-ऋगु०-उप०-परघाद-श्रौर श्रमुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि श्रमुत्कृष्ट बाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार दुखर प्रकृतिके श्राश्रयसे सन्निकृष जानना चाहिए।

२१. सूद्रम प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैंजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त श्रौर प्रत्येक प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है। श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार साधारण प्रकृतिके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२२. श्रपर्यार्स प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरु-लघु, उपघात, श्रस्थिर आदि पाँच श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन बाँधता है। एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, त्रस, स्थावर, बादर श्रौर प्रत्येक इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन बाँधता है। द्वीन्द्रिय जाति, श्रीन्द्रय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, स्कृत श्रौर साधारण प्रकृतियोंका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है श्रौर श्रमुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि श्रमुत्कृष्ट बाँधता है तो नियमसे उत्कृष्टसे श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है।

२३. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण् शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त श्रीर निर्माण इन प्रकृ-

उस्सास-पज्ज०-िण्मि० िण्य० वं० अण० दुभागूणं वंधित । तिरिक्तिगिति-एइंदि० पंचिति०--ग्रोरािलि०--वेउिव०--हुंडसं०--दोअंगो०---असंप०--तिरिक्ताणु०--आदा- - उज्जो०-अपसत्थ०-तस-थावर-वादर-पत्ते०-असुभाित्पंच० सिया वं० सिया अवं० । यित् वं० णि० अण० दुभागूणं० । मणुसगित-मणुसाणु० सिया वं० सिया अवं० । श्यित वं० णिय० अण० तिभागू० । देवगित-समचदु०-वज्जिरि० देवाणुपु०-पसत्थ०-सुभाित्पंच० सिया वं० सिया अवं० । यित् वं० तं तु० । वेइंदि० तेइं०-चदुरिं०--चदुसंठा०-चदुसंघ०-सुदुम-साधार० सिया वं० सिया अवं० । यित् वं० तिया अवं० । यित् वं० णिय० अण० संत्रेजिदिभागू० । एवं सुभ० ।

२४. जसगि॰ उक्क०हि॰ वं॰ तेजा०-क॰-वगण् ०४-त्रगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-स्मिनि स्मिन बं । स्मिन अणुन दुभागू । तिरिक्खगदि-एइंदि ०-पंचिदि ०-त्रोरात्ति०-वेउव्वि०-हुं इसं०-दोत्रंगो०--त्रसंपत्त०-तिरिक्खाणु०--त्रदाउज्जो०- त्रप्प-सत्थ०-तस-थावर-ऋथिरादिपंच० सिया बं० सिया ऋबं०। यदि वं० णिय० अणु० दुभागू० । मणुसगदिदुगं सिया बं० सिया अवं० । यदि वं० णिय० अणु० तियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून वाँधता है। तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, हुएडसंस्थान, दो श्राङ्गो-पाङ्ग, ग्रसम्प्राप्तास्त्रपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, ग्रातप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, त्रसं, स्थावर, बादर, प्रत्येक और अग्रुभादिक पाँच इन प्रकृतियोंका कदाचित् धन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगित श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्थभनाराचसंहनन, देव्रगत्यातुपूर्वी, प्रशस्त बिहायोगति श्रौर श्रुभादि पाँच इन प्रकृतियौंका कदाचित् बन्घक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है त्रौर त्रजुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि त्रजुत्कृष्ट बाँधता है तो नियमसे वह उत्कृष्ट्से त्रजुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका ऋसंख्यातवाँ भाग न्यूंन तके स्थितिका बन्धक होता है। द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, चार संस्थान, चार संहतन, सूक्ष्म श्रीर साधारण इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ माग न्यूनका बन्धक होता है। इसी प्रकार ग्रभ प्रकृतिके ग्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४. यशःकीर्ति प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण् शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दुण्डसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगिति, अस, स्थावर और अस्थिर आदि पाँच इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो मार्च न्यूनका बन्धक होता है। मनुष्यगतिद्विकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित्

तिभागू० । देवंगिदि-समचदु॰-वज्जिरिसभ०-देवाणु०-पसत्थ०-थिरादिपंच सिया वं॰ सिया अवं० । यदि वं॰ तं तु॰ । वीइं०-तीइं०-चदुरिं०-चदुसंठा॰-चंदुसंघ० सिया वं॰ सिया अवं॰ । यदि वं० णिय॰ अणु॰ संखेजिदिभागू॰ ।

२५. तित्थय॰ उक्क० दिदिवंधं ० देवगदि-पंचिदि॰ -वेउन्वि॰ -तेजा० -क० -समचदु॰ -वेउन्वि० ग्रंगो॰ -वएण्०४ -देवाणु॰ -त्रगु॰ -४ -पसत्थ० --तस०४ -- ग्रथिर - ग्रमुभ--सुभग-ग्रादे॰ -ग्रजस० - णियि॰ णिय॰ । ग्रणु॰ संसेज्जदिगुण्हीणं बं॰ ।

२६, उच्चा॰ उक्क॰ द्विदिवंंघं० सीचा॰ अवंघगो । सीचागो॰ उक्क॰ द्विदिवं॰ उच्चा० अवंघगो।

२७, दाणंतरा० उक्क॰ टिदिवं० चदुगणं श्रंतरा० णिय० । तं तु उक्कस्सा वा श्रणुक्कस्सा वा। उक्कस्सादो श्रणुक्कस्सा समयूणमादिं कादृण पितदोवमस्स श्रसंखेज्ज० भागृणं बंधदि । एवं श्रग्णोगणस्स । तं तु० ।

२८. त्रादेसेण ऐरइएसु पंचणा०-एवदंसणा०-सादासा०-मोहणीय०-छब्बीस-

श्रवन्धक होता है। न्यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यूनका बन्धक होता है। देवगित, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रषभनाराचसंहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्वायोगित श्रौर स्थिर श्रादि पाँच इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चार संस्थान श्रौर चार संघनन इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।

२५. तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राङ्कोपाङ्क, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रग्रुम, सुभग, श्राह्य, श्रथशःकीर्ति श्रीर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है। जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है।

२६. उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव नीचगोत्रका अबन्धक होता है। नीचगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव उच्चगोत्रका अबन्धक होता है।

२७. दानान्तरायकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार श्रन्तराय प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। वह उत्कृष्ट भी बाँधता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि श्रमुत्कृष्ट बाँधता है तो नियमसे उत्कृष्टसे श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार पाँचों श्रन्तरायोंका परस्पर सिन्नकर्ष जानना चाहिए। वह उत्कृष्ट भी होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट भी होता है यदि श्रमुत्कृष्ट होता है तो उत्कृष्टसे श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक होता है।

२८. श्रादेशसे नारिकयोंमें पाँच श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसाता-वेदनीय, छन्बीस मोहनीय, दो श्रायु, दो गोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंका मङ्ग दोत्रायु०-दोगोद०-पंचंत० श्रोघं । तिरिक्खग० उक्क०द्विदि-वं० पंचिदि०-श्रोरात्ति०-तेज(०-क०-हुंडसं०-श्रोरात्ति०श्रंगो०-श्रसंपत्त०-वएए०४-तिरिक्खायु०-श्रगु०४-श्रणसत्थ०-तस०४-श्रथिरादिञ्च०-िएमि० एि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया वं० । तं तु० । एवमेदाश्रो सन्वाश्रो एक्केक्केए सह । तं तु० । सेसं श्रोपेए साथेदन्वं । एकं बसु पुढवीसु । सत्तमाए सो चेव भंगो । एवरि मणुसगदि-मणुसायु०-उच्चा० तित्थयरभंगो । ससाश्रो तिरिक्खगदिसंजुत्तं कादन्वं ।

२६. तिरिक्खेसु पंचणा०-णवदंसणा०-सादासा०-मोहणीय० छव्वीस०-चढुत्रायु०-दोगोद०-पंचंत० श्रोघं । णिरयगदि उक्क० द्विदिवं० पंचिदि० १-वेउव्विय-तेजा०-क०-हुं इसं०--वेउव्वि० श्रंगो०--वरणा० ४--णिरयाणु० --श्रगु० ४--श्रप्प-सत्थ०-तस० ४-श्रथिरादिञ्च०-णिमि० णि० वं० । तं तु० । एवमेदाश्रो एक-

श्रोघके समान है। तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्रा-प्तास्पाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, त्रस्थिर त्राद्दि छह ग्रौर निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है जो उत्कृष्ट भी बाँघता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट भी बाँघता है। किन्तु उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समयन्यनसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है। उद्योतको कदाचित् बाँधता है श्रीर कदाचित नहीं बाँघता है। जो उत्कृष्ट भी बाँघता है ग्रीर श्रमुत्कृष्ट भी बाँघता है। यदि श्र<u>तुत्कृष</u> बाँधता है तो उत्कृष्टसे श्रतुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रीसंख्यातवाँ भाग न्यन तक बाँधता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर एक-एक प्रकृतिके साथ सन्निकर्ष होता है। ऐसी श्रवस्थामें इन प्रकृतियोंको उत्कृष्ट भी बाँधता है श्रीर श्रमत्कृष्ट भी बाँधता है। किन्तु उत्कृष्टसे श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसं-ख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है। शेष सम्निकर्ष श्रोधके समान साध लेना चाहिए। इसी प्रकार छह पृथिवियोंमें जानना चाहिए। सातवीं पृथिवीमें यही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रका भङ्ग तीर्थंकर प्रकृतिके समान है। यहाँ शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सन्निकर्ष कृहते समय तिर्यञ्च-गतिके साथ कहना चाहिए।

२९. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, छन्वीस मोहनीय, चार आयु, दो गोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। नरकगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाित, वैिक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैिक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, अगुरुलयु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगित, अस चतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँधता है। इसी प्रकार परस्पर इन प्रकृतियोंका सिन्नकर्ष होता है। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। किन्तु उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। किन्तु उत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक बाँधता है। तिर्यञ्चगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव

१. मूलप्रती पंचिदिपंचिदि वेउ-इति पाठः।

मेकस्स । तं तु० । तिरिक्खग॰ उक्क०द्विदिवं॰ तेजा०-क०-हुंडसं०-वएण०४अगु०-उप०-अथिरादिपंच०-िएमि० ए० वं० । अणु॰ संखेज्जभागूणं० ।
चदुजादि-वामणसंठा०-ओरालि०अंगो०-खीलियसंघ०-असंपत्त०-आदाउज्जो०-थावरसुहुम-अपज्ज०-साधार० एपयमा वं० । तं तु० । पंचिदि०-हुंडसं०-पर०उस्सा०-अप्पसत्थ०-तस०४-दुस्सर सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० एपय०
अणु० संखेज्जदिभागूणं० । ओरालि०-तिरिक्खाणु० एपयमा० । तं तु० । एवं
ओरालि०-तिरिक्खाणु० । सेसं मूलोधं । एवरि किंचि विसेसो, अद्वारिसयाओ
एादव्वाओ । एवं पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिएए।

३०. पंचिदियतिरिक्खत्रपज्ज० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासादा०-दोत्रायु०-दोगोद०-पंचंत० त्र्योघं। मिच्छत्त उक्क०द्विदिवं० सोलसक०-णवुंस०-त्र्ररदि-सोग-भय-दुगुं ॰ णिय॰ । तं तु॰ । एवमेदात्रो अगणमगणस्स । तं तु० । इत्थि॰ उक्क०द्विदिबं॰ मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं॰ णिय० तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो श्रजुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून बाँघता है। चार जाति, वामन संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, कीलक संहनन, त्रसम्प्राप्तासूप टिका संहनन, त्रातप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, त्रपर्याप्त श्रौर साधारण इन प्रकृतियों की नियमसे बाँघता है। जो उत्कृष्ट भी बाँघता है और अनुत्कृष्ट भी बाँघता है। किन्तु उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँघता है। पञ्चेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, श्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क श्रीर दुःखर इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून बाँधता है। श्रीदा-रिकशरीर श्रीर तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है श्रीर श्रनुत्कृप्ट भी बाँधता है। किन्तु उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका त्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक बाँघता है। इसी प्रकार श्रीदारिक शरीर श्रीर तिर्यञ्जगत्यान पूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका आश्रय करके सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेप सन्निकर्ष मुलोघके समान है। किन्तु कुछ विशेषता है कि श्रठारह कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति-बन्धवाली प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज योनिनी जीवोंके जानना चाहिए।

३०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रपर्याप्त जीवोंमें पाँच क्षानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, त्रसातावेदनीय, दो त्रायु, दो गोत्र त्रौर पाँच त्रान्तराय प्रकृतियोंका भक्क त्रोघके समान
है। मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति
शोक, भय और जुगुप्सा इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट भी बाँधता
है त्रौर त्रानुत्कृष्ट भी बाँधता है। किन्तु उत्कृष्टसे त्रानुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका
त्रसंख्यातवां भाग न्यून तक बाँधता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सिन्नकर्ष
जानना चाहिए। जो उत्कृष्ट भी होता है श्रौर त्रानुत्कृष्ट भी होता है। किन्तु उत्कृष्टसे त्रानु
त्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका त्रासंख्यातवां भाग न्यून तक होता है। स्त्रीवेदकी
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय त्रौर जुगुप्साका नियमसे

त्रणु॰ संखेज्जिदिभागूणं०। हस्स-रिद-त्र्यरिद-सोग सिया बं० सिया अवं०। यदि बं॰ णिय० अंणु॰ संखेज्जिदिभागू०। एवं पुरिस०। हस्स० उक्क० हिदिवं० मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-भय-दुगुं० णिय० बं०। णि० अर्णु० संखेज्जिदिभागू०। रिद० णिय० वं०। तं तु०। एवं रदीए।

३१. तिरिक्खगिद् उक्क०िडि॰बं० एइंदि॰-श्रोरालि॰-तेजा०-क०-हुंडसं०-वएए। १४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०-उप॰-थावरादि०४-श्रथिरादिपंच॰-णिभि॰ णि॰ बं०। णि॰ तं तु॰। एवमेदाश्रो श्रएएमएएस्स। तं तु॰।

३२. मणुसग० उक्क०िटिवं० पंचिदि०--श्रोरालि०--तेजा०--क०--हुंडसं०--श्रोरालि०श्रंगो०-श्रसंपत्त०-वएए।०४-श्रगु०-उप०-तस-बाद्र-श्रपज्ज०-पत्ते०--श्रथिरा--दिपंच०-िएमि० एपि० एपि० वं०। श्रणु० संखेज्जिदिभागू०। मणुसाणु० णिय०। तं तु०। एवं मणुसाणु०।

बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है। हास्य, रित, अरित और शोकका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार पुरुषवेदके आश्रयसे सिन्नकर्ष जानना चाहिए। हास्य प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भय और जुगुण्साका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। रितका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट बन्धक भी होता है और अनुत्कृष्ट बन्धक भी होता है। यदि अनुत्कृष्ट बन्धक होता है तो उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिबन्धका बन्धक होता है। इसी प्रकार रितके आश्रयसे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

ू ३१. तिर्यञ्चगतिको उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर तैजसश्रीर, कार्मण्शरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रघुरुलघु, उपघात, स्थावर श्रादि चार, श्रस्थिर श्रादि पाँच, श्रोर निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है श्रोर श्रनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि श्रनुत्कृष्ट बाँधता है तो वियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातचां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सिन्नकर्ष जानना चाहिए। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि श्रनुत्कृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातचां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है।

३२. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, श्रपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रीर निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है। किन्तु उत्कृष्ट से श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यानुपूर्वीके श्राश्रयसे सिक्षकर्ष जानना चाहिए।

- ३३. वीइंदिं॰ उक्क०द्विदिवं॰ तिरिक्खग॰-श्रोरालि॰-तेजा॰-क॰-हुंड०-वएण्०४-तिरिक्खाणु॰-ग्रगु०-उप॰-बाद्र--ग्रपज्ज॰-पत्तेग०-श्रथिरादिपंच०-णिमि० णिय० बं० । श्रगु॰ संखेजजदिभागू० । श्रोरालि॰श्रंगो०-श्रसंप्त्त०-तस० णिय० । तं तु० । एवं श्रोरालि०श्रंगो०-श्रसंप०-तस० ।
- ३४. तीइंदि० उक्क० द्विदिवं० तिरिक्खग०-त्रोरालि०--तेजा०-क०-हुंडसं०--त्रोरालि० त्रंगो०-त्रसंप०-वएए ०४-तिरिक्खाणु०-त्रगु०--उप०--तस-वादर--ग्रपज्ज०--पत्तेग०-त्रथिरादिपंच०-िएमि० एएय० वं० । एएय० त्रणु० संखेजनिद्भागू० । एवं चदुरिं०-पंचिदि० ।
- ३५. समचदु० उक्क०द्विदि-बं० पंचिदि०-स्रोरालि०-तेजा०-क०-स्रोरालि०-स्रंगो०-वर्गा०४-स्रगु०४-तस०४-णिमि० णिय० वं० | णिय० स्रणु० संखेज्जदि-भागू० | तिरिक्ख-मणुसगदि०-पंचसंघ०-दोस्राणु०-उज्जो०-स्रप्पसत्थ०-धिराथिर-स्रुभासुभ-दूभग-दुस्सर-स्रणादे०-जस०-स्रजस० सिया वं० सिया स्रवं० | यदि वं० णिय० स्रणु० संखेज्जदिभागू० | वज्जरिसभ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-स्रादे० सिया
- ३३. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक-शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, बाद्र, श्रपर्यात, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। श्रौदा रिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पादिका संहनन और त्रस इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट भी बाँधता है। किन्तु उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर प्रत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्प्रपादिका संहनन और त्रसकाय इन प्रकृतियोंके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।
- ३४. त्रीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहननन, वर्णचतुर्का, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, श्रपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय जाति श्रौर पञ्चेन्द्रिय जातिके श्राश्रयसे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।
- ३४. समचतुरस्रसंस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु-चतुष्क, त्रसचतुष्क, श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागं न्यून स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगित, मनुष्यगित, पाँच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगिति, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रुभुभ, दुर्भग, दुर्सर, श्रनादेय, यशःकीर्ति श्रौर अयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। वज्रषभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगिति, सुभग, सुस्वर, श्रौर श्रादेय इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है।

वं० सिया अवं० । यदि वं० तं तु० । एवं वज्जरिसभ०-पसंत्थ०-[ मुभग ]-सुस्सर-आदे० १

३६. गण्गोद० उक्क० द्वित्विं पंचिदिय॰-श्रोरालि०-तेजा०-क०-श्रोरालि०-श्रुगो०-वग्गा०४-श्रसंपत्त०-तस०४-दूभग-दुस्सर-श्रणादे०-गिमि० णिय० वं०। णि० श्रणु० संखेज्जदिभागू०। तिरिक्खगदि-मणुसगदि-चदुसंघ०-दोश्राणु०-उज्जोव०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-श्रजस० सिया वं० सिया श्रवं०। यदि वं० णि० श्रणु० संखेज्जदिभागू०। वज्जणारा० सिया वं०। तं तु० एवं वज्जणारायणं। सादीए वि एसेव भंगो। ग्रविर गारायण्० तं तु०। एवं ग्रारायणं वि।

३७. खुज्ज० उक्क०िंदिबं० तिरिक्खगिद--पंचिदि०--त्रोरालिय--तेजा०--क०--त्रोरालि०त्रंगो०-वएण०४-तिरिक्खाणु०--त्रगु०४-त्रप्पसत्थ०-तस०४--दृभग--दुस्सर--त्रणादे०-णिमि० णि० बं० । णि० त्रणु० संखेज्जिदिभागू० । दोगिदि-दोसंघ०-दो

यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है श्रौर श्रमुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि श्रमुत्कृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्तिविहायोगित, सुभग, सुखर श्रौर श्रादेय प्रकृतियोंके श्राश्रयसे सिक्षकर्ष जानना चाहिए।

३६. न्यूयोधपरिमण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रसम्प्राप्तासुपाटिका संहनन, त्रस चतुल्क, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे ब्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यन स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, चार संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, ग्रुम, त्राग्रुम, यशःकीर्ति श्रौर अयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्या-तवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। वज्रनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट्रश्री बाँधता है श्रौर त्रनुत्कृष्ट भी बाँघता है। यदि त्रनृत्कृष्ट बाँघता **है** तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तककी स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वेज्र-नाराचसंहननके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा खाति संस्थानका भी यही भक्त होताहै । इतनी विशेषता है कि इसके नाराचसंहननका उत्कृष्ट बन्धभी होताहै और ब्रानुत्कृष्ट बन्ध भी होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट बन्ध होता है तो उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इन प्रकार नाराच-संहननके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३७. कुन्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, पश्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यातुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, दुर्भग, दुखर, श्रमा-देय श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्या-तवा भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। दो गित, दो संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत,

त्राणु०-उड्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-त्रजस० सिया वं० सिया त्रवं० । यदि वं० णिय० त्रणु० संखेज्जदिभागू० । त्रद्धणारा० सिया वं० । तं तु० । एवं त्रद्ध-णारा० । एवं वामणसंठाणं वि । णविर खीलियसंघ० सिया वं० । तं तु० । एवं खीलिय० ।

३८. पर० उक्क०द्विदिवं॰ तिरिक्कखग०-एइंदि०-ञ्रोरालि॰-तेर्जा॰-क॰-हुंडसं॰ वर्णण॰४-तिरिक्खाणु॰-त्रगु०-उप०-थावर-सुहुम-साधारण-दूभग--त्रणादे०--त्रजस॰--णिमि॰ णिय० त्रणु० संखेज्जदिभागू० । उस्सास-पज्जत्त॰ णियमा० । तं तु॰ । त्रथिर-त्रसुभ० सिया वं॰ संखेज्जदिभागू०। एवं उस्सास-पज्जत्त-थिर-सुभणामाणं ।

३६. त्रादाव० उक्क०द्विदिवं० तिरिक्खगदि-एइंदि०-त्रोरालि०-तेजा०--क०-हुंड०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-त्रगु०४-थावर-बादर-पज्जत्त--पत्ते०--दूभग--त्रणादे०--

स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। अर्धनाराचसंहननका कद।चित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अनुत्कृष्ट भी बाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्ल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार अर्धनाराचसंहननके आश्रयसे सिन्नकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार वामन संस्थानके आश्रयसे भी सिन्नकर्ष जानना चाहिए। हतनी विशेषता है कि यह कीलक संहननका कदाचित् बन्धक होता है और अनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है। इसी प्रकार कीलक संहननके आश्रयसे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

३८. परघात्की उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तेंजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, दुर्भग, श्रनादेय, श्रयशःकीर्ति श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। उच्छ्लास श्रौर पर्याप्त इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट का भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। श्रस्थिर श्रग्नुभका कदाचिद् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। विवमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। श्रस्थर श्रग्नुभका कदाचिद् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार उञ्जास, पर्याप्त, स्थिर, श्रौर श्रभ प्रकृतियोंके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३९. त्रातपकी उत्कृष्ट स्थितिकी बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, त्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानु-पूर्वी, त्रगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्मग, श्रनादेय श्रौर निर्माण णिमि॰ णियं ॰ वं ॰ । णियं ॰ ऋणु॰ संखेज्जदिभागू ० । थिराथिर-सुभासुभ-अजस॰ सिया वं ॰ सिया अवं ० । यदि वं ॰ णियं ॰ ऋणु॰ संखेज्जदिभागू ० । जसगि ॰ सिया ० । तं तु ० । एवं उज्जोवं जसगित्तीए वि ।

- ४०. ऋष्पसत्थ० उक्क॰ द्विदिवं० तिरिक्खगदि—वीइंदि०—श्रोरालिय—तेजा०— क०-हुंडसं०-श्रोरालि०श्रंगो०-श्रसंप०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०४-तस०४-दूभग-श्रणादे०-िएमि० णि० वं०। णिय० श्रणु० संखेजनिद्भागू०। उज्जो०-थिरा-थिर-सुभासुभ-जस०-श्रजस० सिया वं०। यदि वं० संखेजनिद्भागू०। दुस्सर० णिय०। तं तु०। एवं दुस्सर०।
- ४१. वादर॰ उक्क हिद्बं । तिरिक्खगदि-एइंदि॰-श्रोरालि॰-तेजा॰-क॰-हुंड॰-वएए।०४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०-उप०-थावर-सुहुम-श्रपज्जत्त०-श्रथिरादिपंच०-णिमि॰ एएय० बं० । ए।० श्रणु० संखेजिदिभागू० ।
  - ४२. मणुस॰-मणुसपज्जत्त-मणुसिर्गासु मणुसत्रपज्जत्त० तिरिक्खगदिभंगो ।

प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यतवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। यशः कीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्ध होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है और श्रमुत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार उद्योत श्रीर यशःकीर्तिके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४०. श्रप्रशस्त विद्दायोगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, द्वीन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्कोपाङ्क, श्रसम्प्राप्तास्यणिटका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रसचतुष्क, दुर्भग, श्रनादेय श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्रनुकृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रग्रभ यशःकीर्ति श्रौर श्रयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । दुःस्वर प्रकृतिका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार दुःस्वर प्रकृतिके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४१. बादर प्रकृतिको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरोर, तैजस शरोर, कार्मण शरोर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्या- नुपूर्वी, श्राहृत्वयु, उपघात, स्थावर, सूदम, श्रपर्यात, श्रस्थर आदि पांच श्रोर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भागन्यून स्थितिका बन्धक होता है।

४२. सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी श्रीर मनुष्य अपूर्याप्त जीवोंमें विशे

णवरि ब्राहारदुगं तित्थयरं ब्रोघं।

४३. देवगदीए देवेसु णाणावर०-दंसणावर०-वेदणी०-मोर्हणी०-आयुग०-गोद०-त्रंतराइ० त्रोघं। तिरिक्खग० उक्क०िंदिवं० त्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-त्रगु०४-बादर-पज्जत-पत्तेय०-अथिरादिपंच-णिमि० णि० वं०। णि० तं तु०। एइंदि०-पंचिंदि-त्रोरालि० त्रंगो०-त्रसंपत्तसेव०-त्रादाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर-दुस्सर० सिया वं०। यदि वं० तं तु०। एवमेदाणि एक-मेक्कस्स। तं तु०। सेसाणं ऐरइयभंगो।

४४. भवण०-वाणवें०-जोदिसि०-सोधम्मीसाण त्ति तिरिक्खगदि० उक्क०द्विदि-वं० एइंदि०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-त्रगु०-थावर-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-त्र्राथरादिपंच-णिमि० णि० वं०। णि० तं तु०। त्रादाउज्जोव०

ञ्चगतिके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि श्राहारक दिक श्रौर तीर्थंङ्कर प्रकृतिका भङ्ग श्रोघके समान है।

४३. देवगतिमें देवोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, गोत्र श्रौर अन्तराय इनके अवान्तर भेदोंका भक्त ओघके समान है। तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुं इसंस्थान, वर्ण-चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, त्रगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त प्रत्येक, त्रस्थिर आदि पांच श्रीर निर्मार्ण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्टका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रौदारिक श्रांगोपांग, <del>श्रसम्त्राप्तासृ</del>पाटिका संहनन, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर श्रौर दुःस्वर इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्सक होता है यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टिसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यतवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष होता है। जो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है श्रौर श्रमुत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्टका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका भन्न नारिकयोंके समान है।

४४. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर सौधर्म—ऐशान कल्पके देवोंमें तिर्यञ्चगितिको उत्कृप्ट स्थितिका बन्ध.करनेवाला जीव पकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, स्थावर, बादर, पर्यात, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर आदि पाँच श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। जो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृप्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृप्टसे श्रनुत्कृप्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँभाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। श्रातप श्रौर उद्योत प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक

सिया० | तं तु० | एवभेदाणि एकमेकस्स | तं तु० | पंचिंदिय० उक्क०हिदिवं० तिरिक्खग०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-वरण०४-तिरिक्खाण०--त्रगु०४--वादर--पज्जत्त-पत्तेय०-त्रथिरादिपंच-णिमि० णि० वं० | णि० त्रण० संखेज्जदिभागू० | हुंड०-उज्जो० सिया० संखेजजदिभागू० | वामणसंठा०-खीलियसंघ०-त्रसंपत्त० सिया० | तं तु० | त्रोरोलि०त्रंगो-त्रप्यसत्थ०-तस-दुस्सर० णिय० वं० | तं तु० | एवमेदाणि एक्कमेकस्स | तं तु० | सेसाणं देवोघं |

४५. सणकमार याव सहस्सार ति णिरयोघं । आण्द याव णवगेवज्जा ति णाणाव०-दंसणाव०-वेदणी०-गोद०-अंतरा० ओघं । मिच्छ० उक्क०हिदिवं० सोल-

होता है तो उत्कृष्टका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्टका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट्से अमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इने प्रकृतियों-का परस्पर सन्निकर्ष होता है श्रौर ऐसी श्रवस्थामें वह जीव उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है। पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्या-नुपूर्वी, त्रगुरुल्घु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, त्रस्थिर त्रादि पाँच त्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। द्वण्ड संस्थान श्रीर उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। वामन संस्थान, कीलक संहनन श्रीर श्रसम्प्राप्तासुपाटिका संहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। श्रीदारिक श्रीङ्गोपाङ्ग, श्रप्रशस्त-विहायोगति, त्रस श्रौर दुःस्वरका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्या-तवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इस प्रकार इनका प्रस्पर एक दूसरेका सिन्नकर्ष होता है ग्रौर तब उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर श्रवुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है।

४४. सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें सामान्य नारिकयोंके समान भङ्ग है। श्रानत कल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयकतकके देवोंमें झानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, गोत्र श्रौर श्रन्तरायके श्रवान्तर भेदोंका भङ्ग श्रोघके समान है। मिथ्यात्वकी सक०-णवुं स०-अरंदि-सोग-भय-दुगुं० णिय० । तं तु० । एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं तु० । इत्थि० उक्क०द्विदिवं० मिच्छ०-सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुंगुं० णिय० वं० । णि० अणु० संखेजनिद्मागू० । पुरिस० उक्क०द्विदिवं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं० णिय० वं० । णिय० संखेजनिद्मागू० । हस्स०-रिद० सिया । तं तु० । अरिद-सोग० सिया० संखेजनिद्मागू० । हस्सं० उक्क०द्विदिवं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुंगुं० णिय० वं० संखेजनिद्मागू० । पुरिस० सिया० । तं तु० । इत्थि०-णवुंस० सिया० संखेजनिद्मागू० । रिद० णिय० वं० । तं तु० । एवं रदीए वि० ।

उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकवेद, ग्रारित, शोक, भय श्रीर जुगुण्साका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसं अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष होता है श्रोर तब इनकी स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्या-तवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, श्ररति, शोक, भय श्रीर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बद्भधक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रौर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। हास्य त्रौर रतिका कदाचित् बन्धक होता है **त्रौर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक** होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। अरित और शोकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे त्रमुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। हास्य की उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक कीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेद श्रौर नपुँसकवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। रितका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार रतिकी श्रपेत्रा सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१. मूलप्रतौ हस्स-रदि उक्क० इति पाठः

४६. मणुसगदि॰ उक्त०हिदिवं०' पंचिदि०-त्रोरालि॰-तेजा०-कम्मइय०-हुंड०-त्रोरालि०त्रंगों०-त्रसंपत्तसेव०-वएण्०४-मणुसाणु०-त्रगु०४-त्रप्पसत्थ०-तस०४-त्रथिरादिछ०-णि० णिय० वं०। णि० तं तु०। एवमेदात्रो एक्तमेक्कस्स। तं तु०।

४७. समचदु० उक्क०द्विदिवं० मणुसगृ०-पंचिदिय-श्रोरालिय-तेजा०-क०-श्रोरालि०श्रंगो०-वण्ण०४-मणुसाणु०-श्रगु०४-तस०४-णिभि० णिय० संखेज्जदि-भागू०। वज्जरिसभ०-पसत्थ०-थिरादिछ० सिया०। तं तु०। पंचसंघ०-श्रथिरादि-छ० सिया० संखेज्जदिभागूणं०। याश्रो तं तु समचँदुरसंठाणेण ताश्रो समचदुर० सेसभंगाश्रो। सेसपगदीणं मणुसगदिसहगदाश्रो णियं० संखेज्जदिभागू०। याश्रो सियाश्रो वं० ताश्रो तं तु० वा संखेज्जदिभागूणं वा वंघदि। तित्थयरं देवभंगो।

४६. मनुष्यगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोणङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता हैतो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए और तब उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है।

४७. समचतुरस्र संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति, पञ्चे-न्द्रिय जाति, श्रीदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। वज्रर्षभ नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, श्रौर स्थिर श्रादि छहका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्व्यकां असंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है। पांच संहनन श्रौर श्रस्थिर श्रादि छहका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। यहां पर जिन प्रकृतियोंका समचतुरस्र संस्थानके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है या एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्या-तवां भाग न्यूनतक श्रतुत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है उनका समचतुरस्य संस्थानके समान भक्क जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका मनुष्यगतिके साथ नियमसे संख्यातवां भाग न्यून श्रनु-त्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। उसमें भी जिनका कदाचित् बन्ध होता है उनका या वो उत्कृष्ट या श्रुतुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिबन्ध होताहै यासंख्यातवां भाग न्यून स्थितिबन्ध होताहै। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्क देवोंके समान है।

१. मुलप्रती—हिदिबं० पंचणा० श्रोता इति पाठः।

४८. अणुदिस याव सन्वद्दा ति पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-वारसक०-सत्तणोक०-पंचंत० ओघं। मणुसगदि० उक्क०द्दिदिवं० पंचिदि०-ओरालिं०-तेजा०-क०-समचदु०--ओरालि० अंगो०--वज्जिरसभ०--वण्ण०४--मणुसाणु०--अगु०४--पसत्थ०--तस०-४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि० णिय०। तं तु०। तित्थय० सिया०। तं तु०। एवमेदाओ एक्कमेक्कस्स। तं तु०। थिर० उक्क०द्दिदिवं० मणुसगदि० णियमा संखेज्जिदिभागू०। एवं धुवियाओ सन्वाओ। सुभ-जस० सिया० तं तु०। असुभ-अजस०-तित्थय सिया० संखेज्जिदिभागू० वं०। एवं सुभ-जसिगत्ति०। ४६. सन्वएइंदि०-सन्वविगलिंदि० तिरिक्स अपज्जत्तभंगो। एवरि वीचारद्दा-

णाणि णादन्वाणि भवंति । 'पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्ता । सन्वपगदीणं श्रोघं ।

४८. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय श्रौर पाँच श्रन्तरायका भङ्ग श्रोघके समान है। मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्र-र्षभ नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, ऋगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, त्रस्थिर, त्रशुभ, सुभग, सुखर, त्रादेय, त्रायशःकीर्ति श्रीर निर्माण इन प्रकृतियों-का नियमसे वन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थिति-का भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृप्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थ-क्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि त्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे त्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष होता है। जो उत्कृष्ट भी होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट भी होता है। यदि श्रनु त्कृष्ट होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका होता है। स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगतिका नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार सब ध्रुव प्रकृतियोंको अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। शुभ और यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका ऋसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। ऋग्रभ, श्रयशःकीर्ति श्रौर तीर्थङ्कर इन प्रकृतियोंका कदोचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थिति-का बन्धक होता है। इसी प्रकार शुभ श्रौर यशःकीर्तिकी श्रपेत्ता सन्निकर्ष कहना चाहिए।

४६. सब एकेन्द्रिय और सब विकलेन्द्रिय जीवोंका भक्क तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके वीचार स्थान ज्ञातव्य हैं। पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त

१. म्लप्रतौ पंचिदिय-तस श्रपञ्जत्ता इति पाठः ।

पंचिंदियत्रपज्जत्ता । तिरिक्खत्रपज्जत्तभंगो । पंचकायाणं 'पज्जत्तापंज्जत्ताणं तिरिक्ख-श्रपज्जत्तभंगो । णविर एइंदिय-पंचकायाणं यिन्ह संखेज्जिदिभागहीणं तिन्ह असं-खेज्जिदिभागहीणं बंधिद । तस-तंसपज्जत्ता । श्रोधं । तसश्रपज्जत्ता । 'तिरिक्ख-श्रपज्जत्तभंगो । पंचमण्०-पंचविच०-कायजोगि । श्रोधं । श्रोरालिकायजोगि० मणुसभंगो । '

५०. त्रोरालियमिस्से देवगदि० उक्क०हिदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण्०४-त्रगु०४-पसत्थ०-तस०४-त्राथर-त्रमुभ-सुभग-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-त्रजस०-िएमि० णिय० । त्रणु० णि० संखज्जगुण्हीणं० । वेउन्वि०-वेउन्वि०त्रंगो०-देवाणु०-णियमा । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एदात्रो पगदीत्रो तित्थयरेण सह एक्कमेक्कस्स तं तु० कादन्वा । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खत्रपज्जत्तभंगो ।

५१. वेडव्वियका॰ देवोघं। एवं चेव वेडव्वियमिसस॰। गाविर यात्रो तं तु०

जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। तथा पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंका भङ्ग तियेश्च अपर्याप्तकोंके समान है। पाँच स्थावर काय तथा इनके पर्याप्त श्रीर अपर्याप्त जीवोंमें सिन्नकर्षका भङ्ग तियेश्च अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि सब एकेन्द्रिय और पाँचों स्थावर कायिक जीवोंके, जिनका संख्यातवां भाग हीन बन्ध कहा है उनका, श्रसंख्यातवां भाग हीन बन्ध होता है। तस और त्रस पर्याप्त जोवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। तथा त्रस अपर्याप्तकोंके तिर्यश्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। पाँचौं मनोयोगी, पाँचों ववनयोगी और काययोगी जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। तथा श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है।

५०. श्रौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंथान, वर्णचतुष्क, अगुरुल्क्षुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, त्रशुम, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, त्रयशःकीति श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। वैकियिक शरीर, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर देवगत्यानुपूर्वी इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका क्षान न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। तथिकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। इन प्रकृतियोंको तीर्थंकर प्रकृतिके साथ परस्पर उत्कृष्ट स्थितिके बन्धकपसे श्रौर एक समय कम पत्यके श्रसंख्यातवें भाग न्यून तक श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धकपसे करना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याक्षोंके समान है।

४१. वैकियिक काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भक्क सामान्य देवोंके समान है। इसी प्रकार वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो पर-

१. मूलप्रतौ पज्जत्ता अपञ्जत्तार्था इति पाठः । २. मूलप्रतौ तिरिक्खपञ्जत्त-इति पाठः ।

पगदीत्रो तात्रो एकमेकस्स तं तु० । सेसात्रो संखेज्जदिभागूणा वंथदि ।

५२. ब्राहार०-ब्राहारिम० पंचणा०-छदंसाणा०-दोवेदणी०-पंचंत० ब्रोघं। कोधसंज० उक्क०हिदिबं० तिरिणसंज०-पुरिस०-ब्रारिद-सोग-भय-दुगुं० णिय० बं०। तं तु०। एवमेदाब्रो एकमेकस्स। तं तु०। हस्स० उक्क०हिदिवं० चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं० णिय० संखेज्जिदिभागूणं बं०। रदी० णिय०। तं तु०। एवं रदीए।

५३. देवगदि० उक्क ० दिद्विबं० पंचिदियादिपगदी श्रो ि एय० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवं देवगदिसहगदा श्रो एक मेकस्स । तं तु० । थिर० स्पर उत्कृष्ट स्थितिबन्धवाली या एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका यह जीव परस्पर या तो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है या उत्कृष्टकी अपेत्वा एक समय कमसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिबन्ध करता है श्रोर शेषका संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिबन्ध

करता है।

४२. त्राहारककाययोगी त्रौर त्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच श्रानावरण, छह दर्शनावरण, दो वेदनीय श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है । क्रोध संज्व-लनकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन संज्वलन, पुरुषवेद, अरित, शोक, भय त्रौर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे श्रतुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष होता है। श्रौर तब इनकी उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असं-ख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। हास्यकी उत्क्रष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय श्रौर जुगुत्साका नियमसे बन्धक होता है। जो श्रनुत्रुष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। रितका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी-बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भागहीनतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार रितके श्राश्रयसे भी सन्निकर्षं जानना चाहिए।

५३. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि प्रकृत्तियोंका नियमसे वन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट्र स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतकस्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगितिके साथ बँधनेवाली प्रकृतियोंका परस्पर सिश्चकर्ष होता है। तब यह जीव उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका

उक्त॰ द्वितं॰ द्रेवगदिश्रष्ठावीसं णिय॰ वं० । संखेज्जदिभा॰ । स्रभ-जस० सिया॰ । तं तु॰ । श्रसुभ-श्रजस० सिया॰ संखेज्जदिभागू॰ । एवं स्रभ-जस० । तित्थ० उक्त०- द्वितं॰ देवगदि-पंचिंदि०श्रादिश्रद्वावीसं पगदीश्रो णिय॰ संखेज्जदिभागूणं वं० ।

५४. कम्मइ० पंचणा०-एवदंसणा०-सादासा०-गोद०-पंचंत० श्रोघं । मिच्छ० उक्त॰ द्विदिवं० सोलसक०-एावुं स०-त्र्यरदि-सोग-भय-दुगुं०। एिय०। तं तु०। एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं तु० । इत्थिवे॰ उक्क॰ द्विद्वं० भिच्छ०-सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुगुं० णिय० संखेज्जदिभागूणं वं० । पुरिसं० उक्क० दिदिवं० इत्थिभंगो । हस्स-रिद् िसिया । तं तु । अरिद-सोग सिया । संखेजनिद्भागूणं । हस्स ० बन्धक होता है तो उत्क्रप्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव देवगति त्रादि त्रद्वाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो त्रजुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग-हीन स्थितिका बन्धक होता है। शुभ श्रीर यशःकीर्ति प्रकृतियोंका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो उत्कृष्टसे श्रतुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। अशुभ और अयशःकोतिं प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग नयून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार ग्रुभ और यशःकोर्ति प्रकृतियोंके श्राश्रयसे सम्निकर्ष जानना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगित श्रीर पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि श्रद्वाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग होन स्थितिका बन्धक होता है।

४४. कार्मण काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता-ग्रसाता वेदनीय, दो गोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है। मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय श्रौर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धूक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे श्रनुत्कृष्ट प्क समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्य।तवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इनमेंसे किसी एककी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक शेषकी उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, ग्ररति शोक, भय ग्रौर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है। जो त्रमुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवका भन्न स्त्रीवेदके समान है। यह हास्य और रितका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यिद बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रुवुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेचा श्रवुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। अरित

उक्क ० हिदिवं ० मिच्छ ० - सोलसक ० - भयदुगुं ० णिय० संखेज जिद्मागू० । इत्थि ० - णावुं स० सिया वं ० संखेज जिद्मागू० । पुरिसवं ० सिया ० । तं ० तु० । रिद० णिय० । तं तु० । एवं रदी ए ।

४५. तिरिक्लग० उक्क०हिदिवं० एइंदि०-पंचिदि०-ग्रोरालि०ग्रंगो०-ग्रसंपत्त०-पर०-उस्सा०-ग्रादाउज्जो०--ग्रणसत्थ०--तस-थावर--चादर--सुहुम--पज्जत--पत्तेय०--साधार०-दुस्सर० सिया० । तं तु० । त्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वएए०४-तिरि-क्लाणु०-ग्रगु०-उप०-ग्रथिरादिपच०-णिमि० णियमा० । तं तु० । एवं तिरिक्लगदि-भंगो त्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वएए०४-तिरिक्लाणु०-ग्रगु०-उप०-ग्रथिरादिपंच-णिमिए० ति ।

श्रीर शोकका कदाचित् बंन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रीर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेद श्रीर नपुंसकवेदका कद्माचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। यतिका नियमसे वन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। स्थि प्रकार रितके श्राथ्रयसे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४५. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, परघात, उच्छ्रास, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगिति, त्रस, स्थावर, बादर, स्क्ष्म, पर्याप्त, प्रत्येक, साधारण श्रौर दुःस्वर इन्का कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्व्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुल्घु, उपघात, अस्थिर श्रादि पाँच, श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्ट से श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यात्वाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुल्घु, उपघात, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्राश्रयसे सन्निकर्षका भङ्ग तिर्यञ्च गतिके समान जानना चाहिए।

४६. मणुसगदि उक ० दिविवं ० पंचिदि ० - त्रोरालि ० - तेजा ० - क० - त्रोरालि ० - त्रोरालि ० - त्रोगो ० - वर्गा ० ४ - त्रागु ० - उप० - तस-बादर-पत्ते ० - त्राथरादिपंच - शिमि० शिमे० वं ० । शिण त्राणु ० संवे ज्जिदिभागू ० । तिरिणसंठा ० - तिरिणसंघ ० - त्रापसत्थ ० - पर० - उस्सा ० - पज्जत्तापज्जत्तु ० - दुस्सरं सिया संवे ज्जिदिभागू ० । मणुसाणु ० शिमे० । तं तु ० । एवं मणुसाणु ० ।

५७. देवगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचिदि०-तेज्ञा०-क०-समचदु०--वरण्०४-त्रगु०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर- अग्रुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णि० णिय० संखेज्जगुण्हीणं बं० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो०-देवाणु० णि० वं० । णि० तं तु० । तित्थयरं सिया० । तं तु० । एवं देवगदि०४ ।

थ्ट. एइंदि॰ उक्क • द्विदिवं॰ तिरिक्खग॰-त्रोरालि०-तेजा॰-क॰-हुंड०-

५६. मनुष्यगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागद्दीन स्थितिका बन्धक होता है। तीन संस्थान, तीन संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगिति, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, श्रपर्याप्त श्रौर दुःस्यर इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता हैं तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागद्दीन स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट श्रितेका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है, इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीके श्राश्रयसे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

४७. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणुशरीर, समचतुरस्न संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशुस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अश्चम, सुभग, सुस्तर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यात गुणुहीन स्थितिका बन्धक होता है। वैिक्षियकशरीर, वैिक्षियिक आङ्कोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थिति का भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थिति का भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका असंख्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका मी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगिति चतुष्कके अप्रसंख्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगिति चतुष्कके आश्चयसे सिक्षकर्ष जानना चाहिए।

४८. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, वर्गण ०४-तिरिक्खं गु॰-त्रगु॰-उप॰-त्रथिरादिपंच-िणिमि० गि० वं॰ । तं तु॰ । पर०-उस्सा०-त्रादाउज्जो॰-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त--पत्तेय०--साधार७ सिया० । तं तु० । एवं थावर० । वीइं॰-तीइंदि॰-चदुरिं०-चदुसंठा०-चदुसंघ०-त्रप्रज्ज० त्रोघं ।

५६. समचदु० उक्क ॰ द्विदिबं॰ पंचिदि०-श्रोरालि॰-तेजा॰-क॰-श्रोरालि०श्रंगो०-वर्गण०४-तस०४-णिमि० णिय० संखेज्जदिभागूणं० । दोगदि-पंचसंघ०-दोश्राणुपु०-उज्जो०-श्रणसत्थ०-श्रथिरादिछ० सिया० संखेज्जदिभागू० । वज्जरि०-पसत्थ०-थिरादिछ० सिया० । तं तु० । एवं वज्जरिस०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-श्रादे०-जस० ।

६०. पंचिंदि॰ उक्क०द्विदिबं० तिरिक्खग०-त्रोरालि॰--तेजा०--क॰--हुंड०--त्रोरालि॰ त्रंगो॰-त्रसंपत्त॰-वएग्ग०४--तिरिक्खाग्गु०--त्रगु०४--त्रप्पसत्थ॰--तस०४--

उपघात, ग्रस्थिर ग्रादि पांच ग्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। परघात, उन्नुत्तस, ग्रातप, उद्योत, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, ग्रपर्याप्त, प्रत्येक ग्रौर साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो निर्यमसे उत्कृष्टकी ग्रपेचा ग्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकितकी उत्कृष्ट स्थितिका ग्रालुम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय जाति, चार संस्थान, चार संहमन ग्रौर ग्रपर्याप्त इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रालुम्बन लेकर सन्निकर्ष ग्रोघके समान जानना चाहिए।

४९. समचतुरस्न संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, त्रसचतुष्क श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। दो गिति, पांच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त विद्वायोगित श्रौर श्रस्थर श्रादि छह इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। वजुर्षभ नाराच संहनन, प्रशस्त विद्वायोगित श्रौर स्थिर श्रादि छह इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट की श्रपेचा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वर्ज्यभ नाराच संहनन, प्रशस्त विद्ययोगित, सुभग, सुखर, श्रादेय, श्रौर यशःकीर्ति इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

६०. पञ्चेन्द्रियजातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, श्रोदा-रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्ता-स्पाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगित, श्रथिरादिञ्च०-णि० णिय० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं पंचिदियभंगो श्रोरात्ति० श्रंमो०-श्रसंपत्त०-पर०-उस्सा०-श्रप्यसत्थ०-तस०४-दुस्सरा ति । णवि पर०-उस्सा०-वादर-पज्जत्त-पत्ते० उक्क०द्विदिवं० एइंदि०-पंचिदि०-श्रोरात्ति० श्रंगो०-श्रप्यसत्थ०-तस-थावर-दुस्सर सिया० । तं तु० ।

६१. त्राद्मव० उक्क० द्विदिवं० तिरिक्खगिद-एइंदि०-त्रोगिल०-तेना०-क०-हुंड०-वग्ग्ग०४-तिरिक्खाणु०--त्रगु०४--थावर--वादर--पज्जत्त--पत्ते०--त्रथिगिदिपंच--िणिमि० णिय० वं०। तं तु०। उज्जो० तिरिक्खगिदभंगो। एविरि सुहुम--न्रपज्जत्त--साधारणं वज्ज०।

६२. सुहुम० उक्क०द्विदिवं० तिरिक्खगिद-एइंदि०-श्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०-उप०-थावर-श्रपज्जत्त-साधारण-श्रथिरादिपंच-िएमि०

त्रसचतुष्क, ग्रस्थिर त्रादि छह श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टको ऋषेत्वा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योत प्रकृतिका कदास्त्रित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृप स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजुत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पल्य-का श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, परघात, उच्छ्रास, श्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क श्रौर दुःस्वर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रालम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि परघात, उच्छास, बादर, पर्याप्त श्रीर प्रत्येक प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जर्रत, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर श्रीर दःखर इनका कदाचित बन्धक होता है श्रोर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसं लेकर · पल्यका ऋसंख्यातवाँ भाग न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है।

६१. त्रातपकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक श्रुरीर, तेजस श्रीर, कार्मण श्रीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुल चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर त्रादि पांच त्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्रा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योत प्रकृतिका मङ्ग तिर्यञ्चगितके समान है। इतनी विशेषता है कि सूक्षम, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंको छोड़कर इसका सन्निकर्ष कहना चाहिए।

रूप ६२. स्क्ष्म प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जादि, श्रीदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलवु, उपघात, स्थावर, श्रप्यक्ति, साघारण, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रीर णिय॰ बं० । तं तुं० । एवं ऋपज्जत्त-साधारणः ।

६३. थिर० उक्क० द्विदिबं॰ दोगदि-एइंदि०-पंचिदि॰-पंचसंठा०-ग्रोरालि० श्रंगो०-पंचसंघ०-दोत्राणु०--ग्रादाउडजो०-ग्रण्यसत्थ०-तस-थावर-चादर-सुहुम-पत्तेय०-साधार०-ग्रसुभादिपंच० सिया० संखेडज०भागूणं बं० । ग्रोरालि०-तेजा॰-क०-वएण्०४-ग्रगु०४-पडजत्त-णिभि० णि० बं० संखेडजभागू० । सर्मचदु०-वडजरि-सभ०-पसत्थ०-सुभगादिपंच सिया० । तं तु० । एवं थिरभंगो सुभ-जसिग० । णवरि जसिगत्तीए सुहुम-साधारंणं वडज ।

६४. तित्थय॰ उक्क॰ द्विदिवं॰ मग्रुसगिद्पंचग॰ सिया० संखेज्जिदिभागहीएं वं० | देवगिदि॰४ सिया० | तं तु० | पंचिदियात्रो धुविगात्रो अथिर-असुभ-सुभग-

निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेचा श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पत्थका श्रमंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रपर्याप्त श्रौर साधारण प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रमुलम्बन लेकर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

६३. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव दो गित, एकेन्द्रिय जाित, पञ्चे न्द्रिय जाित, पांच संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, पांच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस, स्थावर, वादर, स्क्ष्म, प्रत्येक, साधारण श्रौर श्रगु-भािद पांच इनका कदािचत् बन्धक होता है श्रौर कदािचत् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलष्ठ चतुष्क, पर्याप्त और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। समचतुरस्र संस्थान, वज्जर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, श्रौर सुभग श्राद्धि पांचका कदािचत् बन्धक होता है श्रौर कदािचत् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रपेचा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार स्थिर प्रकृतिके समान शुभ श्रौर यशःकीित प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सिन्तिक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यशःकीितकी श्रपेचा सिन्नकर्ष कहते समय स्थम श्रौर साधारण इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर सिन्तकर्ष कहना चाहिए।

६४. तीर्थं इर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगित पञ्चकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। देवगितचतुष्कका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है जौर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्ता अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति आदि धुवबन्धवाली प्रकृतियां तथा अस्थर, अञ्चम, समग, सस्वर, आदेय और अवशक्तिर्ति

मुस्सर-त्रादे॰-त्रज॰ णि० वं० त्रणु० संखेज्जदिभागहीणं०।

६५. इत्थिनै॰ पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद-मोहणी० छव्वीस-आयु० ४-दोगोद०-पंचंत० ओघं । णिरयगदि० उक्क॰ द्विदि०वं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-हुंड०-वेउव्वि० अंगो०-वरणा०४-णिरयाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिछ०--णिमि० णियके वं० । तं तु० । एवं णिरयगदिभंगो पंचिदि०-वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-णिरयाणु०-अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर ति ।

६६. तिरिक्त्वग॰ उक्क॰ द्विदिबं॰ एइंदिय-श्रोरालि॰ -तेजा॰-क॰-हुं डसं०-वएए।०४-तिरिक्ताणु॰-श्रगु॰४-थावर-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-श्रथरादिपंच-िएमि॰ िएय० वं०। तं तु॰। श्रादाउज्जो सिया॰। तं तु॰। एवं तिरिक्त्वगदिभंगो एइंदि॰ श्रोरालि॰-तिरिक्ताणु०-श्रादाउज्जो०-थावर ति ।

इनका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है।

६४. स्रोवेदवाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेद, मोहनीय छन्बीस, आयु चार, दो गोत्र और पांच अन्तराय इनके उत्ह्रष्ट स्थितिबन्धका सन्निकर्ष ओघके समान है। नरकगितकी उत्ह्रष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक श्रारीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, आंस्थर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्ह्रष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्ह्रष्टकी अपेन्ना अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नरकगितके समान पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग. नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगिति, त्रस और दुःस्वर इन प्रकृतियोंके उत्ह्रष्ट स्थितबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

६६. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, घर्णचतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेक्षा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। श्रातप श्रौर उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेक्षा श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगतिके समान एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्था नुपूर्वी, श्रातप, उद्योत श्रौर स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

६७. मणुसगदि० उक्कद्विदिबं० श्रोघं । एवरि श्रोरात्ति०श्रंगो० एिय० बं० संखेज्जदिभागू० । दोसंठा०-तिरिएएसंघ०-श्रपज्ज० सिया० संखेज्जदिभागू० !

६८. देवगदि० उक्क॰ द्विदिबं॰ श्रोघं। बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिं० उक्क० द्विदि० श्रोघं। एवरि विसेसो, श्रोरालि॰ श्रंगो॰-श्रसंपत्तसे० एिय॰। तं तु०। श्राहार॰-श्राहार॰ श्रंगो० श्रोघं।

६८. तेजइग० उक्क० द्विदिवृं० कम्मइ०-हुंडसं०-वएए।४-अगु०[४]-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच०-िएमि०-िएमि० वं० । तं तु० । एपरयगदि-एइंदि०-पंचिदि०-ओराति०-वेउव्व०-वेउव्व०अंगो०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर--दुस्सर० सिया० । तं तु० । एवं तेजा०भंगो कम्मइग०-हुंड०-वएए।०४-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिपंच-िएमिए। ति ।

६०. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार करनेपर वह ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि औदारिक आङ्गोपाङ्गका यह नियमसे बन्धक है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक है। दो संस्थान, तीन संहनन और पर्याप्त इनका कदाचित् बन्धक है और कदाचित् अबन्धक है। यदि बन्धक है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक है।

६८. देवगतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार करनेपर वह श्रोधके समान है। द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति श्रोर चतुरिन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार करनेपर वह श्रोधके समान है। इतना विशेष है कि श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर श्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहननका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट की श्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। आहारक श्रीर श्रोर श्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार करनेपर वह श्रोधके समान है।

६१. तैजस शरीरकी उत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव कार्मण शरीर, हुण्ड-संस्थान,वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण कार्मका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्रुष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्रुष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्रुष्टकी अपेता अनुत्रुष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। नरकगित, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, अस, स्थावर और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्रुष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्रुष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्रुष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्रुष्ट श्रितका भी बन्धक होता है। इसी प्रकार तैजस शरीरके समान कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

- ७०. सम्रचदु० उक्त०द्विदि० त्रोघं। एवरि त्रोरालि०त्रंगो०-त्रसंपत्त० सियाः संखेज्जदिभागू०। एवं पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-त्रादे०। एगोद०-सादि०-सुज्ज-संठा० त्रोघं।
- ७१. ब्रामणसंटा० उक्क॰िंटिदं॰ त्रोरात्ति॰श्रंगो० णिय०। तं तु०। स्वीत्यिसंघ०-त्रसंप० सिया०। तं तु०। सेसं श्रोघं।
- ७२. त्रोरात्ति०त्रांगो० उक्क०द्विदिवं० तिरिक्त्वगिद-त्रोरात्तिय-तेजा०-क०-वण्ण०४-तिरिक्त्वाणु०-त्रगु०-उप०-तस-बादर-पज्जत्त०-त्रथिरादिपंच-णिमि० णि० वं० संखेज्जिदिभागू०। बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिं०-वामण०-खीत्तिय०-त्र्यसंप०-त्रप्रज्ज० सिया०। तं तु०। पंचिंदि०-हुंद०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-त्रप्रसत्थ०-पज्जत्त०-दुस्सर
- ७०. समचतुरस्न संस्थानके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सिक्षकर्पका विचार करने पर वह ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि औदारिक आक्रोपक्र और असम्प्राप्ता-स्पार्टिका संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका-बन्धक होता है। इसी प्रकार प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुखर और आदेय इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सिक्षकर्ष कहना चाहिए। न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान, खाति संस्थान और कुन्जक संस्थानके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सिक्षकर्षका विचार करने पर वह ओघके समान है।
- ७१. वामन संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव श्रौदारिक श्राक्नोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रपेत्वा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भागन्य नतक स्थितिका बन्धक होता है। कीलक संहनन श्रौर असम्प्राप्तास्पाटिका संहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। तोउत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्वा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसिख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। शेष सन्निकर्ष श्रोधके समान है।
  - ७२. श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्गकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रागुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, पर्याप्त, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रोर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रानुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, कीलक संहनन, श्रसम्प्राप्तास्प्रपाटिका संहनन श्रीर श्रपर्याप्त इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रपेका श्रानुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, परधात, उञ्जास, उद्योत, श्रप्रशस्त

र र ने ने मूलपती सिया० तं तु० संखे-इति पाठः ।

सिया॰ संखेज्जिद्भागू०। एवं असंपत्त०। वज्जिरि० ओघं। याविर विसेसो ओरालि०अंगो॰ णिय० संखेज्जिद्भाग्०।

७३. सुहुम-अपन्जत्त-साधारणं श्रोघं । णवरि विसेसो । पन्जत्त । उक्क हिदि-वं श्रोरालि व्यंगो - असंपत्तसे । आदेसेण सिया । तं तु । श्रिर श्रोघं । णवरि विसेसो, श्रोरालि श्रंगो - असंपत्त । सिया । संसेन्जदिभागू । एवं सुभ -जसगि । तित्थय श्रोघं ।

७४. पुरिसवेदे सन्वाणं त्रोघं। णबुंसग० सत्तरणं त्रोघं। णिरयगिद० त्रोघं। तिरिक्खगिद० उक्क०द्विदिवं० पंचिंदि०-त्रोरालि०-तेजा-०क०-हुंड०१-क्रोरालि०-त्रंगो०-त्रसंपत्त०-वरण०४-तिरिक्खाणु०-त्रगु०४-त्रप्यसत्थ०-तस०४-त्रथिरादिव०-

विहायोगित, पर्याप्त और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार असम्प्राप्तास्पाटिका संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलक्ष्यत लेकर सिन्तकर्ष जानना चाहिए। वज्रर्षभनाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलक्ष्यत लेकर सिन्तकर्ष जोघके समान है। इतना विद्येष है कि औदारिक आङ्गोपाङका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है।

७३ सहम, अपर्यात और साधारणके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है। किन्तु यहां विशेष जानकर कहना चाहिए। पर्याप्तकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव औदारिक आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तास्पाटिका संहननका आदेशसे कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है हो अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यात्वां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलस्बन लेकर सिनकर्ष ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि औदारिक आङ्गोपाङ्ग और असम्भातास-पाटिका संहननका कद्मित्वत् बन्धक होता है को से कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार अभ और यशकीर्त प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके समान है।

७४. पुरुषवेदवाले जीवोंके सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवम्लवन लेकर सिन्तकर्ष श्रोधके समान है। नपुंसक वेदवाले जीवोंमें सात कमौंके उत्कृष्ट स्थितिका अव-लन्बन लेकर सिन्तकर्ष श्रोधके समान है। नरकगितके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवल्य्यन लेकर सिन्तकर्ष ओधके समान है। तिर्यञ्चातिको उत्कृष्ट स्थितिका बन्धकरनेवाला जीव पृथ्वेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, श्रौदारिक आङ्गोपाङ, असम्प्रात्तास्पादिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलष्ट चतुष्क, अप्रशस्त विद्यायोगित, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता

मृत्तप्रतौ हुंढ० उज्जो० सिया तं तु० श्रोरा—इति पाठः ।

णिमि० णिय॰ वं॰ । तं तु० । [ उज्जो० सिया० । तं तु० । ] एवं त्र्योरालि०-त्र्योरालि० ग्रंगो०-त्र्यसंपत्त०-तिरिक्खाणु०-उज्जोव त्ति । मणुसगदि-देवगदि० त्र्योघं ।

७५. एइंदि० उक्क ० द्विदिवं० तिरिक्त गिद्दिन गोरालि० - तेजा० - क० - हुंड० - वर्णण ० ४ - तिर्क्ति वाण० - त्राप् ० - उप० - अथिरादिपंच - िण्यि० [िण्य० वं० |िण्य० अणु० ]ि संत्वेज्जिदिभागू० | पर० - उस्सा० - उज्जो० - वादर - पज्जित्त - पत्तेय० सिया० संत्वेज्जिदिभागू० | आदाव - सुहुम - अपज्जित्त - साधारणं सिया० | तंतु० | थावर० णिय० वं० | तंतु० | एवं थावर० | बीइंदि० - तीइंदि० - चदुरिं० अष्टें |

७६. पंचिदि॰ उक्क॰ द्विदिवं॰ तेजा॰-क॰-हुंड०-वएए।०४-ऋप्प-

है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रिपेचा श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होताहै श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होताहै। यदि बन्धक होता है तो कदाचित् उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रीदारिक श्रारीर, श्रीदारिक श्राङ्गिपङ्ग, श्रसम्प्रासाख्पाटिका संहनन, तिर्थञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योत इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धको श्राध्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्य गति और देवगतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सन्निकर्ष श्रोधके समान है।

७४. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, श्रगुर-लख, उपघात, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियम-से अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। परघात, उछ्छास, उद्योत, बादर, पर्याप्त श्रीर प्रत्येक इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर क्रम्भिचत् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। -त्रातप, सूक्ष्म, अपर्याप्त श्रीर साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रब-न्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेका अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थावर प्रकृतिका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवलम्बन लेकर सन्तिकर्ष त्रोवके समान है।

७६. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्गाचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सत्थ०-तस०४-अथिरादिछ०-णिमि० णिय० वं० । तं तु० । णिरयगदि-तिरिक्ख-गदि-ओरालिय-वेडिव्य०-दोअंगो०-असंपसत्त०-दोआणु०-उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं पंचिदियजादिभंगो तेजा०-क०-हुंड०-यगण्०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-अथिरादिछ०-णिमिण ति । पंचसंठा०-पंचसंघ० ओघं ।

७७. त्रादाव ॰ उक्क ० द्विदिबं० तिरिक्खगिद-त्रोरात्तिय-तेज्य ॰ न्हुंड ॰ वएण्० ४-तिरिक्खाणु ॰ न्त्रगु० ४-बादर-पज्जत्त-पत्तेय० न्त्रथिरादिपंच-िणिमि ॰ ण्०ि बं० संखेज्जिदिभागू० । एइंदिय-थाक्र ॰ ण्यि० । तं तु० । पसत्थिव० - सुभग - सुस्सर- श्रादेज्ज ॰ श्रोघं । सुहुम - श्रपज्जत्त - साधार ॰ श्रोघं । ण्विर श्रपज्जत्तस्स एइंदि० - थावर ॰ सिया० । तं तु० ।

श्रस्थिर श्रादि छह श्रौर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रणेचा श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। नरकगित, तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक शरीर, वैकियिक शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्प्रपाटिका संहनन, दो श्रामुपूर्वी श्रौर उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार पञ्चिन्द्रिय जातिके समान तैजस श्रीर, कार्मण शरीर, हुएडसंस्थान, वर्ण चतुष्क, श्रमुक्लघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थर श्रादि छह श्रौर निर्माण इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवत्वम्बन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। पाँच संस्थान और पांच संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवत्वम्बन छेकर सन्निकर्ष श्रोधके समान है।

७७. श्रातपकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति श्रौर स्थाधर इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। किन्तु यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवांभाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्तर श्रौर श्रादेय इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सिन्धक श्रोधके समान है। तथा सूक्ष्म, श्रपर्याप्त श्रौर साधारण इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सिन्द्रिय जाति श्रौर स्थावर प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है कि श्रपर्याप्तके साथ एकेन्द्रिय जाति श्रौर स्थावर प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टका श्रपेत्ता श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थिति का बन्धक होता है। है।

७८. थिर॰ उक्क०द्विदिबं० ओघं। एवरि विसेसो, एइंदिं०-आदाव-थावर० सिया० संखेर्ज्जदिभागू०। एवं सुभ-जस०। तित्थय० ओघं।

७६. अवगदवे॰ आभिणिबो॰ उक्क॰िंदिवं॰ चदुणाणा॰ णि॰। णि॰ उक्कस्सा। एवं चदुणाणा॰-चदुदंसणा॰ चदुसंजल॰ पंचंत०।

द०. को बादि०४-मदि०-सुद०-विभंग० त्रोघं । त्राभि०-सुद०-त्रोधि० व्यएणं कम्माणं त्रोघं । त्रपचनलाणा०'कोघ० उक्क० दिदिवं० एकारसक०-पुरिस०-त्रपदि-सोग-भय-दुगुं० णि० वं० । तं तु० । एवमेर्दात्रो एकमेकस्स० । तं तु० । इस्स० उक्क० दिदिवं० वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं० णि० वं० संखे ज्ञगुणहीणं वं० ।

८०. कोघादि चार कषायवाले, मत्यशानी, श्रुताशानी और विभक्तशानी जीवोंमें ग्रुपनी श्रपनी सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष ओघके समान है। श्रभिनिबोधिकश्रानी, अताश्वानी श्रीर श्रवधिक्षानी जीवोंमें छह कमौंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके श्राक्षयसे सन्निकर्ष श्रोधके समान है । श्रप्रत्याख्यानावरण कोधकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्घ करनेवाला जीव ग्यारह कपाय, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय श्रौर जुगुत्सा इनका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक सेता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्क्रष्टकी अपेता अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर ेपत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृ-तियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बम्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्वा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है। हास्यकी उत्कृष्टे स्थितिका बन्धक जीव बारह कषाय, पुरुषवेद, भय श्रौर जुगुप्साका निषमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण हीन स्थितिका बन्धक होता है । रतिका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिकां भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रद्धत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका

७८. स्थिर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी श्रिपेत्वा सिन्नकर्ष श्रोधके समान है। इतना विशेष है कि एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रवुत्कृष्ट संख्यातयाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रुभ श्रीर यशःकीर्तं प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय लेकर सन्तिकर्ष जानना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्राश्रयसे सन्तिकर्ष श्रोधके समान है।

७१. श्रवगतवेदवाले जीवोंमें श्राभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार, संज्वलन श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय लेकर सन्निक्ष जानना चाहिए।

१. मूजप्रती पच्चक्लाणा०४ कोघ० इति पाठः ।

रदि० णिय० वं० । तं तु० । एवं रदीए ।

- देशे. मणुसगर्व उक्क विद्विं पंचिदि श्रोरात्ति ० तेजा ० क० समचढु ० श्रोरात्ति ० श्रंगो ० वज्जिर ० वण्ण ० ४ पणुसाणु ० श्रगु ० ४ प्यत्यि व ० तस ० ४ श्रीयर श्रमुभ सुभग सुस्सर श्रादे ० श्रज ० णिमि ० णि ० वं ० । तं तु ० । एवं मणुसगदि भंगो श्रोरात्ति ० श्रोराति ० श्रंगो वज्जिरसभ ० मणुसाणु ० ।
- ८२. देवगदि० उक्क०हिदिवं० पंचिंदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि० अंगो०-वएगा०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-गिमि० गिय०। तं तु०। तित्थय० सिया वं०। तं तु०। एवं देवगदिभंगो वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-देवाणु०-तित्थय०।
- ्रः पंचिंदि॰ उँक०द्विदिवं॰ तेजा०-क०-समचदु०-वएण्०४-त्रगु०४-पस-त्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार रितके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का त्राश्रय छेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।
- ८१. मनुष्यगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोणङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, श्रास्थर, श्रश्चम, सुभग, सुसर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति श्रौर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रणेचा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यगितके समान श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक आङ्गोणङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।
- ८२. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुज्ञुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगिति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रश्चभ, सुभग, सुसर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदा-चित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट एकसमय न्यून स्थितिसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगतिके समान वैकियिक शरीर, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी श्रीर तीर्थंकर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिका श्राक्षय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

५३ पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण

१. मूलमतौ बं॰ पंचिदि॰ तेजा-इति पाठः।

त्थवि०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-अजस०-िर्णाम० वं० । तं तृ० । मणुसग०-देवर्ग०--ओरालि०--वेउवि०--दोश्रंगावं०- -वजरि०--दोश्राण०---ितन्थय० सिया० । तं तु० । एवं पंचिदियं-भंगो तेजा०-क०-समचद्०-वएण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस्०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर--आदेज्ज-अजस०--िर्णामण ति । आहार०-आहोर०अंगो ओघं ।

८४. थिर॰ उक्क०हिदिवं॰ पंचिदि०-तेजा०-क॰-समचदु०-वराग०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं० संखे ज्ञगुणहीणं वं० । मणु-सगदि-देवगदि-ओरालि॰-वेउन्वि०-दोश्रंगो०-वज्जिरस०-दोश्राणु० सिया० संखे ज्ञ-गुणहीणं वं० । सुभ-जसगित्ति० सिया० । तं तु० । श्रसुभ-अजस०-तित्थ० सिया०

शरीर, समचतरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग, सुखर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रीर ग्रानुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगति, देवगति, श्रौदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, यज्ञर्षभ-नाराच संहनन, दो श्रानुपूर्वी श्रीर तीर्थंकर इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृपको श्रपेत्ता श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, त्रस्थिर, त्रश्चम, सुभग, सुखर, त्रादेय, प्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माण इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय लेकर समिकर्ष जानना चाहिए। आहारक शरीर श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय लेकर सन्निकर्प श्रोघके समान है।

८४. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चिन्द्रिय जाति, तैजस श्रीर, कार्मण शरीर, समचतुरक्षसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय श्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगित, देवगित, श्रीदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभनाराच संहनन श्रीर दो श्रानुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। श्रम श्रीर यशःकोर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकेष्ठ श्रीका श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रीसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। श्रुभ्भ, श्रयशःकीर्ति श्रीरतीर्थंकर इनका

१. मूलप्रती पंचिदिय तेजादि भंगो इति पाठः । २,भूलप्रती बं० सुभग-जसगित्ति इति पाठः ।

संखेज्जगुणहीणं वं० । एवं सभ-जसगित्ति० ।

८५. मणपज्जव० छएणं कम्माणं श्रोघं । कोधसंज० उक्क०डिं तिरिणसंज०ः पुरिस०-श्ररिद-सोग-भय-दुगुं० णि० वं०। तं तु०। एवमेदाश्रो एक्कमेक्कस्स । तं तु०। हस्स० उक्क०डिदिवं० चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं० णि० वं संखेज्जगुण-हीणं०। रदि० णिय० वं०। तं तु०। एवं रदीए।

८६. देवगदि॰ उक्त० द्विदिवं॰ पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा॰-क०-समचदु० वेउन्वि॰ ग्रंगो०-वएण्०४-देवाणुं०-त्रगु०४--पसत्थ०--तस०४--त्रथिर--त्रग्रथम--सुभग--सुस्सर-त्रादेजा॰-त्रजस०-िण्मि० णि० वं० । एवमेदात्रो एक्कमेक्कस्स । तं तु० ।

कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रवत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रुभ श्रौर यशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका श्राश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

८५. मनःपर्ययद्वानी जीवोंमें छह कमेंकि उत्कृष्ट स्थितवन्थका ग्राश्रय लेकर सन्ति कर्ष त्रोघके समान है । क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन संज्व-लन, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय श्रौर जुगुण्साका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनु-त्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी ऋषेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु तव वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका वन्धक होता है । हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय श्रीर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। रितका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुतकृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृप्की अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार रितके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्राश्रय लेकर सन्ति--कर्ष जानना चाहिए।

८६. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक श्रारीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, त्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रश्चम, सुभग, सुस्थर, श्रादेय, श्रयशकीर्ति श्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। इसी प्रकार इनमेंसे प्रत्येकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्चय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु तब वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ना श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिको

१. मूजप्रतौ-संज० बं० पुरिस० इति पाठः ।

तित्थय० सिया० । तं तु० । ऋहार०-श्राहार० ऋंगो० ऋोघं ।

८७. थिरं० उक्क हिद्बं देवगदिश्रद्वावीसं तिष्णियुगलं वज्ज० णिय॰ बं॰ संखेज्जदिगुणहीणं बं० । सुभ०-जस० सिया॰। तं तु॰ । श्रमुभ-श्रजस०-तित्थय॰ सिया० संखेज्जगुणहीणं० । एवं सुभ-जस० ।

८८. तित्थय० उक्त०हिदिबं० देवगदिश्रहावीसं णिय० वं०। तं तु०। सामाइ०-छेदो०-परिहार० मिणपज्जवभंगो ]।

दह, सुहुमसं श्राभिणियो । उक हिदिबं वर्दुणा श्राप्य वं उक ससा । एवमण्णमण्णस्स । एवं चदुदं -पंचंत । संजदासंजद १ पिरहार मंगा । असंजद चक्खुदं - अचक्खुदं अोघं । ओधिदं श्रोधिणाणि मंगो । किएणाण् णावुं सगभंगो । कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक अनुत्कृष्ट स्थितिका यन्धक होता है। आहारक शरीर और आहारक आक्रोणक उत्कृष्ट स्थितिबन्धक आध्रयसे सन्निकर्ष ओधिक समान है।

दश स्थर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन युगलोंको छोड़कर देवगित आदि अहाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। शुभ और यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। अशुभ, अयशःकीर्ति और तीर्थंकर इनका कदाचित् बन्धक होता है 'और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्ति इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

८८. तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगित आदि अट्टा-ईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत और परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके जानना चाहिए।

दृश्य स्वास्परायिक संयत जीवोंमें श्राभिनिवोधिक श्वानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव चार श्वानावरणका नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी श्रपेत्वा परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार चार दर्शनावरण श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय लेकंर परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। संयतासंयतोंका भङ्ग परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंके समान है। श्रम्विवर्शनी श्रीर श्रम्वश्चदुर्शनी जीवोंका भङ्ग श्रोधके समान है। श्रम्विवर्शनी जीवोंका भङ्ग श्रम्वधिक्रानी जीवोंके समान है। श्रम्विवर्शनी जीवोंका भङ्ग श्रम्विक्रानी जीवोंके समान है।

- ह०. णील-काऊगं सत्तग्णं कम्माणं श्रोघं। णिरयगदि० उक्क॰ द्विदि०वं० पंचि-दिय-तेजा०--क०--हुंड०-वग्ण०४-श्रगु०४-श्रप्पसत्थ०-तस०४-श्रथिरादिञ्च० णिमि० णिय० वं०। णि० श्रणु० संखेज्जगुणहीणं०। वेउन्वि०-वेउन्वि०श्रंगो०-णिर-याणु० णिय० वं०। तं तु०। एवं वेउन्वि०-वेडन्वि०श्रंगो०-णिरयाणु०।
- ६१. तिरिक्खगदि० उक्क० द्विदि० बं० पंचिदि०-त्रोरालि०-तेजा०क०-हुंड०-त्रोरालि० त्रंगो०-त्रसंपत्त०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-त्रगु०४-त्रप्पस०--तस०४--त्रथि--रादिछ०-णिमि० णि० बं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवमेदात्रो एक-मेकस्स । तं तु० । मणुसगदिदुग-पंचसंठा-पंचसंघ०-पसत्थ०-थिरादिछ० णिरयभंगो ।
- ००. नील श्रौर कापोत लेश्यामें सात कमोंका भङ्ग श्रोघके समान है। नरकगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छुह श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातगुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रपेत्वा श्रनुत्कृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय छेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।
- ९१. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ, ग्रसम्प्राप्तासपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर त्रादि छह श्रौर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका -श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्राश्रयसे परस्पर सन्निकर्ष होता है। ऐसी श्रवस्थामें वह उत्क्रप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृप्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगतिद्विक पाँच संस्थान, पाँच संहनन, प्रशस्त विहायोगति श्रौर स्थिर श्रादि छह इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्राश्रयसे सन्निकर्ष सामान्य नार्राकयोंके समान है।

- हर. देवगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचिंदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वरण०४-अगु४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर्-आदे०-णिमि० णि० वं० । णिय० अणु० संखेज्ञगुणहीणं० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० णि० वं० अणु० संखेज्जदिगुणहीणं० ।
  देवाणु० णियू० वं० । तं तु० । थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० णि०
  वं० । णि० अणु० संखेज्जगुणहीणं० । एवं देवाणु० ।
- ६३. एइंदि॰ उक्क ० द्विदिवं० तिरिक्खगदि-श्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वएए० ४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-दूभग-अणादे०-िए मि० णि० वं० । िए० अणु० संखे- ज्जागणहीएं० । पर०-उस्सा-उज्जो०-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अज-स०सिया वं० । यदि वं० िण्य० अणु० संखेजनगुणहीएं। आदाव-सुहुमादि-तिएए० सिया० । तं तु० । थावर० िणय० । तं तु० । एवं थावर०।
- ९२. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुसर, त्रादेय और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण्हीन स्थितिका बन्धंक होता है। वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्कका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । वेद अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेजा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, अस्थिर, ग्रुभ, अशुभ, यशकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो अनुत्कृष्ट संख्यात गुण्होन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगत्थानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितवन्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।
- ९३. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, श्रौदा-रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, दुर्भग, श्रनादेय और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ब्रनुत्कृष्ट संख्यातगुण द्वीन स्थितिका बन्धक होता है। परघात, उच्छास, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक श्ररीर, स्थिर, ग्रस्थिर, श्रम, श्रशुभ, यश्रकीर्ति ग्रीर ग्रयेशः-कीर्ति इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। आतप श्रीर सुक्म श्रादि तीनका कदाचित बन्धक होता है श्रीर कदाचित श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका ग्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थावर प्रकृतिका नियमसे बन्धक होता है। किन्त वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमंसे उत्कृष्ट-की अपेत्रा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातर्वा भाग न्यून तक स्थितिका वस्थिक होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी श्रेपेचा सन्निकर्ष जानना चाहिए।

- ६४. वीइंदि० उक्क॰ द्विदि०वं॰ तिरिक्खगिद-श्रोरालि॰-तेजा॰-क॰-श्रोरालि०-श्रंगो०-श्रसंपत्त॰-वण्ण०४-तिरिक्खा॰-श्रगु०-उप०-तस-वादर-पत्ते०-दूभग--श्रणादे०-णिमि॰ णि० वं० संखेज्जगुणहीणं० । पर०-उस्सा०-उज्जो०-श्रणसत्थ०-पज्ज०-थिराथिर-सुभासुभ-दुस्सर-जस०-श्रजस० सिया० संखेज्जगुणहीणं० → श्रपज्ज० सिया० । तं तु० । एवं तीइंदि०-चदुरिं० ।
- ६५. त्रादाव॰ उक्क॰ द्विदिवं॰ तिरिक्खगिद०-त्रोराणि॰-तेजा॰-क॰-हुंड॰-विण्ण०४-तिरिक्खाणु०-त्रग्र०४-बाद्र-पज्जत्त-पत्ते०-दूभग-त्रणादे०-िणिमि॰ णि० त्रणु॰ संखेज्जगुणहीणं०। एइंदि०-थावर॰ णिय०। तं तु॰। थिराथिर-सुभासुभ-जस०-त्रजस० सिया वं०। यदि वं० संखेज्जगुणहीणं०।
- १६. पर०- अपज्ज० उक्क० द्विदिवं० तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड-सं०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-अथिरादिपंच-िएमि० णिय० संखेजनगुण-
- ९४. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, त्रस, बाद्र, प्रत्येक, दुर्भग, श्रमादेय श्रौर श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यात गुण होन स्थितिका बन्धक होता है। परघात, उच्छ्वास, उद्योत, श्रप्रशस्त विद्वायोगित, पर्याप्त, स्थिर, श्रस्थर, श्रम, श्रश्युम, दुःस्वर, यशःकीर्ति श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुण होन स्थितिका बन्धक होता है। श्रप्याप्तका कदाचित् बन्धक होता है। श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्हृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रगुत्हृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रगुत्हृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्हृष्टकी श्रपेत्ता श्रगुत्हृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय जाति श्रौर चतुरिन्द्रिय जातिके उत्हृष्ट स्थितिबन्धकी श्रपेत्ता सन्निकर्प जानना चाहिए।
- ६५' श्रातपकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, श्रनादेय श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो श्रनुत्कृप्ट संख्यात गुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति श्रौर स्थावर इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृप्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृप्ट की श्रणेचा श्रनुत्कृप्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रगुभ, यशःकीर्ति श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृप्ट संख्यातगुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है।

९६. परघात और अपर्याप्त प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पांच और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो ही० | चढुजादि-थावर-सुहुम-साधारण० सिया० | तं तु० | पंचिदि०-त्रोरालि०त्रंगो-त्रसंपत्त०-तस०-वादर-पत्ते० सिया० संखेज्जगुणहीणं० | मणुसगदि-मणुसाणु० सिया० संखेजजगुणहीणं० |

१७. तित्थय० णिरयगिद्भंगो । णविर णीलाए तित्थय० देवगिद्संजुत्तं भाणि-द्व्वं । णविर थिराथिर-सुभासुभ-जस०-त्र्रजस० सिया० संखेज्जगुणहीणं । एवं धुविगाणं पि णिय० संखेज्जगुणहीणं० ।

६८. तेऊए सत्त्तरणं कम्माणं श्रोघं । देवगदि० उक्क० द्विदिवं० पंचिदि०-तेजा० क०-समचढु०-वर्णण० ४-श्रगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुरसर-श्रादे०-णिमि० वं० संखेज्जगुणहीणं० । वेउन्वि०श्रंगो०-देवाणु० णि० वं० । तं तु० । थिराथिर-सुभा-सुभ-जस०-श्रजस० सिया० संखेज्जगुणहीणं० । एवं देवगदिभंगो वेउन्वि०-वेउन्वि०

अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। चार जाति, स्थावर, सूक्ष्म श्रौर साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। पञ्चिन्द्रिय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। पञ्चिन्द्रिय जाति, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, त्रस, बादर और प्रत्येक इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियम से श्रमुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। ममुष्यगित श्रौर ममुष्यगत्यानगुपूर्वीका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है।

९७. तीर्थंड्कर प्रकृतिका भङ्ग नरकगितके समान है। इतनी विशेषता है कि नील लेश्यामें तीर्थंड्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सिन्नकर्ष कहते समय देवगितके साथ कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्थिर, ग्रस्थिर, ग्रुम, ग्रागुभ, यशःकीर्ति और ग्रयशः-कीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रानुत्कृष्ट संख्यातगुण होन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भी नियमसे संख्यातगुणहोन ग्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है।

९८. पीत लेखामें सात कर्मोंका भङ्ग श्रोघके समान है। देवगितको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चे न्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, श्रमुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। वैकियिक शरीर, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, श्रस्थर, श्रुम, श्रगुम, यशकीर्ति श्रौर श्रयशकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है। स्थिर, श्रस्थर, श्रुम, श्रगुम, यशकीर्ति श्रौर श्रयशकीर्ति होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेक्ता श्रमुत्कृष्ट संख्यातगुण होन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगितके समान वैक्रियिक

श्रंगो०-देवाणु॰ । श्राहार०-श्राहार०श्रंगो० श्रोघं । सेसं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि । एवरि एइंदि०-श्रादाव-थावरं वज्ज० ।

१००. खइगस० सत्तरणं कम्माणं त्रोधिभंगो । मणुसगदि० उक्क०द्विदिबं० पंचिदि०-त्रोरालि०--तेजा०--क०--समचदु०--त्रोरालि०त्रंगो०--वज्जरि०--वरण्ण०४--

शरीर, वैकियिक श्राङ्गोपाङ श्रौर देवगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय छेकर सिन्न-कर्ष जानना चाहिए। श्राहारक शरीर श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्राश्रयसे सिन्नकर्ष श्रीधर्म सिक्षकर्षश्रीघके समान है। तथा शेष प्रकृतियों के उत्कृष्टस्थितिबन्धके श्राश्रयसे सिन्नकर्ष सौधर्म कल्पके समान है। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके एकेन्द्रिय आति, आतप श्रौर स्थावर इन तीन प्रकृतियोंको छोड़कर सिन्नकर्ष कहना चाहिए।

९९. शुक्ल लेश्यामें छह कर्मोंका भङ्ग ग्रोघके समान है । मोहनीय कर्मका भङ्ग ग्रानत कल्पके समान है। देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस श्रीर, कार्मणश्रीर समचतुरस्त्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघ चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर त्रादेय श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग श्रीर देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्क्रष्टकी अपेत्ता अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका त्र्रासंख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर, त्रस्थिर, शुभ, त्रशुभ, यशःकीर्ति श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक ब्राङ्गोपाङ्ग ब्रौर देवगत्यातुपूर्वीकी उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी श्रपेत्वा सन्निकर्षं जानना चाहिए। तथा शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी श्रपेत्वा सन्नि कर्ष त्रानत कल्पके समान है। भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेत्ता सन्निकर्ष श्रोघके समान हैं। श्रभव्य जीवोंमें मत्यज्ञानियोंके समान है तथा सम्यग्दृष्टियोंमें श्रवधिक्वानियोंके समान है।

१००. ज्ञायिक सम्यग्दृष्योंमें सात कर्मोंका भङ्ग श्रविधिश्वानियोंके समान है। मनुष्य-गतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, मणुसाणु०-त्रगु०४-पसत्थ०-तस०४-ग्रथिर-त्रमुभ-सुभग-सुभग-सुस्सर-त्रादेज्ज-ग्रजस०-णिभि॰ णिय० वं० । तं तु० । तित्थय॰ सिया० । तं तु० । एवं श्रोरालि॰ श्रोरालि॰ श्रंगो०-वज्जरि॰-मणुसाणु० ।

१०१, देवगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-त्रगु०४-पसत्थे०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-िएमि० णि० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । वेउव्वि०-वेउव्वि०-श्रंगो०-देवाणुपु० णि० वं० । तं तु० । एवं वेउव्वियदुग-देवाणुपु० ।

१०२. पंचिंदि० उक्क०द्विदिवं० तेजा०-क०-समचदु०-वगण्०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-अथिर-अभुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-अजस०-णिमि० णि० वं०। तं तु०।

श्रस्थिर, श्रश्चम, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृप्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृप्टकी श्रपेका श्रमुत्कृप्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातयाँ भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृप्ट स्थितिका वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृप्ट स्थितिका वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृप्ट स्थितिका वन्धक होता है। विस्मसे उत्कृप्टकी श्रपेक्षा श्रमुत्कृप्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातयां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार श्रीदारिक श्रीदारिक शङ्गोपाङ्क, वन्नर्षभ नाराच संहनत श्रीर ममुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृप्ट स्थितिवन्धकी श्रपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१०१. देवगितकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस संस्थान, वर्णचतुरक, अगुरुलघु चतुर्क, प्रशस्न विहायोगित, त्रस चतुर्क, श्रस्थर, श्रशुभ, सुभग, सुस्यर, श्रादेय, श्रयशकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्रुष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है तोनियमसे उत्कृष्टकों अपेचा अनुत्रुष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भागं न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् वन्धक होता है और अनुत्रुष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्रुष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्रुष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्रुष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। विक्रियक शरीर, वैकियिक शाङ्गोपङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है। विन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है शिकन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्रुष्ट स्थितिका वन्धक होता है। यदि अनुत्रुष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्रुष्ट स्थितिका वन्धक होता है। विक्रियक दिक और देवगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियक द्विक और देवगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिका अपेचा सन्निक्ष जानना चाहिए।

१०२. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्शचतुष्क, त्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतु-ष्क, त्रस्थिर, त्रश्रुभ, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, त्रयशकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे वन्यक

a' . .

मणुसगिद-देवगिद-स्रोरालि॰--वेउन्वि०-[ दो ]स्रंगो॰--वज्जरि०--दोस्राणु० -तित्थय॰ सिया० । तं तु॰ । एवसेदे पंचिदियभंगो ।

१०३. थिर॰ उक्क०हिदिवं० पंचिदि०-तेजा०-क॰-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस॰४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णिय० संखेज्जदिभागू०। दोगदि-दोसरीर-दोश्रंगो०-वज्जरि०-दोश्राणु०-असुभ-अजस०-तित्थय० सिया० संखेज्जदि-भागू०। सुभग-जसगि० सिया०। तं तु०। एवं थिरभंगो सुभ-जस०।

१०४. वेदग०-उवसमस० श्रीधिभंगो । एवरि उवसम० तित्थय० उक०-हिद्विं ० देवगदि-पंचिदि०-वेउव्विय०-तेजा०-क०-समवदु०-वेउव्वि० श्रंगो०-वएए०४-देवाणु०-त्रगु०४-पसत्थ०-तस०४-त्रथिर-त्राधुभ-सुभग-सुस्सर-त्रादेज्ज-त्रजस०-

होता है। किन्तु वह उन्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। मनुष्यगति, त्रौदारिक शरीर, वैकियिक देवगति. शरीर, वज्रर्धमनाराच संहनन. दो **आनुपूर्वी** तीर्थकर तथा स्यात् वन्धक होता है श्रीर स्यात् श्रवस्थक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्वा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी त्रपेत्वा सन्निकर्प जानना चाहिए।

१०३. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रश्स्त विहायोगित, जसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्क, वज्रषभ नाराच, संहनन, दो आनुपूर्वी, अग्रुभ, अयशःकीर्ति और तीर्थद्वर इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट 'संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। सुभग और यशःकीर्तिका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार स्थिर प्रकृतिके समान अभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेत्ना सन्विकर्ष जानना चाहिए।

१०४. वेदक सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्वमें अपनी सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्थकी अपेचा सिक्षकर्ष अवधिक्षानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि उपशम सम्यक्त्वमें तीर्थक्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैकियिक अङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वा, अगुरुलधु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, वस चतुष्क अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अथशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे यन्धक

णिमि॰ णि॰ वं॰। णि॰ ऋणु॰ संखेज्जगुणही॰।

१०५. सासणे छएणं कम्माणं श्रोघं। श्रणंताणुवंधिकोधि उक्किटिदिवं परिणारसक०-इत्थि०-श्ररिद-सोग-भय-दुगुं णि० वं । णि० तं तु । एवमेदाश्रो एक्कमेक्कस्स । तं तु । पुरिस० उक्किटिदिवं सोलसक०-भय-दुगुं णि० वं संखेज्जिदिभागू । हस्स-रिद सिया । तं तु । श्ररिद-सोग सिया । संखेज्जिद-भागू । हस्स० उक्क विदिवं सोलसक०-भय-दुगुं णिय० वं संखेज्जिदिभागू । इत्थि सिया संखेजिदिभागू । पुरिस० सिया । तं तु । रिद णियमा । तं तु । एवं रदी वि ।

होता है जो नियमसे अनुत्कृप्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है।

२०५. सासादन सम्यक्त्वमें छह कर्मोंका भङ्ग श्रोधके समान है। श्रनन्तानुबन्धी कोधकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पन्द्रह कषाय, स्त्रीवेद, अरित, शोक. भय श्रौर जुगुत्साका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी ऋषेचा ऋनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यंका ऋसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सव प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्प जानना च।हिए। ऐसी ग्रवस्थामें वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर प्रजुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट की अपेना अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थिति-का वन्धक होता है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव सोलह कपाय, भय श्रौर जुगुप्साका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका वन्धक होता है। हास्य श्रीर रितका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रवत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ना अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भागहीनतक स्थितिका वन्धक होता है। अरित और शोकका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितका बन्धक होता है। हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, भथ ग्रौर जुगुप्साका नियमसे वन्धक होता है। जो नियमसे संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। स्त्रीवेदका कदाचित् बन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे त्रमुत्कृष्ट संख्यातकाँ भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है। पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि त्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट की त्रपेचा त्रानुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग होनतक स्थितिका बन्धक होता है। रितका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग हीनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धको अपेत्वा भी सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१०६. तिरिक्खगदि॰ उक्क॰ द्विदिबं॰ पंचिंदि०-ग्रोरालि०-तेजा॰-क०-वामण-संठा०-त्रोरालि०ग्रंगो॰-खीलियसंघ०-वएण०४-तिरिक्खाणु०--त्रगु॰४--त्रप्पसत्थ०-तस॰४-त्रथिरादिञ्ञ०-िणिभ० णि॰। तं तु०। उज्जो॰ सिया॰। तं तु०। एवमेदात्रो एक्कमेकस्स। तं तु०।

१०७. मणुसगदि० उक्क०द्विदिबं० पंचिदि०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-त्रोरालि०-त्रंगो०-वएएण०४-त्रगु०-त्रप्पसत्थवि०-तस०४-त्रथिरादिञ्छ०-िएमि० एप० संखेज्जदि-भागू०।। खुज्जसं०-वामएसं०-त्रद्ध०-खीलिय० सिया० संखेज्जदिभागू०। मणु-सागु० एि०। तं तु०। एवं मणुसागु०।

१०८. देवगदि० उक्क०हिदिबं० पंचिंदि०-तेजा०-क०-वएगा०४-ऋगु०४-तस०४-

१०६. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वामन संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोणाङ्ग, कीलक संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्घ चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगित, जस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह श्रौर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रुसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका मी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। विषयमसे उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष होता है श्रौर तब वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट हथितिका श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। विषय समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है।

१०७. मनुष्यगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदािरिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदािरिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, श्रप्रश्रस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह श्रौर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है। जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। कुन्जक संस्थान, वामन संस्थान, श्रर्द्धनाराच संहनन श्रोर कोलक संहनन इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। मनुष्यानुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। वियमसे उत्कृष्टकी श्रपेक्षा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसो प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी श्रपेक्षा सन्निकर्प जानना चाहिए।

१०८. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क श्रोर निर्माण इनका नियमसे शिषि शिष् वं संखेजिदिभाग् । वेउव्वि०-समचदुव-वेडिवव्यंगांव-देवाण्०-पसत्थवि०-सुभग-सुम्सर-आदेव शिष्यव । तं तुव । थिर-मुभ-जर्मागव सियाव । तं तुव । अथिर-असुभ-अजसव सियाव संखेजिदिभागृव । एवं वेडिवव वेडिवव अंगोव-देवाणुक ।

१०६. समचदु॰ उक्त॰ द्विदियं० पंचिदि०-तेजा०-क॰-वएण०४-यगु०४-तम०४-णिमि॰ णि॰ संखेजिदिभागु० । तिरिक्खगिद-मणुसगृदि-योरालि०-थोरालियंगो०-चदुसंघ०-दोद्याणु०-अप्पसत्थवि०-अथिरादिछ॰ सिगा॰ संखेजिदिभागु० । देवगिद-वेजिव०-वेजिव०यंगो०-वज्जरिस०-देवाणु०-पसत्थिव०-थिरादिछ० सिया०। तंतु० । एवं समचदु०भंगो पसत्थवि०-थिरादिछ० ।

वन्यक होता हैं। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यृन स्थितिका यन्थक होता है। विक्रियक शरीण, समचतुरस्य संस्थान, वैक्रियिक आक्षोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वा, प्रशम्त विहा योगति, सुभग, सुखर और आदेय इनका नियमसे वन्थक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्थक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्थक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्थक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्थक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेन्ना अनुत्कृष्ट एक समय न्यृनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यृन तक स्थितिका वन्थक होता है। स्थिर, अभ और यशक्षीतिका कदाचित् वन्थक होता है और कदाचित् अवन्थक होता है। यदि वन्थक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्थक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्थक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्थक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्थक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्थक होता है। यदि यन्थक लेकर पत्थका असंख्यातवाँ भाग न्यृन तक स्थितिका वन्थक होता है। अस्थिर, अध्यक्ष और अयशःकीर्तिका कदाचित् वन्थक होता है। यदि यन्थक होता है। इसी प्रकार होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग होन स्थितिका वन्थक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वाके उत्कृष्ट स्थितवन्थकी अपेन्ना सन्तिकर्ष जानना चाहिए।

१०६. समचतुरस्र संस्थानकी उत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव एश्चे न्द्रिय जाति, तैजस श्रीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, जस चतुष्क श्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यृन स्थितिका वन्धक होता है। तिर्यञ्चगित, मनुष्यगित, श्रीदारिक शादिक श्राह्मणाइ, चार संहनन, दो श्रानुष्ट्यों, श्राशस्त विहायोगित श्रीर श्रीद्यर श्रादि छह इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है सो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यृन स्थितिका बन्धक होता है। विवासित, वैकियिक शरीर, वैकियिक श्राङ्मणाइ, बज्रपंभनाराच संहन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित श्रीर स्थिर श्रादि छह इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका सी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रीतृत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार समचतुरस्र संस्थानके समान प्रशस्त विहायोगित श्रीर स्थिर श्रादि छहके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी श्रपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए।

११०. णग्गोद० उहा०हिद्विं पंचिदि०-ग्रोरालि०-तेजा०-क०-ग्रोरालि० ग्रंगो०-वण्ण०४-त्रगु०४-ग्रप्पस्थ०-तस०४-ग्रथरादिछ०-ग्रिम० (ण्य० वं० संखेज्जदिभागू०। तिरिक्खगदि-मणुसगदि-तिण्णिसंघ०-दोत्राणु०-उज्जो० सिया० संखेज्जदिभागू०। वज्जणारा० सिया०। तं तु०। एवं वज्जणारायणं। एवं सादियं पि। णवरि णारायणं सिया०। तं तु०। [ एवं ] णारायणं।

१११. खुज्ज० उक्क० दिदिवं० तिरिक्खगदि-पंचिदि०-स्रोरालि०-तेजा०-क०-स्रोरालि० स्रंगो०-वएण० ४-तिरिक्खाणु०-स्रगु०४--स्रप्पसत्थ०--तस०४-स्रथिरादिछ०-णिमि० णि० वं० संखेजनिदभागू०। खीलिय०-उज्जो० सिया० संखेजनिदभागू०।

**अद्रणारा० सिया० । तंतु० । एवं अद्रुणारा० ।** 

११० न्यग्रोध परिमएडल संस्थानकी उत्क्रप्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चे-न्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग वर्णचतुष्क, त्रमुरुलवु चतुष्क, त्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, त्रस्थिर त्रादि छह त्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवां भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, तीन संहनन, दो आनुपूर्वी ग्रौर उद्योतका कदा-चित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवां भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। वज्रनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित अवस्थक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्क्रप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रमुत्कृप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृप्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेना अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे नेकर पत्यका असंख्यातवां भाग होनतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार वज्रनाराचसंहननके उत्कृप्ट स्थिति बन्धकी श्रपेका सन्निकर्प कहना चाहिए । तथा इसी प्रकार स्वातिसंस्थानके उत्क्रप्ट स्थितवन्धकी अपेक्षा भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह नाराच संहननका कदाचित वन्धक होता है और कदाचित अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेदा अनुत्कृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार नाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्प जानाना चाहिए।

१११. कुब्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक श्रारीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, श्रस्थर श्रादि व्वह श्रौर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका वन्धक होता है। कीलक संहनन श्रौर उद्योतका कदाचित् वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भो वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रयन्धक होता है। यदि वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भो वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रमुत्कृष्ट प्रमुतका वन्धक होता है। इसी प्रकार श्रधंनाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी श्रपेत्ता सन्निकर्ष जानना चाहिए।

११२. सम्मामि॰ श्रोधिभंगो । मिच्छे मिद्रभंगो । सिएए० मूलोघं । श्रसएएगीसु पंचणा०-एवदंसणा०-मोहणी०छव्वीस-चदुश्रायु०-दोगोद०-पंचंत० पंचिदियतिरिक्तश्रपज्जत्तभंगो । िएरयगिदसंजुत्ताणं एगमपगदीणं तिरिक्त्वाघं । तिरिक्त्वगिद्द० उक्क६िद्दिवं० तेजा०-क०-हुंड०-वएए०४-श्रगु०-उप०-श्रथिरादिपंच-िएमि०
एइंदि०-श्रोरालि०-तिरिक्त्वाणु०-थावर-सहुम-श्रपज्ज०साधार० ए०। तं तु०। एवमेदासि तंतु० पदिदाणं सिरसो भंगो ।

११२. मणुसग॰ उक्क०हिदिवं॰ मणुसाणु० णि॰। तं तु०। सेसाएां संखेज्जदिभाग०।

११४. देवगदि० उक्क०हिदिवं० पंचिंदि०-वेउव्वि-तेजा०-क०-वेउव्वि० श्रंगो०-वरणा०४-त्रग्रा०४-तस०४-णि० णि० संखेज्जदिभागू० । समचदु०-देवाणु०-पसत्थ०-स्रुभग-सुस्सर-त्रादे० णिय० । तं तु० । थिराथिर-सुभासुभ-जस०-त्रजस० सिया०

११२. सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें ग्रवधिज्ञानियोंके समान भङ्ग है। मिथ्यादृष्टि समान भङ्ग है। संज्ञी जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है। जीवोंमें मत्यज्ञानियोंके असंज्ञी जीवोंमें पाँच नौ दर्शनावरण, छुन्वीस मोहनीय, चार ज्ञानावरण, श्राय, दो गोत्र श्रीर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकांके समान है। नरकगति सहित नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्थञ्जोंके समान है। तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, ग्रस्थिर ग्रादि पाँच श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति, स्प्रीदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, सूत्रम, श्रपर्याप्त श्रोर साधारण् इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेक्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार 'तं तु' रूपसे कही गई इन प्रकृतियोंका सदश भंग होता है।

११२. मनुष्यगितको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगित्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। तथा शेष प्रकृतियोंको श्रमुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।

११४. देवगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस, शरीर, कार्मण शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। समचतुरस्र संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुखर श्रौर श्रादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रोरक्षा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका

संखेज्जदिभागू० ! एवं देवाणु० । चदुजादि० पंचिंदिय०तिरिक्खत्रपञ्जनभंगो ।

- ११५. समचदु॰ उक्त॰ द्विदिबं० पंचिद्ति०-तेजा॰-क॰-वण्ण०४-अगु०४-तस॰४-णि० णिय॰ संखेज्जदिभागू० | दोगदि-दोसरीर-दोअंगो॰-पंचसंघ०-दोआण०-उज्जोव-अप्पसत्थ०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-आणादे०-जस०-अजस्म्० सिया० संखेज्जदिभागू० | देवगदि-वज्जरि०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० | तं तु० |
- ११६. चदुसंठा॰-त्रोरालि०ग्रंगो-चदुसंघ०--त्रादाउडजो०-थिर-सुभ--जसिग० त्रपडजत्तभंगो । त्राहार० त्रोघं । त्रणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्स-सत्थाण-सिण्णियासं समत्तं ।
- ११७. उक्कस्सपरत्थाणसिएणयासे पगदं । एत्तो उक्कस्सपरत्थाणसिएणयास-साधणद्वं ऋद्वपदभूदसमासलक्खणं वत्तइस्सामो । तं जहा—पंचिदियसएणीणं

त्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, ग्रस्थिर, ग्रुभ, ग्रग्रुभ, यशःकीर्ति ग्रौर ग्रयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रानुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवसत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट स्थिति बन्धकी ग्रपेत्ता सन्निकर्ष जानना चाहिए। चौर जातिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी ग्रपेत्ता सन्निकर्ष ग्रथिश्च ग्रपर्यासकोंके समान है।

११४. समचतुरस्र संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। दो गित, दो शरीर, दो श्राङ्गोणाङ्ग, पाँच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगिति, स्थिर, श्रस्थर, श्रुम, श्रग्धम, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। देवगित, वज्जर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर और श्रादेय इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है।

११६. चार संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, चार संहनन, श्रातप, उद्योत, स्थिर, श्रुभ श्रौर यशःकीर्ति इनका भङ्ग श्रपर्याप्तके समान है। श्राहारक जीवोंका भङ्ग श्रोघके समान है। तथा श्रनाहारक जीवोंका भंग कार्मणुकाययोगी जीवोंके समान है।

इस प्रकार उत्कृष्टं स्वस्थान सन्निकर्षं समाप्त हुन्ना।

१९७. अब उत्कृष्ट परस्थान सन्निकर्षका प्रकरण है । अत्राप्य आगे उत्कृष्ट परस्थान सन्निकर्षकी सिद्धिके लिए अर्थपद्भूत समास लक्षणको बतलाते हैं । यथा—पञ्चेन्द्रिय

त्रप्रज्ञताणं मिन्छादिद्दीणं अन्भवसिद्धियपात्रोगं अंतोकोडाकोडिपुत्रचं वंधमाणम्स दिदिउस्सरणं। तदो सागरोवमसदपुध्यं उस्सरिद्ण मणुसायु० वंध्रश्रोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण स्न्चागोदं वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण स्न्चागोदं वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण पुरिस०-समचद०-वज्जिरसभ०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे० एदाश्रो सत्त पगदीश्रो एकदो वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण एग्गोद०-वज्ज्णारा० एदासि दोपगदीणं एकदो वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण सादिय०-णारायण० एदाश्रो दोपगदीश्रो एकदो वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण सादिय०-णारायण० एदाश्रो दोपगदीश्रो एकदो वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण वामणसंग्र०-खिलियसंघ० एदाश्रो दोपगदीश्रो एकदो वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण वामणसंग्र०-खिलियसंघ० एदाश्रो दोपगदीश्रो वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण चर्रार-द्ण पंचिदिय० पज्जत्तसंज्ञत्त० वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण चर्रार-द्ण पंचिदिय० पज्जत्तसंज्ञत्त० वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण वर्दार-दिय० पज्जत्तसंज्ञत्त० वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण तर्दिय० पज्जत्तसंज्ञत्त० वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण तर्दिय० पज्जत्तसंज्ञत० वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण तर्दिय० पज्जत्तसंज्ञत० वंध्रवोच्छेदो। तदो सागरोवम० उस्सरिद्ण वर्दिय०-श्रप्पसत्थ०-दुस्सर०

संक्षी पर्याप्त मिथ्यादृष्टियोंमें ग्रामन्यांके योग्य ग्रान्तःकोङ्कोङ्की पृथक्तव प्रमाण स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवके स्थितिका उत्सरण होता है । इससे ग्रागे सौ सागर प्रथक्त्व प्रमाण स्थिति का उत्सरण करके मनुष्यायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तव प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर तिर्यञ्चायुकी बन्धन्यच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर उच्चगोत्रकी बन्धव्युच्छित्त होती है। इससे सी सागर पृथयत्वं प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर पुरुषवेद, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभ-नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर ग्रौर ग्रादेय इन सात प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर प्रथक्तवका उत्सरण होनेपर न्यश्रोध परिमण्डल संस्थान और वज्रनाराच संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होनेपर स्वाति संस्थान, श्रौर नाराचसंहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्ध ब्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तव प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर स्त्री वेदकी बन्धन्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर कुन्जक संस्थान और अर्धनाराचसंहननकी एक साथ बन्धन्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर वामन संस्थान श्रौर कीलक संहनन इन दो प्रकृतियोंको एक साथ बन्धव्युच्छिति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तव प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर पर्यात प्रकृतिसे संयुक्त मनुष्य-गति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंकी बन्धन्युचिछत्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तव प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर पर्याप्त प्रकृतिसे संयुक्त पञ्चेन्द्रिय जातिकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका उत्सरण होकर पर्याप्त संयुक्त चतु-रिन्द्रिय जातिकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका उत्सरण होकर पर्याप्त संयुक्त त्रीन्द्रियजातिकी बन्धन्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका उत्स-

पज्जत्त० एढात्रो तिरिए पगदीत्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्स-रिदण बादरएइंदियपज्जत्त ०-पत्तेग ०-त्रादाउज्जो ०-जसगि ० एदात्रो पंच पगदीत्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदृशा बादरएइंदियपज्जत्त-साधारण० एदात्रो दोपगदीत्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिद्ण अहुमेइंदिय-पज्जत्त-पत्तेय० एदात्रो दोपगदीत्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरी० उस्सरिद्रूण सुदुमेइंदियपज्जत्त-साधार ०-पर ०-उस्सा ०-थिर ०-सुभ ० एदास्रो छ-पगदीस्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिद्ण मणुसग०-मणुसाणु० **अपज्जत्तसंज्जता**ओ दुवे पगदीत्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदूण पंचिदियत्रपज्जत्त० वंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिद्रुण चदुरिंदियत्र्यपञ्जत्त० वंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम॰ [उस्सरि०] तेइंदियत्रप्रजन्ति । वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिद्रण वेइंदियत्रपज्जत्त-त्रोरालि० त्रंगो०-त्रसंपत्त०-तस० एदात्रो चत्तारि पगदीत्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिद्गा बादरेइंदियअपज्जत्त० पत्तेयसंजुत्तात्रो दो पगदीत्रो एकदो बंधबोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिद्ण बादरेइंदिय-ऋपज्जत्त० साधारणसंजुत्तात्रो एदात्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिदृण सुहुमे-इंदियअपज्जत्त पत्तेग०संज्जताओ एदाओ दोएिए पगदीओ एकदो वंधवोच्छेदो।

रण हो कर पर्याप्त संयुक्त द्वीन्द्रिय जाति, अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वर इन तीन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका उत्सरण होकर पर्याप्त संयुक्त वादर एकेन्द्रिय जाति, प्रत्येक, आतप, उद्योत श्रौर यशःकीर्ति इन पाँच प्रकृतियोंकी पक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका उत्सरण होकर बादर पकेन्द्रिय पर्याप्त और साधारण इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युन्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका उत्सरण होकर सुद्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और प्रत्येक इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्यिच्छित्ति होती है। इससे सौसागर प्रथक्तवका उत्सरण होकर सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यात, साधारण, परघात, उच्छ्यास, स्थिर श्रीर श्रम इन छह प्रकृतियोंको एक साथ बन्धन्युच्छि-त्ति होती है। इससे सौ सांगर पृथक्त्वका उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्त मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युन्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्त पञ्चेन्द्रिय जातिकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्तवका उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्त चतुरिन्द्रिय जातिकी बन्धव्युच्छिति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर त्रपर्याप्त संयुक्त त्रीन्द्रिय जातिकी बन्धन्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका उत्सरण होकर ऋपर्याप्त संयुक्त द्वीन्द्रिय जाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन श्रीर प्रस इन चार प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका उत्सरण होकर बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त श्रीर प्रत्येक संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्ध-व्युच्छिति होती है। इससे सो सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त श्रीर साधारण संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युन्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका उत्सरण होकर सूक्ष्म पकेन्द्रिय अपर्याप्त और प्रत्येक संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण

तदो सागरो० उस्सिरिहूण सादोवे०-हस्स-रिद् एदात्रो तिणिण पगदीत्रो अपज्जत्त-संजुत्तात्रो एकदो वंधवोच्छेदो । एत्तो सेसाणं पयडीणं एकदो वंधवोच्छेदो होहिदि त्ति उकस्सए हिद्विंधे । एवमपज्जत्तवंधवोच्छेदा भवंति । एवं सव्वअपज्जत्ताणं ।

११८ उक्कस्सपरत्थाणसण्णियासे पगदं। दुवि०-त्रोघे० त्रादे०। त्रोघेण त्राभिणिबोधि० उक्कस्सिट्टिवंघंतो चदुणा०-णवदंसणा०-त्रसादा०-भिच्छत्त-सोल-सक०-णवुंस०-त्ररिद्वंघंतो चदुणा०-गवदंसणा०-त्रसादा०-भिच्छत्त-सोल-सक०-णवुंस०-त्ररिद्वंघंतो चदुणा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-त्रगु०४--वाद्र-पज्जत्त-पत्तेय०-त्र्रथिरादिपंच-िणिम०-णीचा०-पंचंत० णि० वं०। तं तु० उक्कस्सा वा त्रज्ञक्स्सा वा । उक्कस्सादो त्रणुक्कस्सा समयूणमादिं कादृण यात्र पितदोवमस्स त्रसंखेज्जदिभागूणं वंधि । णिरयायु० सिया वंधि सिया त्रवंधि । यदि वंधि णियमा उक्कस्सा । त्रावाधा पुण भयणिज्जा । णिरय-तिरिक्खगदि-एइंदिय-पंचिदि०-त्रोगोलि०-वेजिव०-दोत्रंगो०-त्रसंपत्त०-दोत्राणु०--त्रादाज्जो०-त्रप्रपत्थ०-तस-थावर-दुस्सर सिया० । तं तु० । एवमेदात्रो एक्कमेक्कस्स । तं तु० कादव्वा ।

होकर अपर्याप्त संयुक्त सातावेदनीय, हास्य और रित इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धन्युच्छित्ति होती है। इससे आगे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होनेपर शेष प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धन्युच्छित्ति होगी। इस प्रकार अपर्याप्त संयुक्त प्रकृतियोंकी वन्धन्युच्छित्ति होती है। इसी प्रकार सव अपर्याप्तकोंके जानना चाहिए।

११८. उत्कृष्ट परस्थान सन्निकर्षका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ग्रोघ श्रीर श्रादेश । श्रोघसे श्राभिनिबोधिकश्वानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार शानावरण, नौ दर्शनावरण, ग्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद. अरति. शोक, भय, जुगुण्सा, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलयु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। उसमें भी उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर प्रत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। नरकायका कदाचित बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। परन्तु त्राबाधा भजनीय है। नरकगति, तिर्य-ञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति,पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग. श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, श्रस स्थावर श्रीर दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता हैं तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्क्रप्टकी अपेजा श्रानुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकष जानना चाहिए। जो उत्कष्ट भी होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट भी होता है। उसमें भी उत्कृष्टकी श्रपेचा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है।

१२०. इत्थि॰ उक्क॰ द्विदि॰ वं० पंचणा॰-एवदंसणा०-श्रसादा॰-भिच्छ०-सोल-सक०-श्ररदि-सोग-भय-दुगुं०--पंचिदि०--श्रोरालि०--तेजा०--क०--श्रोरालि०श्रंगो०--

११९. सातावेदनोयकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, त्रगुरुल्घु, उपघात, निर्माण त्रौर पांच ज्रन्तराय इन प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्त वह नियमसे अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। जो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्ता त्रानुत्कृष्ट दी भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । स्त्रीवेद, मनुष्यगति त्रौर मनुष्यगत्यानु-पूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है जो उत्कृप्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच सहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर ग्रादि छह श्रौर उच्चगोत्र इन प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। उसमें भी उत्क्रष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतकं स्थितिका बन्धक होता है। नपुंसक वेद, अरित, शोक, तिर्य-ब्चगति, एकेन्द्रिय ज्ञाति, पब्चेन्द्रियजाति, श्रौदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, हुण्डसंस्थान, दो त्राङ्गोपाङ्ग, त्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि छह श्रीर नीचगोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूक्ष्म, अपर्यात और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार हास्य श्रीर रतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी श्रपेचा सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१२०. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच झानावरण, नौ दर्श-नावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, ग्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, वं । चढुसंठा ०-चढुसंघ ० सिया ० संखेज जिद्यागू ० । एवं पुरिसवेद भूंगो समचढु ०-पसत्थ ० - सुभग ० - सुस्सर - त्रादेज जि ।

१२२. णिरयायु० उक्क॰ द्विदि०बं॰ पंचणा॰ णवदंसणा-श्रसादावे०-मिच्छत्त-सोलसक॰ णवुंस०-श्ररिद-सोग-भय-दुंगुं०-णिरयग० पंचिदि-०वेउव्विश्न-तेजा॰-क०- हुंडसं॰-वेउव्वि० श्रंगो०-वण्ण॰ ४-णिरयाणु०-श्रगु०४-श्रप्पसत्थवि०--तस०४--श्रथि-- रादिछ०-णिभि०-णीचागो०-पंचंत० णि०। तं तु० उक्क० श्रणु० तिद्वाणपिददं वंधदि। श्रसंखेज्जभागहीणं वा संखेज्जदिभागहीणं वा संखेज्जदिगुणहीणं वा।

१२३. तिरिक्खायु॰ उक्क॰ द्विदिवं० पंचणा॰-णवदंसणा॰-भिच्छ॰-सोलसक॰-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-पंचिंदि०-च्रोरालि॰-तेजा०-क०--समचरु॰--च्रोरालि॰ च्रंगो०--वज्जिरसभ०--वगण्०४--तिरिक्खाणु०--च्रगु०४--पसत्थिव०--तस०४--सुभग--सुस्सर--च्रादे०-णिमि०-णीचा॰-पंचंत॰ णि० वं०। णि० च्रणु० संखेजजिदगुणहीणं वं०। सादासा०-इत्थिवे०-पुरिस०-हस्स-रदि-च्रारदि-सोग-उज्जो-थिराथिर--सुभासुभ--जस०--

तुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रतुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। चार संस्थान श्रीर चार संहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर श्रीर श्रादेय इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१२२. नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण. नी दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, ग्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्षियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्षियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीच गोत्र श्रीर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिकाभी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिकाभी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । या तो श्रसंख्यातवाँ माग होन स्थितिका वन्धक होता है, या संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है।

१२३. तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व. सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रषभ नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय, श्रसाता वेदनीय, स्थिव, पुरुषवेद, हास्य, रित, श्राति, श्रोक, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ, यशःकीर्ति श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात

अजस० सिया॰ संखेज्जिदगुणहीणं०। मणुसायु० तिरिक्खायुभंगो। णवरि णीचागो॰ वज्ज०। उच्चा॰' णि० वं॰ संखेज्जिदगुणहीणं।

१२४. देवायु० उक्क०द्विदिबं० पंचणा० छदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिसवे०-हस्स-रिद-भन्न-दुगुं०-देवगिद पंचिदि०-वेउिव०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउिव० ग्रंगो०-वर्गण०४-देवाळु०-त्र्रगु०४-पसत्थिव०-तस०४ थिरादिछ०-णिमि०-उचा०-पंचंत०-णि० वं० संखेडजगुणहीणं० । तित्थय० सिया वं० संखेडजगुणही० ।

१२५. णिरयगदि० उक्क०द्विदि०वं० पंचणा० णवदंसणा० - असादा० - मिच्छत्त - सोलसक० - एवं स० - अरदि-सोग - भय - दुगुं० - पंचिदि० - वेउव्व० - तेजा० - क० - हुंडसंठा० - वेउव्व० अंगो० - वएण० ४ - णिरयाण० - अगु०४ - अप्पसत्थ० - तस०४ अथिरादिल्ल - णिम० - एवं त० णिय० । तं तु० । णिरयायु० सिया बं० सिया अवं० । यदि वं० णि० उक्क० । आवाधा पुण भयणिज्जा । एवं णिरयगदिभंगो वेउव्व० - वेउव्व० अंगो० - णिरयाणु० ।

गुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यायुका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है। इतनी विशेषता है कि नीचगोत्रको छोड़कर जानना चाहिए। उच्च गोत्रका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण होन स्थितिका बन्धक होता है।

१२४. देवायुकी उत्क्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्षानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित,
पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान,
वैकियिक ब्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति,
अस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे
बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है।
तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है।
होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है।

१२५. नरकगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्षानावरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, शरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, अगुरुलचु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्ता अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। नरकायुका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। परन्तु आबाधा भजनीय है। इसी प्रकार नरकगतिके समान वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वीकों प्रमुखता-से सन्तिकर्ष जानना चाहिए।

१. मूजप्रतौ गीचा० गि० इति पाठः।

१२६. तिरिक्खगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-भिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-ओराल्कि०-तेजा०--क०-हुंड०--पण्ण०४--तिरिक्खाणु०-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचागो००-पंचंत० णिय० वं० । तं तु० । एइंदि०-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर-दुस्सर० सिया० । तंतु० । एवं ओरालि०-[ओरालि०अंगो०-] तिरिक्खाणु० उज्जो० ।

१२७. मणुसगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०[ओरालि०]-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वणण०४- अगु०-उप०-तस-बादर-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंतरा० णिय० वं० चदुभागू०। इत्थिवे० सिया०। तंतु०। णबुंस०-हुंडसं०-असंपत्त०-पर०-उस्सा०-

१२६. तिर्यंत्रयगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेद्नीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यंञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, अमेदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्रुपाटिका संहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, त्रस, स्थावर और दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियोंकी प्रमुखतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१२७. मनुष्यंगितकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, ग्रासातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, ग्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, ग्रोदारिक आङ्गोपाग, वर्णचतुष्क, ग्रगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, ग्रस्थिर ग्रादि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ग्रीर पाँच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रनुत्कृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। श्रीवेदका कदाचित् वन्धक होता है ग्रीर कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टको ग्रपेचा ग्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पल्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। नपुंसक वेद, हुएडसंस्थान, ग्रसम्प्राप्तासुपाटिका संहनन, परघात, उच्छ्रास, ग्रप्रशस्त विहायागित, पर्यात ग्रीर दुःखर इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रनुत्कृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रनुत्कृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है।

अपसत्थ॰-पड़जत्त०-दुस्सर० सिया० चहुभागू०। दोसंटा०-दोसंघ०-अपडजत्त० सिया० संखेडजगु०। मणुसाग्रु० णिय० वं०। णि० तं तु०। एवं मणुसाग्रु०।

१२८. देवगदि० उक्क०हिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुंगुं०-पंचिंदि०-वेउव्वि०--तेजा०--क०--वेउव्वि०अंगो०--वरण०४--अगु०४--तस०४--णिमि०-पंचंत० णि० वं० दुभागू० । सादावे०-पुरिस०-इस्स-रिद-थिर-पुभ-जस०-सिया० । तं तु० । असादा०-अरिद-सोग-अथिर-असभ-अजस० सिया० दुभागूणं वं० । इत्थिवे० सिया० तिभागू० । समचढु०-देवाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० णिय० वं० । तं तु० । एवं देवाणु० ।

१२६. एइंदि० उक्क०द्विदि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि--ओरालिय०--तेजा०-क०-दो संस्थान, दो संहनन और अपर्यात इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अब-न्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणा हीन स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी चन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेजा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसो प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्प जोनना चाहिए।

१२८. देवगतिकी उत्क्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्श-नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगु॰सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वैकियिक ग्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, ग्रगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रित, स्थिर, शुभ श्रौर यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्वा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। त्रसाता वेदनीय, त्ररति, शोक, ग्रस्थिर, ग्रग्रुभ ग्रौर त्रयशःकीर्ति इनका कदाचित बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृप्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। स्त्री वेदका कदाचित् बन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृप्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। समचतुरस्र संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुमग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट नियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानेना चाहिए।

१२६. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, ग्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, ग्ररित, शोक, भय, जुगु- हुंड॰--वराग्ण०४--तिरिक्खाणु०--ग्रागु०४-थावर-पादर-पज्जत्त--पत्तेय०--ग्रथिरादिपंच--णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । ग्रादाउज्जो० सिया० । तं तु० । एव-मादाव-थावर० ।

१३०. वीइंदि० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-ग्रसादा०-िस्च्छ०-सोल-सक०-णवुंस०-ग्ररिद-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-ग्रोरालिय०--तेजा०--क०-हुंड०-ग्रोरालि०ग्रंगो०--ग्रसंपत्त०-वण्ण०४--तिरिक्खाण०- ग्रगु०-उप०-तस--वादर-पत्तेय०-ग्राथ रादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० संखेज्जदिभागू०। पर०-उस्सा०-उज्जो०-ग्रप्णसत्थ०-वज्ज०-दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागू०। ग्रपज्जत्त० सिया०। तं तु०। एवं वीइंदि० तीइंदि०-चदुरिंदि०।

प्सा, तिर्यञ्चगित, ग्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, ग्रगुरुल चतुष्क, स्थावर, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, ग्रस्थिर आदि पाँच. निर्माण, नीचगोत्र ग्रौर पाँच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका ग्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। ग्रातप ग्रौर उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार ग्रातप ग्रौर स्थावर प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१३०. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्प्रपादिका संहनन, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अर्रुक्त्यु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ माग हीन स्थितिका वन्धक होता है। परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, वज्रपंभ नाराच संहनन श्रीर दुःस्वर इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां माग हीन स्थितिका बन्धक होता है। अपर्याप्त प्रकृतिका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रवन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। विषय समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय जातिके समान त्रीन्द्रिय श्रोर चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१३१. पंचिदियस्स उक्क०हिदिवं॰ पंचणा०-णवदंसणा०-असादा॰-मिच्छत्त०-सोलसक०-णबुंस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-हुंड०-वग्ण०४-अगु०४-अणसत्थ०-तस०४-अथिरादिछ०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं०। तं तु०। णिरयाणु० णाणावरणभंगो। णिरयगिद-तिरिक्खगिद-ओरालि०-वेउव्वि०-दोअंगो०-असंपत्त०-दोआणु०-उज्जो० सिया०। तं तु०। एवं पंचिदियभंगो अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर०।

१३२. आहारसरी० उक्क विदिवं० पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-चदुसंज०पुरिस०-इस्स-रिद-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेडिव०-तेजा०-क०-समचदु०वेडिवि० खंगो०-वएण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०उचा०-पंचंत० णि० वं० संखेजजगुणही० । आहार० खंगो० णि० वं० । तं तु० ।
तित्थय० सिया० संखेजजगुणहीणं० । एवं आहार० खंगो० ।

१३१. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध्य करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, ग्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, ग्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्ण चतुष्क, ग्रंगुरुलघु चतुष्क, ग्रप्परत विहायोगित, त्रस चतुष्क, ग्रस्थिर ग्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र ग्रोर पाँच ग्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रोर ग्रजुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट-की ग्रयेचा ग्रजुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। नरकगित, तिर्यञ्चगित, ग्रौदारिक शरीर, वैकियिक शरीर, दो ग्राङ्गोपाङ्ग, ग्रसम्प्राप्तास्पाटिकासंहनन, दो आनुपूर्वां ग्रोर उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है ग्रीर कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि ग्रजुत्कृष्ट स्थितिका भो वन्धक होता है ग्रोर ग्रजुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी ग्रपेचा ग्रजुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका ग्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रय जातिके समान ग्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस ग्रीर दुःखर प्रकृतियोंकी प्रमुखतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१३२. श्राहारक शरीरकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुप वेद, हास्य, रित, भय, जुगुण्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोण्डल, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रागुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, जस चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उच्चगोत्र श्रीर पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण हीन स्थितिका वन्धक होता है। श्राहारक शरीर श्राङ्गोणङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेद्या अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्राहारक श्राङ्गोणङ्गकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

१३३. एगगोद् उक्क हिद्वं पंचणा ०- एवदंसणा ०- असादा ०- भिच्छ ०- सोलसक ०- अरदि-सोग-भय-दुगुं ०- पंचिद्दि ०- ओरालि ०- तेजा ०- क० — ओरालि ० अंगो ० — वण्ण ०४- अगु० ४- अप्पसत्थ ०- तस० ४- अथिरादि छ ०- िए मि० - एवि च ०- एवे व ० ने व ० ने एवे व ० ने व ०

१३४. खुज्ज० उक्क०द्विदिबं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल-सक०-णवुं स०-अरदि-सोग-भय-दुगुं ०-तिरिक्खगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ० तस०४-अथिरादिछ०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० णि० संखेज्जदिभागूणं०। दोसंघ०-उज्जोव०

१३३. न्यग्रोघ परिमण्डल संस्थानकी उत्क्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच **ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,** ग्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय, जगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गो-पाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र ग्रौर पाँच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रान्-त्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। स्त्री वेद, नपुंसक वेद, तिर्यञ्चगित, मनुष्यगतिः चार संहनन, दो त्रानुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। यज्ञ नाराच संहननका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदा-चित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियम-से उत्कृप्रकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार चज्रनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। स्वाति संस्थानको मुख्यतासे भी सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह नाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृप्ट स्थिति का भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेक्षा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चहिए।

१३४. कुब्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच क्षांनावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अगति, शोक, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रोदारिक शाङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विद्यायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो निययसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। यदि

सिया॰ संखेजज़िद्यागू० । श्रद्धणारा० सिया॰ । तं तु० । एवं श्रद्धणारा० । वामणसंटा० तं चेव । णविर खीलिय० सिया० । तं तु० । श्रसंपत्त०-उज्जो० सिया॰ संखेजजिद्भागू० । एवं खीलिय० ।

१३५६ श्रोराति श्रेगो० उक्त० द्विद्वं० पंचणा०-णवदंसणा०-श्रसादा०-पिच्छ०-सोत्तसक०-णवुंस०-श्ररदि-सोग-भय-दुगुं०--तिरिक्खगदि-पंचिदियजादि-श्रोरात्तिय०-तेजा०-क०-हुंड०-श्रसंपत्त०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०४-श्रपसत्थ०-तस०४-श्रथिरादिछ०-णिभि०-णीचागो०-पंचंत० णिय० वं०। तं तु०। उज्जो० सिया०। तं तु०। एवं श्रसंपत्त०।

१३६. वज्जरि० उक्क ० दिद्वं० पंचणा०- णवदंसणा०- मिच्छ०-सोलसक०-

शर्धनाराच संहननका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्रुष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और श्रवत्रुष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रवत्रुष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्रुष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रवत्रुष्ट स्थितिका वन्धक होता है। हसी प्रकार श्रधनाराच संहननकी मुख्यतासे सिवकर्प जानना चाहिए। वामन संस्थानकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि यह कीलक संहननका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्रुष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है तो उत्रुष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रवत्रुष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रवत्रुष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्रुष्ट स्थितिका श्रवत्रुष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातचां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। श्रवस्थातस्थादिका संहनन श्रीर उद्योतका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है लो नियमसे श्रवत्रुष्ट संख्यातचां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार कीलक संहननकी श्रपेक्ता सन्तिकर्ष जानना चाहिए।

१३४. श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्गकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाळा जीव पाँच झाना वरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररित, शोक भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएडसंस्थान, श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योत प्रकृतिका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर क्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रसम्प्राप्तास्थादिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१३६. वज्रपंभ नाराच संहननकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञाना-

भय-दुगुं ॰-पंचिदि०-[त्रोराति]०-तेजा०-क०-ग्रोराति॰ ग्रंगो०-चएण०४-त्रगु॰४-तस० ४-िएमि०-पंचंत० एि० वं॰ दुभागू० । सादा०-पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु०-पसत्थ०-थिरादिछ०-उचा० सिया० । तं तु० । असादा०-एवुंस०-अरदि-सोग-तिरिक्खग०-हुं हसं०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ०-णीचागो० सियद्ध दुभागू० । इत्थि०-मणुसग०-मणुसाणु० सिया० तिभागू०। चदुसंठा० सिया संखेज्जदिभागू० वंघ्दि।

१३७. सुहुम० उक्क० हिद्विं० पंचेणा०-णवदंसणा०-श्रसादा०-विच्छे०-सोल-सक॰-एवुं सग०-त्रारिद-सोग-थय-दुगुं ०-तिरिक्खगदि--एइंदिय०--त्रोरालि०--तेजा०--क॰-चोरालि॰-ह्रंडसं०-वएगा०४-तिरिक्खाग्रु०-अगु० ४-उप॰-थावर-अथिरादिपंच-णिमि॰-णीचा॰-पंचंत॰ णि॰ वं॰ संखेजजदिभागू॰। पर०-उस्सा॰-पजनत-पत्तेग॰ सिया० संखेजनिद्मागू० । अपज्जत्त-साधारण० सिया० । तंतु० । एवं साधारण० । वरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण श्रौर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृप्र दो भाग न्यन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रिन, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर ग्रादि छह ग्रौर उचगोत्र इनका कदाचित बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक हो दा है तो नियमसे उत्क्रप्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। श्रसाता वेदनीय, नपुंसकवेद, त्रारित, शोक, तिर्यञ्चगति, हुण्ड संस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी उद्योत, श्रवशस्त विहायोगति, श्रस्थिर श्रादि छह श्रीर नीचगीत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। स्त्रीवेद, मनुष्य गति श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। चार संस्थानका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है।

१३७. स्इमकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुण्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गीपङ्ग, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, उपघात, स्थावर, श्रस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। परघात, उच्छ्वास, पर्यात श्रौर प्रत्येक इनका कंदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रयन्धक होता है। यदि वन्धक होता है.तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्की श्रपेक्ष श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार साधारण प्रकृतिकी सुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

१३८. अपज्जत्त० जक्क०द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-नय-दुगुं०-तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वर्ण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-अधिरादिपंच-णिमि०-णीचा०--पंचंत०णिय० वं० संखेज्जदिभागू०। एइंदि०-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-तस-थावर-वादर-पत्तेय० सिया० संखेज्जदिभागू०। तिण्णिजादि-सुहुम-साधारणं सिया०। तं तु०।

१३६. थिर॰ उक्क०हित्वं॰ पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वगण०४-अगु०४-पज्जत-णिमि०-पंचंत० णि० वं० दुभागू०। सादा०-पुरिस०-हस्स-रिद-देवगिद-समचदु०-वज्जिरिस०-देवाणु०-पसत्थ०-सुभादि-पंच०-उच्चा० सिया०। तं तु०। असाद०-णवुंस-अरिद-सोग-तिरिक्खगिद-एइंदि०-पंचिदि०-ओरालिय०-वेउव्विय०-हुंडसं०-दोअंगो०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-आदा-

१३८. श्रपर्याप्त प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्च गित, श्रोदारिकशरीर, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, श्रस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नीच गोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थिति का बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, त्रस, स्थावर, वादर श्रोर प्रत्येक इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। तीन जाति, सुक्ष्म श्रीर साधारण इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है, यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है।

१३६. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच क्षानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतु क्क, अगुरुलघु चतुक्क, पर्याप्त, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्रुष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, पुरुपवेद, हास्य, रित, देवगित, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्थभनाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, ग्रुभ आदि पाँच और उचगोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्रुष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्रुष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। असाता वेदनीय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, हण्ड संस्थान, दो आङ्गोन्पाङ, असम्प्राप्तस्थाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोन

उज्जो०--ञ्रप्पसत्थ०--तस--थावर--वादर--पत्तेय०--श्रम्धभादिपंच--णीचा० सिया० दुभागू० । इत्थि०-मणुसगदि-मणुसाणु० सिया० तिभागू० । तिरिणजादि-चदुसंठा०- चदुसंघ०-म्रहुम-साधार० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं सुभ-जस० । णविरेष् श्रजस०-मुहुम-साधारणं वज्ज ।

१४०. तित्थय० उक्क०हिदिवं० पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-वारसक०पुरिस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-द्रेवगिद-पंचिदि०--वेउिव०--तेजा०--क०---समचदु०-वेउिव०अंगो०-वएण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०--तस०४--अथिर--असुभ--सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-िण्मि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० णि० संवेज्जगुण्ही०।
उच्चा० पुरिसवेदभंगो। ण्विर तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जोवं वज्ज।

१४१. त्रादेसेण ऐरइएसु श्राभिणिवोधियणाणा० उक्क०द्विदिवं० चदुणा०-णवदंसणा०-श्रसादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णबुंस०-श्ररदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरि--क्खगदि-पंचिदि०--श्रोरालि०--तेजा०--क०-हुंड०--श्रोरालि०श्रंगो०--श्रसंपत्त०---

गित, त्रस स्थावर, बादर, पर्याप्त, अशुभ श्रादि पाँच ग्रौर नीचगोत्र दनका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रमु-त्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। स्रीवेद, मनुष्यगित ग्रौर मनुष्य गत्यानुपूर्वी इनका कद्मिचत् बन्धक होता है और कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रमुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूक्ष्म ग्रौर साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शुभ ग्रौर यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रयशःकीर्ति, सृक्ष्म ग्रौर साधारण इन प्रकृतियोंको छोड़ कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए।

१४०. तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृप्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुष वेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्षियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्षियिक श्राङ्गोल, वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, अस चतुष्क, अस्थिर, अग्रुम, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृप्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। उचगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत इन तीन प्रकृतियोंको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

१४१. त्रादेशसे नारिकयोंमें त्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, त्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, त्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, त्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, त्रौदारिक त्राङ्गोपाङ्ग, त्रसम्प्राप्तास्प्रपाटिका संह-

१. मूलप्रतो ग्वरि जस० इति पाठः।

वरागा॰४-तिरिक्क्साणु ०-अगु०४-अप्पसत्य॰-तस०४-अथिरादिळ०-गिमि॰--गीचा०--पंचंत० गि॰ वं० । तं तु० । उज्जो० । सिया० । तं तु० । एवमेदायो एक्क-मेक्कस्स । तं तु० ।

१४२ सादा० उक्क हिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा० मिच्छ०-संातसक०-भय-दुगं०-पंचिदि०-स्रोरात्ति०-तेजा०-क०-स्रोरात्ति० स्रंगो०-वरणा०४--स्रगु०४--तस०४--णिमि०-पंचंत०णि० वं० णि० दुभागू० । इत्थि०-मणुसगदि०-मणुमाणु० सिया० वं० तिभागू० । णवुंस०-स्ररदि-सोग-तिरिक्खगदि हुंड०--स्रसंपत्त०--तिरिक्खाणु०--उज्जो०-स्रणसत्थ०-स्रिशादिछ०-णीचा० सिया० दुभागू० । पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-थिरादिछ०-उच्चा० सिया० । तं नु० । चदुसंटा०-चदु-

नन, वर्णचतुष्क, तिर्यश्च गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियममं वन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्ता अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है । उद्योतका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सव प्रकृतियांका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । और ऐसी अवस्थामें यह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका चन्धक होता है । वियमसे उत्कृष्टकी अपेत्ता अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ।

९४२. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच शानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतु-ष्क, निर्माण श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृप दो भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है स्त्रीवेद, मनुष्यगित श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियम से अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। नपुंसकवेद, अरित, शोक, तिर्यञ्च-गति, हुएड संस्थान, असम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, ग्रवशन्त विहा-योगति, श्रस्थिर श्रादि छह श्रीर नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट दो माग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभ नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, स्थिर त्रादि छुह श्रौर उचगोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धंक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्ना अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। चार संस्थान श्रीर चार संहननका कदाचित् बन्धक

संघ० सिया॰ संखेजनिद्मागू॰। एवं साद्मंगो पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-थिरादिछ॰।

१४३. इत्थि० उक्क हिदिबं० पंचणा॰-णवदंसणा॰-असादावे॰-भिच्छ०-सोलसक॰-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि॰-तेजा०-क०-ओरालि॰ अंगो०— वण्ण॰४-तिरिक्खाणु॰-अगु॰४-अप्पसत्थ०-तस०४-अधिरादिछ०—णिमि॰-णीचा०-पंचंत० णि॰ वं॰ चढुभागू॰। तिरिक्खगिद-हुंड०-असंपत्त०--तिरिक्खाणु०--उज्जो० सिया॰ चढुभागू०। मणुसग०-मणुसाणु० सिया०। तं तु०। दोसंठा०-दोसंघ०--सियो० संखेजजिदिभागू०।

१४४. तिरिक्खायु० उक्क बिद्विं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०--तिरिक्खगदि--पंचिंदियजादि---च्रोरालि०--तेजा०--क०--च्रोरालि०च्रंगो०--वणण०४-तिरिक्खाणु०-च्रगु०४-तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्ज-गुणही० । सादावे०-च्रसादावे०-सत्तणोक०-छम्संठा-०-छम्संघ०-उज्जो०-दोविहा०-

होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृप्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार साता प्रकृतिके समान पुरुष वेद, हास्य, रित, समचतुरस्र संस्थान, वज्जर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित और स्थिर आदि छहकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१४३. स्त्री वेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्य करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असीता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरित, शोक, भय जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आहि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगित, हुएड संस्थान, असम्प्राप्ता-स्पाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। दो संस्थान और दो संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि यन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। यदि यन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। यदि यन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है।

१४४. तिर्यञ्चायुकी उत्हृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। साता चेदनीय, श्रसाता चेदनीय, सात नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, उद्योत, दो चिहायोगित श्रौर स्थिर

थिरादिञ्च॰ सिया० संखेज्जगुणही०।

१४५. मणुसायु० उक्क०हिद्विं० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय-दुगुं०-मणुसगदि-पंचिदि०-ग्रोरालि०-तेजा०-क०- ग्रोरालि०ग्रंगो०--वण्ण०४--मणुमाणु०-त्रगु०४-तम०४-णिमि०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगुणही० । थीग्गगिद्धितिग-सादा-साद०-मिच्छ०-ग्रणंताणुवंधि०४-सत्तणोक०-छस्संटा०-छस्संघ०--दोविहा०--थिरादि-छयुग०-तित्थय०-णीचुचा० सिया० संखेजजगुणही० ।

१४६. मणुसगदि० उक्त० द्विदिवं० श्रोघं । एप्पारे स्वपज्जनं वज्ज । चदुसंठा०-चदुसंघ०-तित्थय० श्रोघं । एप्पारे तित्थयरं मणुसगदिसंजुनं संग्वेज्जगृण्हीएं कादव्वं ।

१४७. एवं सत्तसु पुढवीमु । एवरि सत्तमाए मणुसग०-मणुसाणु०-उचा० तित्थयरभंगो । सादादिपसत्थात्रो इत्थिव०-पुरिस०-हस्स-रदि-दोणिणसंठा-दोणिण-संघडण० णिय० तिरिक्खगदिसंजुत्तात्रो सणिणयासे साधेदन्वात्रो भवंति ।

१४८. तिरिक्षेमु आभिणियोथि० उक्क०द्विदि०वं० चदुणाणा०-णवदंग०-असाद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-णिरयगदि-पंचिदि०-

आदि छह इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुणहोन स्थितिका वन्धक होता है।

१४५. मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच झानांवरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुष्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाित, श्रोदािरक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रोदािरक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, मनुष्यगित्यानुपूर्वा, श्रगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण श्रीर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियम से श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। स्त्यानगृद्धि तीन, साता वदनीय, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, सात नोकपाय, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगित, स्थिर श्रादि छह युगल, तीर्थद्वर, नीचगोत्र श्रीर उचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है।

१४६. मनुष्यगितकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवका सिक्तकर्प श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि अपर्याप्त प्रकृतिको छोड़कर सिन्नकर्प कहना चाहिए। चार संस्थान, चार संहनन श्रोर तीर्थंद्वर प्रकृतिकी मुख्यतासे सिन्नकर्प श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगित संयुक्त तीर्थंद्वर प्रकृतिको संख्यातगुणा होन करना चाहिए।

१४७. इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग तीर्थे इर प्रकृतिके समान है। तथा साता आदि प्रशस्त प्रकृतियाँ, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रित, दो संस्थान और दो संहनन इन प्रकृतियोंको सन्निकर्षमें निमयसे तिर्थञ्चगित संयुक्त ही साधना चाहिए।

१४८. तिर्यञ्चोंमें श्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ द्र्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुष्सा, नरकगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर.

वेउव्विय-तेजा॰-क॰-हुंड०-वेउव्वि॰ग्रंगो॰--वएण॰४-िएरयाणु०-अगु॰-अप्पसत्थ०--तस॰४-अथिरादिछ॰-िएमि०-एीचा०-पंचंत॰ िएय० वं० । तं तु० । िएरयायु॰ सिया० । यदि० िए० उक्तस्सा । आवाधा पुण भयिषाज्जा । एवमेदाओ एक्तमेक्कस्स । तं तु० ।

१४६. सादावे॰ उक्क०द्विदिवं० श्रोघं। एविर तिरिक्खगदि--चदुजादि--श्रोरालि०-चदुसंठा॰-श्रोरालि०श्रंगो०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-श्रादाउज्जो०--थावर--सुहुम-श्रपज्जत्त-साधार० सियां० संखेज्जदिभागू०। एवं हस्स-रदीएं।

१५०. इत्थिवे॰ उक्क॰ द्विदिवं॰ श्रोघं । एविरि तिरिक्खगदि-दोसंठा०-तिरिण-संघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० सिया० संखेज्जदिभागू॰ । श्रोरालि॰-श्रोरालि०श्रंगो० ए।

१५१. पुरिस॰ उक्क ० दिदिवं० ओघं। एवरि तिरिक्खग०-ओरालि०-चदु-

कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, नरक गत्यानुपूर्वी, श्रागुरुलघु, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेक्षा श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। नरकायुका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। परन्तु श्राबाधा भजनीय है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु तव वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है।

१४९. सातो वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका मङ्ग श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगित, चार जाति, श्रौदारिक शरीर, चार संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग; पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, श्रपयीत श्रौर साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ माग हीन स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार हास्य श्रौर रितकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१५०. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवकी अपेद्धा सिन्नकर्प श्रोधके समान है। इतनो विशेषता है कि तिर्यञ्जगित, दो संस्थान, तीन संहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। श्रौदारिक श्रीर और औदारिक श्राङ्गोपाङ्ग इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।

१४१. पुरुषवेदकी उत्हृप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवकी अपेत्ता सन्निकर्प ओघके समान है। इतनो विशेषता है कि तिर्यक्ष गति, औदारिक शरीर, चार संस्थान, औदारिक संठा॰-ग्रोरालि॰ग्रंगो॰-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो॰ सिया० संखेज्जिद्भागू०। एवं पुरिसभंगो समचदु०---वज्जिर०--पसत्थ०--सुभग--सुम्सर---ग्रादेज्ज०। श्रायु॰ श्रोघं।

१५२, तिरिक्खग॰ उक्क॰ द्विदंबं॰ पंचणा॰ - णवदंसणा० - असादा० - मिन्छ० - सोलसक॰ - णवुंस० - अरिद-सोग-भय-दुगुं० - ओरालिय॰ - तेजा० - क० - हुंड० - वरणा० ४ - अगु०४ - उप० - अधिरादिपंच - िणिम० - णीचा० - पंचंत० किए० वं० संस्वज्जिदिभागू० । चढुजादि - वामणसंठा० - ओरालि॰ अंगो० - स्वीलियसंघ० - असंपत्त० - आदाउज्जो० - थावरादि०४ सिया० । तं तु० । पंचिदिय - पर० - उस्सा० - अप्पत्तथ० - तस०४ - दुस्सर० सिया० संस्वेज्जिदिभागू० । तिरिक्खाणु० णि० वं० । तं तु० । तिरिक्खगदीण सह तं तु० पदिदाणं णामाणं हेटा उविर तिरिक्खगदिभंगो । णामाणं सत्थाणभंगो ।

आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर उद्योत इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रानुत्रुष्ट संग्यानवाँ भागहीन स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार पुरुषचेदके समान समचतुरस्त्र संस्थान, वज्जषभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर श्रोर श्रादेय इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। आयुकी श्रपेचा सन्निकर्प श्रोधके समान हैं।

१५२. तिर्यञ्चगतिको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच झानावरण, नो दर्शनावरण, ग्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरु-लघु चतुष्क, उपघात, श्रस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रानुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है। चार जाति, वामन संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, कीलक संहनन, श्रसम्प्राप्तास्-पाटिका संहनन, त्रातप, उद्योत त्रौर स्थावर आदि चार इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका चन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क और दुःखर इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् त्र्यबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रानुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यन स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्स्पृ स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। यहाँ तिर्यञ्चगितिक साथ 'तं तु॰' रूपसे नाम कर्मकी प्रकृतियोंके आगे पीछेकी जितनी प्रकृतियाँ,गिनाई गई हैं उनके सन्नि-कर्षका भङ्ग तिर्यञ्चगति प्रकृतिके सन्निकर्षके समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष खस्थानके समान है।

१५२. मणुसगिददुग॰ उक्क०िंदिवं॰ श्रोघं । एविर श्रोरातिय०-श्रोरातिय-श्रंगो० एिय० वं० संखेजजिदभागू० । खुज्जसं०-वाम्णसंठा०-तिरिणसंघ०-श्रपज्जत्त० सिया० संखेजजिदभाग्० ।

१५४, देवगदिदुग० उक्त॰ दिदिवं० श्रोघं। ग्रागोद॰ सादि व्याप्त वज्जणा०-गाराय० श्राद्यारा० श्रोघं।

१५५. थिर० उक्क०द्विदिवं० ओघं। एविर तिरिक्खगदि-चरुजादि-ओरालि०-चदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-चदुसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदउज्जो०-थावर-सुहुम-साधा--रण्० सिया० संखेज्जदिभागू०। एवं सुभ-जस०। एविर जसगित्तीए सुहुम-साधारणं वज्ज। एवमेसभंगो पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिएगिसु।

१५६. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेमु आभिणिबोधि॰ उक्क०द्विदिवं० चढुणा०-णवदंसणा॰-असादा॰-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरिद-सोग--भय--दुगुं०--तिरि-क्खगदि-एइंदि॰-ओरालि॰-तेजा॰-क०-हुंड०-वण्ण०४--तिरिक्खाणु०-अगु॰--उप०--

१५३. मनुष्यगतिद्विककी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवकी श्रिपेत्ता सिनकर्ष श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि यह श्रौदारिक शरीर श्रौर श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। कु॰जक संस्थान, वामन संस्थान, तीन संहनन श्रौर श्रपर्याप्त इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है।

१५४. देवगतिद्विककी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्प श्रोधके समान है। न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान, खाति संस्थान, छुज्जक संस्थान, वजूनाराच सह-नन, नाराच संहनन श्रोर श्रधंनाराच संहननकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष श्रोधके समान है।

१४४. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्प ग्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति, चार जाति, ग्रोदारिक शरीर, चार संस्थान, ग्रोदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, चार संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, ग्रातप, उद्योत, स्थावर, स्ट्वम ग्रोर साधारण इनका कदाचित् वन्धक होता है ग्रोर कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे ग्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग होन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार ग्रुभ ग्रोर यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय सूदम ग्रोर साधारणको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। इसी प्रकार यह सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त ग्रीर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च,

१४६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपयीप्त जीवोंमें श्राभिनिबोधिक श्रानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार श्रानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर श्रादि चार, श्रस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नीच-

थावरादि०४-श्रथिरादिपंच-िणिम०-णीचा०-पंचंत० णिय० वं० । तं तु० । एतमे-दास्रो एकभेकस्स । तं तु० ।

१५७. सादा॰ उक्क०हिदियं० पंचणा॰-णवदंसणा॰-मिच्छ॰ सांलसक०-णवुंस॰-भग्न-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइंदि०--छोरालि॰--तेजा०-क॰--हुंड०--वण्ण०४ तिरिक्खाणु०-त्रगु०-उप॰-थावरादि०४-त्रिथरादिपंच-णिमि॰-णीचा०-पंचंत॰ णिय॰ वं० संखेजजदिभागू०। हस्स-रदि० सिया॰। तं तु०। अरदि-सोग० सिया० संज्जदिभागू०। एवं हस्स-रदीणं।

१५८. इत्थिवे॰ उक्क॰ द्विद्वं॰ पंचणा॰ णवदंसणा॰ मिच्छ०-संालसक०-भय-दुंगु॰-पंचिद्दि॰-श्रोरालि॰-तेजा०-क०--श्रोरालि॰श्रंगो०--वगण०--४श्रगु०४--श्रप्प-सत्थ०-तस०४-दूभग-दुस्सर-श्रणादे॰-णिमि॰-णीचा०-पंचंत० णि॰ संयेज्जिद-भागूणं॰। सादासाद॰-हस्स-रदि-श्ररदि-सोग-तिरिक्खगदि-मणुसर्गाद-तिरिगणसंटा०-

गोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है । यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रमुंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रपेचा श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रमुंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है।

१५७. साता प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच झानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुण्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुग्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर श्रादि चार, श्रस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नीच गोत्र श्रीर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। हास्य श्रोर रितका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टको श्रपेक्षा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। श्ररित श्रीर श्रोकका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार हास्य श्रीर रितकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

१५८. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुण्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, दुर्भण, दुःस्वर, श्रनादेय, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका वन्धक होता है। साता वेदनीय, श्रस्ता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, श्रोक, तिर्यञ्चगित, मनुष्य

तिरिणसंघ०-दोत्राणु०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-त्रजस० सिया० संखेज्जदिभागू० । उज्जो० सिया० संखेज्जदिभागू० ।

१५६. पुरिस॰ उक्क०द्विदिवं॰ पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भयदुगुं॰ -पंचिदि॰-ञ्रोरालि०-तेजा०-क॰-ञ्रोरालि० ग्रंगो०--वगण०४-त्रगु॰४-न्तस०४णिमि०-पंचंत० णि० वं० संखेजजिदभागू०। सादासाद०-हस्स-रिद-ञ्ररिद-सोगतिरिक्खगिद-मणुसगिद-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोञ्राणु०--उज्जो०-थिराथिर--सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-ञ्रणादेज्ज-जस०-ञ्रजस०-णीचा० सिया० संखेजजिदभागू०। समचदुर०-वज्जिर०-पसत्थिव०-सुभग-सुस्सर-ञ्रादे०-उचा० सिया०। तं तु०। एवं पुरिसवेदभंगो समचदु०--वज्जिरस०--पसत्थ०-सुभग--सुस्सर--ञ्रादे०--उचा०। णविर उचागो०-तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० वज्ज।

१६०. तिरिक्ख-मणुसायु० णिरयभंगो । णवरि संखेजनिदभागूणं वं० ।

गित, तीन संस्थान, तीन संहनन, दो आनुपूर्वी, स्थिर, ग्रस्थिर, श्रुभ, श्रश्चभ, यशःकीर्ति श्रीर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है । विद्यानित् होता है । यदि बन्धक होता है । विद्यानित् होता है । विद्यानित् होता है । उद्योतिका कदाचित् बन्धक होता है । उद्योतिका कदाचित् बन्धक होता है । अदि बन्धक होता है । विद्यानित् श्रवन्धक होता है । विद्यानित् होता है । विद्यानित् श्रवन्धक होता है ।

१४६. पुरुषवेदकी उत्क्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुष्सा, पञ्चन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, ग्रगुरुलघुचतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण श्रौर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय, ग्रसातावेदनीय, हास्य, रित, ग्ररित, शोक,तिर्यञ्चगति,मनुष्यगति,पांच संस्थान,पांच संहनन,दो त्रानुपूर्वी, उद्योत,स्थिर, त्रस्थिर, शुभ, त्रशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, यशःकीर्ति, त्रयशःकीर्ति श्रौर नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। समबतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, ग्रादेय श्रौर उच्चगोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृप्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्क्रप्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्क्रप्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरस्र संस्थान, वज्जर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, ग्रादेय ग्रीर उचगोत्र की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी श्रपेचा सन्नि-कर्ष कहते समय तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योत इनको छोड़कर सन्निकर्प कहना चाहिए।

१६०. तिर्यञ्चायु श्रोर मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष नरकके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है।

१६१. मणुसगदि॰ उक्क०द्विदिवं॰ पंचणा॰-णवदंसणा॰-मिच्छ॰-सांलसक०-णवुंस॰-भय-दुगुं०-पंचिदि॰-स्रोरालि०-तेजा॰--क०-हुंड॰--स्रोरालि०स्रंगो॰--स्रसं-पत्त०-वर्गण०४-स्रगु०-उप॰-तस-बाद्ग-पज्जत्त-पत्तेय०-स्रिथिच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० श्रिय० वं० संखेज्जदिभागू०। सादासाद०-हस्स-रिद-स्राग० सिया॰ संखेज्जदिभागू०। मणुसाणु० णि॰ वं०। तं तु०। एवं मणुसाणु०।

१६२. वीइंदि० उक्क॰ द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०--भय--दुगुं०--तिरिक्खग०-श्रोरालि०--तेजा०-क०--हुंड०--वएण०४--तिरि--क्खाणु०-श्रगु०-उप०-वाद्र-श्रपज्जत्त-पत्ते०-श्रथिरादिपंच--णिभि०--णीचा०--पंचंतरा० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-हस्स-रिद-श्ररिद-सोग० सिया० संखेज्जदि-भागू० । श्रोरालि०श्रंगो०-श्रसंपत्त०-तस० णि० वं० । तं तु० । एवं श्रोरालि०-श्रंगो०-श्रसंपत्त०-तस० ति ।

१६१. मनुष्यगितकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पादिका संहनन, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नोचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमरो श्रमुत्कृष्ट संख्यातवां भाग होन स्थितिका वन्धक होता है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रित, श्ररित श्रीर शोक इनका कदाचित् वन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रमाता वेदनीय, हास्य, रित, श्ररित श्रीर शोक इनका कदाचित् वन्धक होता है ॥ साता वेदनीय, श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है। ममुष्यगत्यामुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार ममुष्यगत्यामुपूर्वीकी मुख्यतासे सिक्नकर्ष जानना चाहिए।

१६२. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुण्सा, तिर्मञ्चगित, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्मञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, बादर, श्रपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, श्रसता वेदनीय, हास्य, रित, श्ररित श्रौर शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रस-म्प्राप्तासुपाटिका संहनन श्रौर त्रस इनका नियमसे बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्वा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यात्वां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासुपाटिका संहनन श्रौर त्रस इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१६२. तीइंदि॰-चदुरिं०-पंचिंदि॰ उक्त॰ द्विदिबं॰ तं चेव । एवरि श्रोरालि॰-श्रंगो॰-श्रसंपत्त०-तस॰ एि० वं० संखेज्जदिभागू०।

१६४. ग्रागोद० उक्क०द्विदिवं० पंचर्या०-ग्रवदंसणा०-मिच्छ०-स्रोत्तसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ग्रोरालि०-तेजा०-क०-ग्रोरालि०ग्रंगो०-वरण्ण०४-ग्रगु०४-ग्रप्यसत्थ०-तस०४-दूभग-दुस्सर-ग्राप्यदेज्ज-ग्रिमि०-णीचा०-पंचतरा० णि० वं० संखेज्जदिभागू०। सादासादा०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रदि-ग्ररदि-सोग-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-चदुसंघ०-दोत्राणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-ग्रजस० सिया० संखेज्जदिभागू०। वज्जणारा० सिया०। तं तु०। एवं वज्जणारा०। सादिय० एवं० चेव। ग्रादि ग्रारायणं सिया०। तं तु०। एवं ग्रारायणं।

१६५. खुज्ज॰ जक॰ हिद्बिं॰ पंचणा०-णवदंसणा॰-मिच्छ॰-सोलसक०-णवुंस०-भय-दुगुं०-पंचिंदि॰--ग्रोरालि॰--तेजा०-क०--ग्रोरालि॰ग्रंगो॰--वण्ण॰४--

१६३. त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति श्रौर पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रौदार्कि श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहनन श्रौर त्रस इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रतुत्कृष्ट संख्यातवां भाग होन स्थितिका बन्धक होता है।

१६४. न्यप्रोध परिमण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण,॰नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदा-रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क अप्रशस्त विद्वायोगति, त्रस चतुब्क, दुर्भग, दुःखर, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, ग्रसाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, हास्य, रित, ग्रारित, शोक, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, चार संहनन, दो ग्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर श्रस्थिर, श्रम, श्रश्चम, यशःकीर्ति श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। वज्रनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्क्रप्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्क्रप्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्या तवाँ भाग न्यून तकस्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नाराचे संहननकी मुख्यतासे सन्नि-कर्ष जानना चाहिए। खाति संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार है। इतनी विशे-पता है कि यह नाराच संहननका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

१६४. कुब्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कवाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुरक, श्रगुरुलघु

अगु०४-अणसत्थ०-तस०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेजनिद्भागूणं०। सादासाद०-इस्स-रिद-अरिद-सोग-तिरिक्खगिद्-मणुसगिद्-दोसंघ०-दूरेआणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०--अजस० सिया० संखेजनिद-भागू०। अद्धणारायणं सिया०। तं तु०। एवं अद्धणारायणं। वामणसंटाणं पि एवं चेव। णविर खीलिय० सिया०। तं तु०। एवं खीलिय०।

१६६. पर० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-भिच्छ० सोलसक०-णवुंस०-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइंदि०-ब्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-त्र्यग०-उप०-थावर-सुहुम-साधारण--दूभग--ब्रणादे०--ब्रज०--िण्मि०--णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू०। सादासाद०-हस्स-रिद्-ब्ररिद्-सोग-ब्रथिर-ब्रग्नुभ० सिया० संखेज्जदिभागू०। पज्जत्त-उस्सा० णि० वं०। तं तु०। थिर०-मुह सिया०।

चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, दुर्भग, दुःखर, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रन्त्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, ग्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, ग्ररित, शोक, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, दो संहनन, दो त्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिग, त्रस्थिर, गुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्थक होता है। यदि वन्थक होता है तो नियमसे श्रवत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है। ग्रर्धनाराच संहननका कदाचित् वन्धक होता है ग्रेंर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर त्रानुत्कृप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि त्रानुत्कृप्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियम से उत्कृष्टकी अपेता अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अर्धनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। वामन संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्प इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह कीलक संहननका कदाचित वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है । यदि वन्धक होता हैतो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रमुत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्रा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार कीलक संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

१६६. परघात प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच श्वानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुण्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुण्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, दुर्भग, श्रनादेय, श्रयशःकीति, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रित, श्ररित, श्रोक, श्रस्थिर श्रौर श्रगुभ इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थिति का बन्धक होता है। पर्याप्त श्रौर उच्छ्वास प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट

तं तु० । एवं उस्सास-पज्जत्त-थिर-सुभ० ।

१६८. अप्पसत्थ० उ०िह०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-बेइंदि०-श्रोरालि०--तेजा०-क०-हुंड०--श्रोरालि०श्रं-गो०-असंपत्त०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-तस०४--दूभ०-अणादे०--णिमि०-णी-

स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेद्या अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। स्थिर और ग्रुभ प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेद्या अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर और शुभ प्रकृतियोंको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१६७. ग्रातप प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुं सक वेद, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, ग्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुएड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानु पूर्वी, ग्रगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, दुर्भग, ग्रमादेय, निर्माण, नीचगोत्र ग्रौर पाँच ग्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे ग्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है। साता वेदनीय, ग्रसाता वेदनीय, हास्य, रित, ग्रारत, श्रोक, स्थिर, ग्रस्थिर ग्रुभ, ग्रग्रुभ, ग्रौर ग्रयशकीर्ति इनका कदाचित् वन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे ग्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है। यशकीर्तिका कदाचित् वन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ग्रौर ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ग्रौर ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी ग्रपेचा ग्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका ग्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार उद्योत ग्रौर युशकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

१६८. अप्रशस्त विहायोगितकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवालाजीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगित, द्वीन्द्रिय जाित, औंदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औद।रिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसंम्प्राप्तास्पाटिका संहनन,वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क, हुर्भग, श्रनादेय, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। साता वेदनीय, श्रसाता

चा॰-पंचंत० संखेजजिद्भागू० । सादासाद०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-उज्जो॰-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० संखेजजिद्भागू० । दुस्सर० णिय० वं० । तं तु० । एवं दुस्स्रु० ।

१६६. वादर॰ उ॰ द्वि॰ पंचणा॰-णवदंसणा०-भिच्छ०-सोलसक॰-णवुंस०-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइंदि०-श्रोरालि०-तेजा॰-क॰-हुंड०- श्रोरालि०श्रंगो॰-वण्ण॰४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०-उप०-थावर-श्रपज्जत्त-साधार०-श्रथिरादिपंच--णिमि०--णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेजजदिभागू०। सादासाद०-हस्स-रिद-श्ररिट-सोग० सिया॰ संखेजजदिभागू०।

१७०. पत्तेय ॰ उ० हि॰ वं० पंचणा ॰ - एवदंसणा ० - भिच्छ ० - सोलसक ० - एवं स० - भय-दु० - तिरिक्खग ॰ - एइंदि० - ऋोरालि० -- तेजा ॰ -- क॰ - हुंड० -- ऋोरिल ० ऋंगो ० -- तिरि -- क्खाणु० -- वएण ०४ - ऋगु ॰ - उप० - थावर - सुहुम - ऋपज्जत्त - ऋथिरादि पंच - िण्मि० - एचिंत० एण ० वं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद० - हस्स - रिद - ऋरिद - सोग० सिया ॰ संखेज्जदिभागू० ।

वेदनीय, हास्य, रित, श्ररित, शोक, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रद्युम, यशकीर्त श्रीर श्रयशः कीर्ति इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। दुःस्वर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रयंचा श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार दुःस्वर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

१६९. वादर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच क्वानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुण्सा, तिर्यञ्चगित, पकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरु लघु, उपघात, स्थावर, श्रपर्याप्त, साधारण, श्रस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसेश्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, श्रसातावेदनीय, हास्य, रित, श्ररित श्रौर शोक इनका कदाचित् वन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।

१७०. प्रत्येक प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुं सक वेद, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रियजाति, ग्रौदारिक ग्रारीर, तैजस ग्रीर, कार्मण ग्रीर, हुण्ड संस्थान, ग्रौदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानु पूर्वी, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, स्दम, ग्रपर्यात, ग्रस्थिरग्रादि पांच, निर्माण, नीचगोत्र ग्रौर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रनुत्कृष्ट संख्यात्वां भाग होन स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रित, ग्ररित ग्रौर शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रबन्धक होत है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रनुत्कृष्ट संख्यात्वां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।

१७१. उच्चा॰ ड॰हि०वं० धुवपगदीणं णियमा संखेजजिदभागू० । सेसाओ परियत्तमाणियात्रो तिरिक्खगिदसंजुत्तात्रो वज्ज सिया संखेजजिदभागूणं० ।

१७२. मणुस॰३ पंचिदियतिरिक्खभंगो । गाविर आहारदुगं तित्थयर्द्धं श्रोघं । मणुसञ्चपज्जत्त॰ पंचिदियतिरिक्खञ्चपज्जत्तभंगो ।

१७३. देवेसु आभिणिबोधि० उक्क०द्विदिवं० चदुणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०--तिरिक्खग०-ओरालि०--तेजा०-क०-हुंड०-वएगा०४-तिरिक्खाणुं०-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । एइंदि०-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-आदाउज्जो०-अणसत्थ०-तस-थावर-दुस्सर० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमे-क्रस्स । तं तु० ।

१७१. उच्च गोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव ध्रुव प्रकृतियोंका नियम-से बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका वन्धक होता है। शोष जितनी परावर्तमान प्रकृतियां हैं उनमेंसे तिर्यञ्चगित संयुक्त प्रकृतियोंको छोड़कर बाकी को प्रकृतियोंक। कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग होन स्थितिका बन्धक होता है।

१७२. मनुष्यत्रिकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ग्राहारक द्विक ग्रौर तीर्थकर इन तीन प्रकृतियोंका भङ्ग ग्रोघके समान है। तथा मनुष्य ग्रपर्यातकोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ग्रपर्यातकोंके समान है।

१७३. देवोंमें त्राभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, ग्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, त्रारति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर. हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, त्रगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पांचा, निर्माण, नीचागोत्र श्रीर पांचा श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृप्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृपकी श्रपेत्ता श्रमुत्कृप्ट एक समय न्युनसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्रुपाटिका संहनन, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित. त्रस, स्थावर श्रौर दुःस्वर इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् ग्रवन्थक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धकहोता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अंतुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर ग्रानुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है।

१७४. स्नादावे० उ० हि॰ वं॰ पंचणा० णवदंसणा०-मिच्छ०-संलिमक०-भयदुगुं०--ग्रोरालि॰--तेजा०--क०-वण्ण०४-ग्रगु०४-वाद्र-पज्जन-पत्ते०-णिमि०-पंचंत०
णि० वं६ दुभागू० । इत्थि०-मणुसंग० मणुसाणु० सिया० तिभागृ० । पुरिस्न०-हम्सरिद्-समचे६०-वज्जरि॰-पसत्थ०-थिरादिछ० उचा॰ सिया० । तं तु० । णवुंस०ग्ररिद-सोग-तिरिक्खगदि-एइंदि०-पंचिदि० हुंड०-ग्रोरालि॰ ग्रंगो०-ग्रमंपत्त० उज्जो०ग्रप्पत्थ०-तस थावर-ग्राथिरादिछ० णीचा० सिया० दुभागृ० । चदुमंठा०-चदुसंघ० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं हम्स-रिद-थिर-सुभ-जम्गित्ति० ।

१७४. इत्थि॰ उ०िट॰वं॰ खोघं । पुरिस॰ उक्क॰िट्टिद्॰वं॰ खोघं । एवरि देवगिदसंजुत्तं वज्ज । एवं पुरिसवेदभंगो समचदु०-वज्जरिस०-पसत्थ०-सुभग-सुम्सर-खादेज्ज॰-उच्चा॰ । एवरि उच्चा० तिरिक्खगिदितिगं वज्ज ।

१७४. साताचेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच शानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह, कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रौदारिक शर्गर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रमुत्कृप्ट दो भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। स्त्रीवेद, मनुष्यगति श्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका कर्दानित वन्धक होता है और कदाचित् अवन्यक होता है। यदि वन्यक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । पुरुपवेद, हास्य, रति, त्रमचतुरच संस्थान, वज्रपभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर ग्रादि छह ग्रीर उच्चगोत्र इनका कदाचित वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृप्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृपकी अपेदा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। नपुं-सकवेद, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, श्रोदा-रिक श्राङ्गोपाङ्ग, ग्रसम्प्राप्तासुपाटिका संहनन, उद्योत, ग्रप्रशस्त विहायोगीत, त्रस, स्थावर, श्रस्थिर श्रादि छह श्रोर नीचगोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्यक होता है तो नियमसे अनुत्कृप्ट दो भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। चार संस्थान श्रौर चार संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थिति का वन्धक होता है। इसी प्रकार हास्य, रित, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए।

१७४. स्त्रोवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवकी अपेत्ता सन्निकर्प श्रोधके समान है। तथा पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवकी अपेत्ता सन्निकर्प श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां देवगित संयुक्तको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरस्र संस्थान, वज्रपंभनाराच संहनन प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्प कहते समय तिर्यञ्चगितित्रकको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

१७६. दो त्रायु॰ णिरयभंगो । मणुसग॰-मणुसाणु०-चदुसंठा॰-चदुसंघ॰ णिरयभंगो । एइंदियस्स उ०द्वि॰वं० हेटा उवरिं ग्राणावरणभंगो । णामाणं सत्था-णभंगो । एवं त्रादाव-थावर० । पंचिदि० उ०ट्वि०वं० हेटा उवरि ग्राणावरम्भभंगो । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं त्रोरालि०त्रंगो॰-असंपत्त०-अप्पसत्थवि०-तस-दुस्सर० । तित्थय० उक्क०द्विदिवं० णि० भंगो ।

१७७. भवण - वाणवेंत ० - जोदिसिय ० - सोधम्मीसाणदेवेसु आभिणिबोधि ० उक्त ० हिदिबं ० चढुणा ० - णवदंसणा ० - असादा ० - मिच्छ ० - सोलसक ० - णवुं स० - अरदि - सोग - भय - दुगुं ० - - तिरिक्ख ग० - एइंदि ० - ओरालि ० - ते जा ० - क० - हुं ड० - विण्ण ० ४ - तिरि - क्खाणु ० - अगु ० ४ - थावर - बादर - पज्जत्त - पत्ते ० - अथरादि पंच - णिमि ० - णीचा ० - पंचंत ० णि० वं० । तं तु० । आदाउज्जो ० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एक मेक स्स । तं तु० ।

१७६. दो श्रायुश्रोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी, चार संस्थान श्रीर चार संहननका भङ्ग नारिकयोंके समान है। एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवके थागे पीछेकी प्रकृतियोंका भङ्ग झानावरण्के समान है तथा नाम कर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। पञ्चे न्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके श्रागे पीछेकी प्रकृतियोंका भङ्ग झानावरण्के समान है तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासुपाटिका संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस श्रीर दुःस्वर इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तीर्थेङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग नारिकयोंके समोन है।

१७७. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर सौधर्म-ऐशान कल्पवासी देवोंमें श्राभि-निबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, त्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, त्रारित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच: निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्टस्थितिका भी वन्धक होता है ग्रौर त्र्युत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्ता अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। ग्रातप ग्रौर उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समयन्यूनसे लेकर पत्य-का श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सिन्न-कर्ष जानना चाहिए। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थिति का भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्रा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असल्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है।

१७८. सादावे० उक्क०द्विदिवं॰ देवोघं । एति पंचिदि०-चदुसंटा०-श्रोगालि०-श्रंगो०-पंचसंघ०-श्रप्पसत्थ०-तस-दुस्सर० सिया० संखेजनिद्भागू० । एवं हम्स-रिद-थिर-सुभू-जसगि० ।

१७८. इत्थि॰ उक्क॰ द्विदं ० देवोयं । एवरि पंचिदि॰ खोरालि० खंगो० - खप्प-सत्थ० - तस-दुस्सर० एप्प० वं० संखेजनिद्यागृ० । दोसंटा० - तिरिएएसंघ० सिया०

संखेज्जदिभागू० । एवं मणुसग० मणुसाखु० ।

१८०. पुरिस० उक्क०हिदि०वं० देवोघं। एविर पंचिदि०-श्रोरालि०श्रंगो०-तस० एि० वं० संखेजनिद्भाग्०। चदुसंटा०-पंचसंघ०-श्रण्पसत्थ० दुस्सर० सिया० संखेजनिद्भाग्०। एवं पुरिसवेदभंगो समचदु०-वज्निरसभ०-पसत्थिव०-सुमग-सुस्सर-श्रादे०-उच्चा०। एविर उच्चागोदे तिरिक्षवगिदितिगं वज्ज।

१८१. पंचिदि॰ उक्क॰ द्विदिवं॰ पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-ओरालि०--तेजा०--क० -वण्ण०४--तिरि-

१९८. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जोवका सन्निकर्प सामान्य देवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, चार संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित त्रस श्रोर दुःस्वर इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रमुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार हास्य, रित, स्थिर, शुभ श्रीर यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१७९. स्त्री वेदकी उत्रुप्ट स्थितिके वन्धक जीवका सिन्नकर्प सामान्य देवोंकं समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चे न्द्रिय जाति, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रप्रशस्त विहायागिति, त्रस श्रीर दुःखर इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रुतुत्रुप्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। दो संस्थान श्रीर तीन संहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्रुप्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यगित श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वोकी मुख्यतासे सिन्नकर्प जानना चाहिए।

१८०. पुरुपवेदकी उत्रुप्ट स्थितिके वन्धक जीवका सिन्नकर्प सामान्य देवांके समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर त्रस इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्रुप्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। चार संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित श्रौर दुःखर इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्रुप्ट संख्यातवाँ माग हीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार पुरुषचेदके समान समचतुरस्र संस्थान, बज्जर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष कहते समय तिर्यञ्चगतित्रकको छोड़कर सिन्नकर्ष कहना चहिए।

१८१. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, ग्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, ग्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, भ्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु

क्खाणु०-त्रगु०४-वाद्र-पज्जत्त-पत्ते०-त्रथिरादिपंच-िणिम०--णीचा०--प्ंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । वामणसंटा०-खीलिय०-त्रसंपत्त० सिया० । तं तु० ! हुंड०-उज्जोव० सिया० संखेज्जदिभागू० । त्रोरालि०श्रंगो०-त्रप्यसत्थ०-तस-द्वस्सर० णियमा० । तं तु० । एवं पंचिदियभंगो वामणसंटा०-त्रोरिल०श्रंगो०-खीलिय०-त्रसंपत्त०-त्रप्यस्थ०-तस-दुस्सर ति । एवं चेव तिणिणसंटा०-तिणिणसंघ० । णविर श्रद्धारसीगात्रो सिया० संखेजज्दिभागू० । सोधम्मी० तित्थय० देवोघं ।

१८२. सणक्कुमार याव सहस्सार ति णिरयभंगो । आणद याव णवगेवज्जा ति आभिणिवोधि० उक्क०हिदि०बं० चढुणा०-णवदंसणा०-असादा०-भिच्छ०-सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०--हुंड०--ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०४-अप्पसत्थ०--तस०४--अथि--

चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर ग्रादि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और ग्रन्तराय पाँच इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। वामन संस्थान, कीलक संहनन श्रौर श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्क्रप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समयन्यूनसे लेकर पत्य-का असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । हुण्ड संस्थान श्रौर उद्योतका कदा-चित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनु-त्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रप्रशस्त विहा-योगति, त्रस श्रौर दुःखर इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान वामन संस्थान, औदारिक त्राङ्गोपाङ्ग, कीलक संहनन, त्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, त्रप्रशस्त विहायोगति, जस श्रौर दुःखर इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।तथा इसी प्रकार तीन संस्थान और तीन संहननकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंका अठारह कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है उनका यहां कदाचित् वन्ध होता है श्रौर कदाचित् बन्ध नहीं होता। यदि बन्ध होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होता है। सौधर्म ग्रौर ऐशान कल्प-में तीर्थंङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है।

१८२. सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें सामान्य नारिकयोंके समान भक्त है। त्रानत कल्पसे लेकर नौ श्रैवेयक तकके देवोंमें श्राभिनिवोधक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, श्ररति, शोक, भय, जुगुष्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्ता-स्पाटिका संहनन, वर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगित त्रस चतुष्क, श्रस्थर श्रादि छह, निर्माण, नोचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे

रादिछ०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं०। तं तु०। एवमेदात्रो एकमेकम्स। तं तु०।

१६३. सादा० उक्क॰ द्विदिवं० पंचणा॰-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-मणुंतग०-पंचिदि०-छोरालि०-तेजा॰ -क०-छोरालि०छंगो॰-वएण०४-मणु-साणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० णि० वं० संखेजनिद्भागू०। इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ०-णीचा० सिया० वं० संखेजनिद्भागू०। पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-थिरादिछ०-उच्चा० सिया०। तं तु०। एदाञ्चो तं तु०। पडिदल्लिगाञ्चो सादभंगो।

१८४. त्रायु० देवोघं । चदुसंठा०-चदुसंघ० देवोघं । एवित मणुसगिद० एि० वं० संखेज्जिदिभागू० । तित्थय० देवोघं ।

बन्धक होता है जो उत्क्रप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्क्रप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्क्रप्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसं उत्क्रप्टकी अपेद्धा अनुत्क्रप्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए और ऐसी अवस्था यह उत्क्रप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृप्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्क्रप्टकी अपेद्धा अनुत्कृप्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है।

१८३. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाित, स्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुढलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण श्रोर पाँच स्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग होन स्थितिका वन्धक होता है। श्रीवेद, नपुंसकवेद, श्ररित, शोक, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, श्रस्थर श्रादि छह श्रीर नीचगोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग होन स्थितिका चन्धक होता है। पुरुपवेद, हास्य, रित, समचतुरस्र संस्थान, वज्रपंभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, स्थिर श्रादि छह श्रीर उच्चगोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। विसमय च्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। यहां ये 'तं तु' पाटमें पठित जितनी प्रकृतियां है उनकी मुख्यतासे सिक्षकर्पका विचार करने पर साता प्रकृतिकी मुख्यतासे कहे गये सिक्षकर्पक समान जानना चाहिए।

१८४. श्रायु कर्मको मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है। बार संस्थान श्रौर चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष भी सामान्य देवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यह मनुष्यगतिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सोमान्य देवोंके समान है। १८५. अणुदिसादि याव सन्वद्वा त्ति आभिणिबोधि० . उक्क०दिदिबं० चढुणा०-छदंसणा०-असादा०-वारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-मणुसगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचढु०-ओरालि० अंगो०-वज्जरिस०-वण्ण०४-मणु-साणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४--अथिर--असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचेत० णिय० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमे-दाओ एक्कमेक्कस्स । तं तु० ।

१८६. सादा॰ उक्क०द्विदिबं० हस्स-रिद-थिर-सुभ-जस० सिया। तं तु०। अरिद-सोग-अजस०-तित्थय० सिया० संखेज्जदिभागू०। सेसाणि णिय० बं० संखेज्जदिभागू०।

१८४. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, ग्रसाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुष्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वजर्षभ-नाराच संहनन, वर्णं चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, ऋगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति. त्रस चतुष्क, ग्रस्थिर, त्रशुभ, सुभग, सुस्वर, ग्रादेय, त्रयशःकीर्ति, निर्माण उच्चगोत्र ग्रीर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्ता अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें यह जीव उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थिति-का भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट एकं समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है।

१८६. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव हास्य, रित, स्थिर, शुभ, श्रीर यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्ता अनुत्कृष्ट एक समयन्यूनसे छेकर पत्थका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। श्ररित, श्रोक, अयशःकीर्ति श्रीर तीर्थंङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धंक होता है। शेष प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।

१८७. एइंदिय-वादर-मुहुम-पङ्जत्तापङ्जतः विगलिदिय-पङ्जत्तापङ्जतः पंचि-दिय-तस'श्रपङ्जताः पंचकायाणं वादर-मुहुम-पङ्जता पङ्जतः पंचिद्यितिरिक्ख-श्रपङ्जत्मंगो । णविर थावगणं सव्वाश्रो श्रमंखे ज्जिद्भागृणं वंधिद् । पंचिदिय-तस०२ मूलोगं । पंचमण०-पंचविच०-कायजोगि० मूलोगं । श्रोरालियकायजोगि० मणुसभंगो । श्रोरालियमिस्से मणुसश्रपङ्जत्तभंगो । णविर देवगिद्० उक्कि हिद्वं । पंचणा०-छदंसणा०-श्रसादा०-वारसक०-पुरिस०-श्रपृद्-सोग-भय-दुगुं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वणण०४-श्रगु०४-पसत्थवि०-तस०४-श्रिय-श्रगुभ-मुभग-सुस्सर-श्रादेज्ज-श्रजस०-णिम०-उच्चा०-पंचंत० णिय० वं संख्जितिद्गुणहीणं वंधिद् । वेउव्व०-वेउव्व०श्रंगो०-देवाणु० णि० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवं वेउव्वि०-वेउव्व०श्रंगो०-देवाणु० तित्थयरं च । वेउव्वियकायजोगि० देवोघं । एवं वेउव्विपिसस० । णविर किंचि विसेसो जाणिद्व्यो ।

१८७. एकेन्द्रिय, इनके बादर श्रीर सृक्ष्म तथा इनके पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त, विकले-न्द्रिय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त त्रस अपर्याप्त, पांच स्थावर काय, तथा इनके वादर और सुक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि स्थावरोंमें सब प्रकृतियोंको ग्रसंख्यातवें भाग न्यून बांघते हैं। पञ्चेन्द्रिय-द्विक ग्रौर त्रस द्विक जीवोंमें सन्तिकर्प मूलोघके समान है। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन, योगी श्रौर काययोगी जीवोंमें भो सन्निकर्प मुलोघके समान है। श्रौदारिककाययोगी जीवोंमें सन्निकर्प मनुष्योंके समान है। श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सन्निकर्प मनुष्य श्रपर्याप्तकों के समान है। इतनी विशेषता है कि देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच झानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरुल्यु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर श्रादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगीत्र श्रीर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर. वैकियिक ब्राङ्गोपाङ्ग ब्रौर देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्क्रप्टकी अपेना अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। तीर्थंद्वर प्रकृतिका कदा-चित बन्धक होता है और कदाचित अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो निययसे उत्क्रप्टकी अपेचा अनुत्क्रप्ट एक समयन्यूनसे लेकर पत्यका त्र्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रि-यिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी श्रौर तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानमा चाहिए। वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिक मिश्र काययोगी जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु यहां कुछ विशेष जानना चाहिए।

१, मूलप्रतौ-तस्वपञ्जत्ता० इति पाठः । २. मूलप्रतौ-पञ्जत्ता अपञ्जत्त इति पाठः ।

१८८. श्राहार॰-श्राहारिम॰ श्राभिणिबोधि० उक्क॰ द्वित्बं० चढुणा॰-छदंसणा०श्रसादा॰—चढुसंजल०-पुरिस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-देवगिद-पंचिदि०-वेउिव०तेजा०-क०-समचढु०-वेउिव०श्रंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-श्रगु०४-पसत्थिव०-तुम०४श्रिथर-श्रमुभ-सुभग-सुस्सर-श्रादे०-श्रजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णिय० वं०।
तं तु०। तित्थय० सिया०। तं तु०। एवमेदाश्रो एक्कमेक्कस्स। तं तु०।

१८६. सादावे॰ उक्क०िंदिवं० हस्स-रिद-थिर-सुभ-जस॰ सिया०। तं तु०। अरिद-सोग-अथिर-असुभ-अजस॰-तित्थय॰ सिया० संखेजजिंदभागू०। सेसा० धुविगाओ णि० वं० संखेजजिंदभागू०।

१६०. देवायु० श्रोघं । एवं तं तु० सादभंगो ।

१८८. त्राहारक काययोगी त्रौर त्राहारक मिश्र काययोगी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, ग्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुष वेद, ग्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चे-न्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक ब्राङ्गोपाङ्ग, वर्णेचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, ब्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र श्रीर पांच श्रन्त-राय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ग्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट की अपेत्रा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कार प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कराचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ऋौर ऋनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा त्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका त्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इस प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें यह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेन्। अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है।

१८६. सातावेंदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव हास्य, रित, स्थिर, शुभ ग्रौर यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् अबन्धक होता है। यि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यि ग्रानुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यि ग्रानुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी ग्रुपे ज्ञा श्रानुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका ग्रासंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। ग्राप्त, शोक, ग्रास्थिर, ग्रागुभ, ग्रायशःकीर्ति ग्रौर तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रानुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रानुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।

१६०. देवायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष श्रोघके समान है। इस प्रकार यहां जितनी 'तं तु' पदवाली प्रकृतियां हैं उनका भङ्ग साता वेदनीयके समान है।

१६१. क्रम्मइगेसु आभिणिवोधिय० उक्क॰ दिविवं० चदुणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरिद्-सोग-भय-दुगुं०-तिरिवग्वगिद्--औराल्कि०-तेजा०-क०-हुं इसंटा०-वर्गण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-अधिरादिपंच-णिमि०-णोचा-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । दोजादी० ओरालियभंगा । असंपत्त०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-अप्पस्तथ०-तस-थावर-वादर-मुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय०-साधार०-दुस्सर० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेक्स्स । तं तु० ।

१६२. सादावे० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-भिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-छोरालि०-तेजा०-क०-वएण०४-छगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू०। इत्थि०-णवुंस०-दोगिद्-पंचजािद-पंचसंटा०-छोरालि०छंगो०-पंच-संघ ०-दोछाणु ०-पर०--उस्सा०--छादाउज्जो०--छप्पसत्थ० -तस--थावरादिचदुयुगलं-

१९१. कार्मण काययोगी जीवोंमें श्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दुर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, ऋरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर. तैजस शरीर, कामेण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी अगुरुलघु, उपघात, ग्रस्थिर ग्रादि पांच, निर्माण, नीचगीत्र ग्रीर पांच ग्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रोर ग्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृप्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृपकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृप्ट एक समय • न्यूनसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। दो जातियों का भङ्ग श्रोदारिक शरीरके समान है। श्रसम्प्राप्तास्प्रपाटिका संहनन, परघात, उल्लास, त्र्यातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, श्रपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण श्रौर दुःस्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेना श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए। किन्तु तब यह उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है या अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्वा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है।

१९२. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव पांच आनावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ग्रौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण ग्रौर पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, दो गित, पाँच जाित, पांच संस्थान, ग्रौदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो ग्रानुपूर्वी, परघात, उल्लास, ग्रातप, उद्योत, ग्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस, स्थावर ग्रादि चार युगल, अस्थिर ग्रादि छह और नीचगोत्र इनका कदािचत् बन्धक होता है श्रीर कदािचत् अबन्धक होता है। पृद्ववेद, हास्य,

त्र्राथिरादिञ्च०-णीचा० सिया॰ संखेज्जिद्भागू० । पुरिस०-हस्स-रदि-सुमचढु०-वज्ज-रिस०-पसत्थवि०-थिरादिञ्च०-उच्चागो० सिया॰ । तं तु० । एवं हस्स-रदीणं ।

१६३. इत्थि० उक्क०िंदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-भिच्छ्र सोल-सक०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिछ०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेजजिदभागू० । तिरिक्खगिदिदुग-तिण्णिसंठा०-तिण्णिसंघ०-उज्जो० सिया० संखेजजिदभागू० । मणुसग०-मणुसाणु० सिया० । तं तु० ।

१६४. पुरिस० उक्क॰ द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-भिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-स्रोरालि०-तेजा०-क०-स्रोरालि० स्रंगो०-वण्ण०४-स्रागु०४--तस०४--णिमि०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जिदिभागू०। सादा०-हस्स-रिद-समचदु०-वज्जिरि०-पसत्थिव०-थिरादिछ०-उच्चा० सिया०। तं तु०। स्रसादा०-स्ररिद-सोग-दोगदि-पंच-

रित, समचतुरस्र संस्थान, वज्जर्षभ नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, स्थिर आदि छह श्रीर उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी लन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृप्टकी श्रपेचा श्रनुत्कृष्ट एक समय्कन्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार हास्य श्रीर रितकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१९३. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, ग्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, ग्ररति, शोक, भय, जुगुण्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, ग्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, ग्रौदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, ग्रगुरुल्लु चतुष्क, ग्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, ग्रस्थिर ग्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र ग्रौर पाँच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगतिद्विक, तीन संस्थान, तीन संहनन ग्रौर उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रनुत्कृष्ट सुंख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगति ग्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ग्रौर ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी ग्रपेचा ग्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका ग्रसंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है।

१९४. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, जस चतुष्क, निर्माण श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, हास्य, रित, समचतुरस्र संस्थान, वज्रपंभ नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, स्थिर श्रीद छह श्रौर उच्चागोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका

संठा॰-पंचसंघ,॰-दोत्राणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-अधिरादित्र॰-णीचा॰ सिया॰ संयज्ज-भागू० । एवं पुरिसभंगो समचदु,०-वज्जरिस०-पमत्थ०-सुभग-सुम्सर-आदे०-उच्चा० । णवरि रह्चागोदे तिरिक्खगदितिगं वज्ज ।

१६५. मणुसगदि॰ उक्क०हिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-ग्रमादा०-मिन्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि० एवं याव णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संग्वेज्ज-दिभागू० । इत्थिवे० सिया० । तं तु० । णवुंस०-तिणिणसंटा०-तिणिणसंघ०-पर०-उस्सा०-ग्रणसत्थ०-पज्जत्तापज्जत्त-दुस्सर० सिया० संग्वेज्जदिभागू० । मणुमाणु० णि० वं० । तं तु० । एवं मणुसाणु० ।

भी बन्धक होता है और अनुन्छष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुन्छए स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेद्धा अनुन्छए एक समय न्यूनमें लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। असाता वेदनीय, अरित, शोक, दो गित, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियम से अनुन्छए संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरम्र संस्थान, वज्रपभनोराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर आदेय और उच्चगोत्रकी मुख्यतासे समिकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उच्चगात्रकी अपेद्धा सन्निकर्ष कहते समय तिर्यञ्चगित त्रिकको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

१९४. मनुष्यगितकी उत्छष्ट स्थितिका वन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुष्सा, पञ्चित्द्रिय जातिसे लेकर निर्माण तक तथा नीच गोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छष्ट संख्यातवाँ माग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। स्रीवेदका कदाचित् वन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्छप्टकी श्रपेचा श्रनुत्छष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। नपुंसकवेद, तीन संस्थान, तीन संहनन, परधात, उल्लास, श्रपशस्त विहायोगित, पर्यात, श्रपर्यात श्रोर दुःखर इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। इसी प्रकार स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यताचां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यताचे साननकर्ष जानना चाहिए।

- १६६. एइंदियजा० उक्क०विदिवंघ० पंचणा०-णवदंसणा०-ग्रसादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०--ग्रादि-सोग-भय--दुगुं०--तिरिक्खग०--ग्रोरालि०--तेजा०-क०-हुंडसं०-वएण०४--तिरिक्खाणु०-ग्रगुरु-उप०-थावर-ग्रंथिरादिपंच-णिमि०-णीचूागो०-पंचंत० णि० बं० । तं तु० । पर०-उस्सा०-ग्रादाउज्जो०-वादर-मुहुम-पज्जतापज्जत्त-पत्तेय-साधारण० सिया० । तं तु० । एवं ग्रादाव-थावर० । णवरि ग्रादावे सुहुम-ग्रपज्जत्त-साधारण० वज्ज ।
- १८७. तिणिणजादि० मणुसत्रपञ्जत्तभंगो । चत्तारिसंटा०-चत्तारिसंह० देवोघं।
- १६८. पंचिदियजादि० उक्क० द्विदिवं० पंचणाणा०- एवदंसणा०- श्रसा-दा०- मिच्छ०- सोलसक०- एवुं स०- अरदि- सोग-भय- दुगुं०- एवा म० सत्थाणभंगो गीचागो०- पंचंत० णिय० वं०। तं तु०। एवं श्रोरालि० श्रंगो०- असंप०- अप्प-सत्थ०-तस०- दुस्सर०।
- १६६. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्च गित, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्ची, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेज्ञा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उञ्जास, आतप, उद्योत, वादर, सूदम, पर्यात, अपर्यात, प्रत्येक और साधारण इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है तो वियमसे उत्कृष्टकी अपेज्ञा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेज्ञा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार आतप और स्थावर इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ज्ञानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आतप प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय सूक्ष्म, अपर्यात और साधारण इनको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।
- १९७. तीन जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष मनुष्य ग्रपर्याप्तकोंके समान है। तथा चार संस्थान ग्रौर चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है।
- १९८. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ द्र्शनावरण, ग्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, ग्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा ग्रौर स्वस्थान मंगके समान नामकर्मको प्रकृतियाँ, नीचगोत्र ग्रौर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक है ग्रौर ग्रजुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्रा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक है। इसी प्रकार ग्रौदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्रपाटिका संहनन, ग्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस ग्रौर दुःस्वर इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२०१. थिर० उ० हि० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भयदुगुं ०--ग्रोरालि०--तेना०--क०--वएण०४-ग्रगु०४--पज्जत्त--िएमि०--पंचंत० एए० वं०
संखेज्जदिभागू० । ग्रसादा०-इत्थि०-णवुं स०--दोर्गाद-पंचनादि-पंचसंटा०-ग्रोप्रालि०ग्रंगो०-पंचसंघ०-दोन्राणु०-ग्रादाउज्जो०--ग्रपसत्थ०-तस--थावर--वादर-सुहुं म--पत्ते०साधारण-ग्रसुभादिपंच-णीचा० सिया० संखेज्जदिभागू०। सादा०-पुरिस०-हस्स-रदिसमचदु०-वज्जरिस०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-ग्रादेज्ज-जस०-उच्चा० सिया०। तंतु०।
एवं सुभ-जस०। एवरि जस० सहुम-ग्रपज्जत्त-साधारणं वज्ज।

२०२. तित्थय० उ०द्वि०वं० पंचणा०-छदंसणा०-ऋसादा०-वारसक०-पुरिस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०--वग्ण ०४--श्रगु०४-पसत्थवि०-तस० ४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-गिमि०-उच्चा०-पंचंत० गि० वं० संखेज्जदिग्रणही० । मणुसगदिपंचगं सिया० संखेज्जदिगुणहीणं०। देवगदि०४

२०१. स्थिरको उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, पर्याप्त, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका वन्धक होता है। असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच जाति, पाँच संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, ऋतिप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, त्रस, स्थावर, बादर, सूदम, प्रत्येक, साधारण, त्राशुभ त्रादि पाँच त्रौर नीच गोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृप्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रित, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्ता त्रानुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पल्यका त्रासंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकौर ग्रुभ श्रौर यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय स्क्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनको छोडकर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

२०२. तीर्थक्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छुह द्र्यनावरण, असाता वेदनीय, वारह कषाय, पुरुषवेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अग्रुभ, सुभग, सुसर, आदेय, अपशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका वन्धक होता है। मनुष्यगित पञ्चकका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है। देवगित चतुष्कका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित्

सिया । तं त. । एवं देवगदि । एवरि मणुसगदिपंचगं वज्ज ।

२०३. इत्थिवेदेसु आभिणिवोधि० उ०िह०वं० पदमदंडओ ओघं। एविर स्रोराव्हि०स्रंगो०-स्रसंपत्तसेवद्वसंघडणं वज्ज।

२०४. सादा॰ उ०डि॰वं॰ खोघं । एविर खोराति०खंगो॰-असंपत्त० सिया॰ संखेज्जिदिभागू । सेसाएं पि सच्वाएं मूलोघं । एविर खोराति०खंगो०-असंपत्त० अद्वारिसगाहि सह सिएएयासो साधेद्व्यो । पुरिसवे॰ खोघं ।

२०५. णवुंस० त्राभिणिवो० उ०ड्ठि०वं० चदुणा०--णवदंसणा०-त्रसादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-त्ररिद-सोग-भय-दुगुं०--पंचिदि०-तेजा०-क०--वरण०४-हुंड०-त्रगु०४-प्रप्यसत्थ०-तस०४-त्रथिरादिछ०-णिमि०--णीचा०-पंचंत० णि० वं। तं० तु०। णिरयगदि--तिरिक्खगदि--त्रोरालि०--वेउव्वि०--दो-त्रंगो०--त्रप्यसत्थ०-दो

श्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्वा श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यानवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार देवगित चतुष्ककी मुख्यतासे सिन्नकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि देवगित चतुष्ककी मुख्यतासे सिन्नकर्प कहते समय मनुष्यगति पञ्चकको छोड़कर सिन्नकर्प कहना चाहिए।

२०३. स्त्रीवेदवाले जीवोंमें श्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थिर्तिके बन्धक जीवकी श्रपेत्ता प्रथम दण्डक श्रोधके समान है। इतनो विशेषता है कि श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर श्रसम्प्राप्ताखपाटिका संहननको छोड़कर यह सन्निकर्प कहना चाहिए।

२०४. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवकी अपेत्ता सिन्निकर्प श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि यह श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर श्रसम्प्राप्तारुपाटिका संहनन इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रवत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। तथा शेप सब प्रकृतियों-का सिन्तिकर्प भी मूलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर श्रसम्प्राप्तास्त्रपाटिका संहनन इनका अठारह को इनको झा सागरकी स्थितिका वन्ध करनेवाली प्रकृतियोंके साथ सिन्तिकर्ष साधना चाहिए। पुरुषवेदवाले जोवों में श्रपनी सब प्रकृतियोंका सिन्तिकर्ष श्रोधके समान है।

२०४. नपुंसकवेद्वाले जीवोंमें श्राभिनिबोधिक ह्यानावरण्की उत्कृप्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव चार ह्यानावरण्, नौ दर्शनावरण्, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण् शरीर, वर्णं चतुष्क, हुण्ड संस्थान, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृप्टक्ष स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृप्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृप्टक्षी श्रपेत्ता श्रनुत्कृप्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगित, तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक शरीर, वैकियिक शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, श्रप्रशस्त विहायोगिति, दो श्रानुपूर्वी श्रौर उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता

त्राणु ० - उज्जो ० सिया ० । तं तु ० । एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं तु ० । •

२०६. सादा० उ०द्वि०वं० त्रोघं । णवरि एइंदि०-त्रादाव-थावरं त्राहारसि-गाहि सह सिएणयासे साधेदव्वं । सेसाणं मृलोघं ।

२०७. अवगद्वे आभिणिबोधि उ० हि॰बं॰ चढुणा०-णवदंसणा०-सादा०-चढुसंज०-जस॰-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० । णि० उक्क० । एवं एदाओ एकमेकेहि उकस्सा ।

२०८. कोधादि०४-मदि०-सुद०-विभंगे मुलोघं। श्राभिणि०-सुद०-श्रोधि०श्राभिणि० उ०डि०वं० चदुणा०-इदसणा०-श्रसादा०--वारसक०--पुरिस०--श्रदिसोग--भय--दुगुं०--पंचिदि०--तेजा०--क०--समचदु०-वणण०४--श्रगु०४-पसत्थवि०तस०४-श्रथिर-श्रमुभ-सुभग-सुस्सर-श्रादे०-श्रजस०-णिमि०-उचा०-पंचंत० णि०
वं०। तंतु०। मणुसगदि-देवगदि-श्रोरालि०-वेउिव०-दोश्रंगो०-वज्जरि०-दोश्राणु०है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है।
यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेक्षा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूमसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूम तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए श्रीर ऐसी श्रवस्थामें यह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूमसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूम तक स्थितिका बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूमसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यूम तक स्थितिका बन्धक होता है।

२०६. साता वेदनीयकी उत्कृप्ट स्थितिके बन्धक जीवका सन्निकर्ष श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रीर स्थावर इनको ग्रठारह कोड़ा-कोड़ी सागरकी स्थितिवाली प्रकृतियोंके सन्निकर्षमें साध लेना चाहिए। तथा शेप प्रकृतियोंका सन्निकर्ष मृलोघके समान है।

२००. अपगतवेद्वाले जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृप्ट स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन. यशःकीर्ति, उचगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृप्ट स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार ये सब प्रकृतियां परस्पर एक दूसरेके साथ उत्कृप्ट स्थितिकी बन्धक होती हैं।

२०८. कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी श्रौर विभक्ज्ञानी जीवों में श्रपनी सब प्रकृतियों का सिन्नकर्ष मूलोघके समान है। श्रामिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रौर श्रवधिज्ञानी जीवों में श्रामिनिवोधिक ज्ञानावरण्की उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीवचार ज्ञानावरण्, छः दर्शनावरण्, श्रसाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रग्रुम, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकार्ति, निर्माण, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगित, देवगित, श्रौदारिक शरीर, वैकिथिक शरीर, दो श्राङ्गोपङ्ग, वज्रपभनाराच संहनन, दो श्रानुपूर्वी श्रोर तीर्थङ्गर इनका कदाचित्

तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं तु० ।

२,०६. सादावे॰ उ॰ द्वि॰ वं० हस्स-रिद-थिर-सुभ-जसिग० सिया॰ । तं तु० । अरिद-स्मेग-अथिर-असुभ-अजस०-देवगिद-दोसरी॰-दोअंगो०-वज्जरि०-दोआणु० तित्थय॰ सिया० संखेज्जगुणहीणं० । सेसाओ णिय॰ वं॰ संखेज्जगुणही० । एवं हस्स-रिद-थिर-सुभ-जसिग० ।

२१०. मणुसायु० उ० द्वि०वं० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०--पुरिस०-भय-दु०-मणुसग०--पंचिदि०--च्रोरालि०--तेजा०--क०--समचदु०--च्रोरालि०च्यंगो०--वज्जरि०--वणण०४--मणुसाणु०--च्यगु०४--पसत्थ०--तस०४--सुभग--सुस्सर---च्यादे०---णिमि०--उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगुणही० । सादासा०-हस्स-रदि-च्यरदि-सोग-थिरा-थिर-सुभासुभ-जस०--च्यजस०-तित्थय० सिया० संखेज्जदिगुणहीणं०। देवायु० च्योघं।

वन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता हैं तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थिति का बन्धक होता है तो नियम से उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लंकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सिवन्धि जानना चाहिए और तब ऐसी स्थितिमं यह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पत्यका असंख्यातवां भाग नैयून तक स्थितिका बन्धक होता है।

२०९. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव हास्य, रित, स्थिर, शुभ श्रोर यशःकीर्ति इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रोर श्रवत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता होता है। यदि श्रवत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेचा श्रवत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। श्ररित, श्रोक, श्रस्थिर, श्रशुभ, अयशःकीर्ति, देवगित, दो श्ररीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज्यभ नाराच संहनन, दो आनुपूर्वी श्रोर तोर्थङ्कर इनका कदाचित् वन्धक होता है जो नियमसे श्रवत्कृष्ट संख्यात गुण्होन स्थितिका बन्धक होता है। शेप प्रकृतियोंक्ष्य नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रवत्कृष्ट संख्यात गुण्होन स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार हास्य, रित, स्थिर, श्रुभ श्रोर यशःकीर्तिको मुख्यता से सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

२२०. मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच श्वानावरण, छः दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुण्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभ नाराच संहनन, वर्णच-तुष्क. मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उच्चगोत्र श्रोर पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्टसंख्यात गुणहोन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रित, श्ररित, श्रोक, स्थर, अस्थर, श्रुभ, श्रग्धभ, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति श्रोर तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुणहोन स्थितिका वन्धक होता है। देवायुकी श्रपेना सन्निकर्ष श्रोधके

आहार०-आहार०श्रंगो० श्रोघं।

२११. मणपज्जव०-संजद०-सामाइ०-छेदो०-परिहार० आहारकायजोगि--भंगो । णवरि सादावे० उ०दि०वं० अरदि-सोग-अथर-असुभ-अजस०-तित्थय० सिया० संखेज्जदिगुणहीणं । धुविगात्रो णि० वं० संखेज्जगुणहीणं । एवं सादभंगो हस्स-रदि थिर-सुभ-जसगित्ति-देवायु० । णवरि देवायु० असादावे०-अथिर-असुभ-अजस० वज्ज । सेसाणं णाणावरणादीणं तित्थयरं णाइस्सदि ति णादव्वं ।

२१२. सुहुमसंपराइ० अभिणिबो० उ०द्वि०वं० चदुणा०चदुदंसणा०-सादा०-जस०-उचा०-पंचंत० णि० वं० णि० उक्कस्सा। एवमेदात्रो एकमेक्केण उक्कस्सा।

२१३. संजदासंजदा॰ परिहार०भंगो । असंजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं० ओघं। आोधिदं० ओधिणाणिभंगो । किएणले० णवुंसगभंगो । णविर देवायु० उ०िह०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-सादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रिद-भय-दुगुं० -देव-गदि-पसत्थङ्घावीस-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगुणहीणं०।

समान है। ब्राहारक शरीर ब्रोर ब्राहारक ब्राङ्गोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ब्रोघके समान है।

२११. मनःपर्ययक्षानवाले, संयत, सामायिक संयत, छेदांपस्थापना संयत और परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंमें अपनो अपनी प्रकृतियोंकी अपेता सिन्नकर्ष आहारक काययोगी
जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव
अरित, शौंक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और तीर्थंक्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है
और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहोन स्थितिका बन्धक होता है। अववन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो
नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार साता प्रकृतिके
समान हास्य, रित, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति और देवायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना
चाहिए। इतनी विशेषता है कि देवायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय असाता वेदनीय,
अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इनको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। शेष क्षानावरणादिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव तीर्थंक्कर प्रकृतिको नहीं बाँधेगा ऐसा जानना चाहिए।

२१२. स्क्ष्मसाम्परायिक शुद्धिसंयत जीवोंमें श्राभिनिबोधिक श्वानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवालो जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, यशः-कीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच श्रन्तरायका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार ये प्रकृतियां एक दूसरेकी श्रपेन्ना परस्पर उत्कृष्ट स्थितिबन्धको लिये हुए सन्निकर्षको प्राप्त होती हैं।

२१३. संयतासंयतोंका भङ्ग परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंके समान है। श्रसंयत, च चुद्र्शनवाले श्रौर श्रच चुद्र्शनवाले जीवोंका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रवधिद्र्शनवाले जीवोंका भङ्ग श्रवधिश्रानियोंके समान है। कृष्णलेश्यावाले जीवोंका भङ्ग नपुंसक वेदवाले जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुष्सा, देवगित श्रादि प्रशस्त श्रद्धांस प्रकृतियां, उच्च गोग्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुणहोन स्थितिका बन्धक होता है।

२१४. ग्रील-काऊगं आभिणिवो॰ उ॰िठ॰वं॰ चढुणा०--णवदंसणा॰असादा॰-मिच्छ०-सोलसक॰-णवुंस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०--तिरिक्खगिद-पंचिदि०ओरालि०-तेजा०-क॰-हुंडसं०--ओरालि०अंगो॰--असंपत्त०--वगण०४--तिरिक्खाणु०आगु०४-अप्पत्थ॰-तस०४-अधिरादिछ०--णिम०--णीचा०-पंचंत० णि वं०।
तंतु०। एवमेदाओ एक्कमेक्कस्स। तंतु०। सादा०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसग०पंचसंठा०-पंचसंघ०-मणुसाणु०-पसत्थ०-थिरादिछ०-उच्चा० तित्थयरं च णिरयमंगो।

२१५. णिरयायु० उ०द्वि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-भिच्छ०-सोल-सक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०--तेजा०--क०-हुंड०-वएण०४-अगु०४-अप्पसत्थ०--तस०४-अथिरादिछ०-णिमि०--णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्ज-गुणही०। णिरयग०-वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो०-णिरयाणु० णिय० वं०। तंतु० उक्क० अणु० विद्वाणपदिदं वंधदि, असंखेज्जभागहीणं वा संखेज्जदिभागहीणं वा वंधदि। तिएिण-आयुगाणं अोघं।

रश्य. नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें ग्राभिनिवोधिक श्वानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव चार श्वानावरण, नो दर्शनावरण, ग्रस्ताता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, ग्ररित, शोक, भय, जुगुल्सा, तिर्यञ्चगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, ग्रौदारिक श्रारीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, ग्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तारुपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्वञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगीत, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर ग्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र ग्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रपेचा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका एक दूसरेको श्रपेचा सन्निकर्ष जानना चाहिए और तब यह जीव उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रपेचा श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । सातावेद्याय, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रित, मनुष्यगित, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, स्थिर श्रादि छह, उच्चगोत्र श्रौर तीर्धङ्कर इनका भङ्ग सारकियोंके समान है ।

२१४. नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच क्वानावरण, नौदर्शनावरण, ग्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, ग्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, ग्रगुरुलघुचतुष्क, ग्रमशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, ग्रस्थिर ग्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र ग्रीर पाँच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। नरकगित, वैकिथिक शरीर, वैकिथिक ग्राङ्गोपाङ्ग ग्रीर नरकगित्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्टकी अपेन्ना श्रमुत्कृष्ट दो स्थान पतित स्थितिका बन्धक होता है। या तो ग्रसंख्यात भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। तोन ग्रायुग्रोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ग्रोधके समान है।

२१६. णिरयग० उ०िह०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-ग्रसादा०-मिच्छ०-सोल-सक०-णवुंस०-त्ररिद-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-हुंढ०-वण्ण० ४-त्रगु० ४-पसत्थ०-तस० ४-त्राथरादिछ०-णिमि०-णीचा०-पंचेत० णिय० वं० संखेज्जगुग्राही०। णिरयायु० सिया०। यदि० णियमा उक्कस्सा। त्रावाधा पुण भयणिज्ञा। वेउिव्व०-वेउिव्व०त्रंगो०-णिरयाणु० णि० वं०। तं तु०। एवं वेउिव्व-वेउिव्व०त्रंगो०-णिरयाणु०।

२१७. देवगदि॰ उ०द्वि॰वं॰ पंचणा॰-णवदंसणा०-मिच्छ॰-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचिंदि॰-तेजा०-क॰-समचदु०--वण्ण०४--अगु०४-पसत्थवि॰--तस॰४--सुभग-सुस्सर-आदे॰-णिभि॰-उच्चा॰-पंचंत॰ णि० वं॰ णि॰ अणु॰ संखेज्जगुणही० । सादा-साद०--हस्स--रिद--अरिद--सोग--इत्थि॰--पुरिस॰-थिराथिर-सुभासुभ--जस॰--अजस० सिया॰ संखेज्जगुणही० । वेउव्वि०-वेउव्वि० श्रंगो॰ णि० वं॰ णि० संखेज्जगुणही० । देवाणु० णि॰ वं। तं तु० । एवं देवाणु० ।

२१६. नरकगितको उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। नरकायुका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। परन्तु श्रावाधा भजनीय है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकृष्ट स्थितिका श्री इसी प्रकार वैक्रियिक श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२१७. देवगूतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहोन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहोन स्थितिका बन्धक होता है। वैकियिक शरीर और वैकियिक आङ्गोपाङ्ग इनका नियमसे बन्धक होता है। वेकियक शरीर और वैकियक आङ्गोपाङ्ग इनका नियमसे बन्धक होता है। वेकियक शरीर और वैकियक वन्धक होता है। देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है तो अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो

२१८. एइंदि॰ उक्क०द्वि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-भय०-दु०-तिरिक्खगदि-स्रोरालिय०-तेजा०-क०--हुंड०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-स्रागु०-उप०-दूभग-स्रणादे०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेजनगुणही० । सादासा०-हस्स-रदि-स्ररदि-सोग-पर०-उस्सा०-उज्जो०--वादर-पज्जत्त-पत्तेय०-थिरा-थिर-सुभासुभ-जस०-स्रजस० सिया० संखेजनगुणहीणं० । स्रादाव-सुहुम-स्रपज्जत्त-साधार० सिया० । तं तु० । थावर० णि० वं० । तं तु० । एवं स्रादाव-थावर० ।

२१६. बीइंदि॰ उ०द्वि०वं॰ हेटा उवरिं एइंदियभंगो । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं तीइंदि-चदुरिंदि० । सुहुम-साधारणं एइंदियभंगो । णवरि त्रादाउङजोवं वज्ज । अप्रज्जत्त ० उ०द्वि०वं० हेटा उवरि एइंदियभंगो । णामाणं सत्थाणभंगो ।

उत्क्रष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२१८. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुल्सा, तिर्यञ्चगति, श्रौदारिक शरीर, तेजस शरीर कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्थञ्च गत्यातुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, शोक, परघात, उच्छास, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, ग्रस्थिर, ग्रुभ, त्रग्रुभ, यशःकोति श्रोर श्रयशःकोति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका वन्धक होता है। त्रातप, सुक्ष्म, त्रपर्याप्त श्रौर साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है त्रोर कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्क्रप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रमुत्कृप्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृप्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृपकी अपेका अनुत्कृप्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थावर प्रकृतिका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर त्रानुत्कृष्टं स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि त्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्ट की त्रपेत्ता त्रजुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका त्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार त्रातप त्रौर स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२१९. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवके नीचे श्रीर ऊपरकी प्रकृतियों-का भङ्ग एकेन्द्रिय जातिके समान है। तथा नाम कर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय जाति श्रीर चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए। तथा सूच्म श्रीर साधारण प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष एकेन्द्रिय जातिके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रातप श्रीर उद्योतको छोड़कर सिन्नकर्ष कहना चाहिए। श्रपर्याप्त प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवके नीचे श्रीर ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रिय जातिके समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। २२०. तेऊए देवगदि० उ० हि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-भिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचिंदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४--त्रगु०४--पसत्थ०-तस०४--सुभग-सुस्सर-त्रादे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत०णि० वं० संखेज्जगुणही० । सादासाद०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-त्रपदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ--जस०-त्रजस० सिया० संखेज्जगु-णही०। वेउ विव०-वेउ विव० श्रंगो०-देवाणु० णि० वं०। तं तु०। एवं वेउ विव०-वेउ विव० श्रंगो०-देवाणु०। तिरिक्ख-मणुसायुगं देवोघं।

२२१. देवायु० उ०िह०बं० पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रिद-भय-दुगुं०-देवगिद-पसत्थद्वावीस-उच्चा०-पंचंत० णिय० वं० संखेज्जगुणहीणं० । थीणिगिद्धितिय-भिच्छ०-बारसक०-तित्थय० सिया० संखेज्जगुणही० । सेसाञ्चो पगदीत्र्यो सोधम्मभंगो । णवरि त्राहारदुगं त्र्योघं । एवं पम्माए वि । णवरि सहस्सारभंगो काद्व्यो ।

२२०. पीत लेश्यावाले जीवोंमें देवगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञाना-वरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुन्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस्क्चतुष्क, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण, उच्च गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, अविद, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात गुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है। वैकिथिक शरीर, वैकिथिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ठिका अपेका अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैकिथिक शरीर, वैकिथिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है।

२२१. देवायुकी उत्रुष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुण्सा, देवगित ग्रादि प्रशस्त ग्रहाईस प्रकृतियाँ, उच्च गोत्र ग्रीर पाँच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रनुत्रुष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कषाय, ग्रीर तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्रुष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है। इतनी विशेषता है कि ग्राहारकद्विकका भङ्ग ग्रोधके समान है। इसी प्रकार पद्म लेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसमें सहस्रार कल्पके समान कथन करना चाहिए।

२२२. मुक्काए आणदभंगो । णविर देवायु॰ श्रोघं । देवगिद् उ०िह०वं॰ पंचणा॰-णवदंसणा॰-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं॰-पंचिद्य०-तेजा०-क०-समचदु॰-वएणा०४-अगु॰४-पसत्थ॰-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-िएमि॰-उच्चा०-पंचंत० िएय० वं० संखेज्जिद्भागू० । सादासाद॰-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-थिरादि-तििएणयुगलं सिया० संखेज्जिद्भागू० । वेडिव्व०-वेडिव्व० अंगो०-देवाणु० िएयमा वंथगो । तं तु० । एवं वेडिव्व०-वेडिव्व० अंगो०-देवाणु० । आहारदुगं आधं ।

२२३. भवसिद्धिया० अवभवसिद्धिया० ओघं। सम्मादिष्टि-खइगसम्मादि० वेदगस०-उनसमसम्मा० ओघिभंगो। एवरि उनसमे तित्थयरस्स संनद्भंगो। सेसाएां सम्मादिष्टीएां तित्थय० उ०िह०वं० देनगदि-नेउन्नि०-नेउन्नि०अंगो०-देनाणु० ए०वं०। तं तु०। एवरि खइगे मणुसगदि-देनगदिसंज्ञताओ सत्थाणे कादन्नाओ।

२२२. शुक्ल लेश्यामें श्रानत कल्पके समान भङ्ग है। इतनी विशेपता है कि देवायुकी मुख्यतासे सन्निकर्प श्रीयके समान है। तथा देवगितकी उत्छ्रष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच बानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहाथोगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उचगोत्र श्रोर पांच क्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो निवमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रित, श्ररित, श्रोक श्रोर स्थर श्रादि तीन युगळ इनका कदाचित् वन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। विकिथिक शरीर, वैकिथिक श्राङ्गोणङ्ग श्रोर देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। विकिथिक श्ररीर, वैकिथिक श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैकिथिक श्ररीर, वैकिथिक श्रङ्गोणङ्ग श्रीर देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा श्राहारक द्विककी मुख्यतासे सन्निकर्ष श्रोधके समान हैं न

२२३. भव्य श्रोर श्रभव्य जीवोंमें श्रपनी-श्रपनी प्रकृतियोंका सिन्नकर्ष श्रोघके समान है। सम्यग्दि, ज्ञायिक सम्यग्दि, वेदक सम्यग्दि श्रोर उपशम सम्यग्दि जीवोंमें श्रपनी-श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग श्रविश्वानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि उपशम सम्यक्त्वमें तीर्थेङ्कर प्रकृतिका भङ्ग संयत जीवोंके समान है। शेष सम्यग्दि जीवोंमें तीर्थेङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव देवगित, वैक्रियिक श्ररीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यकां श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इतनो विशेषता है कि ज्ञायिक सम्यक्त्वमें मनुष्यगित श्रोर देवगित संयुक्त प्रकृतियोंको स्वस्थानमें करना चाहिए।

२२५. सादा॰ उ०द्वि०वं० पंचणा॰-णवदंसणा०-सोलसक॰-भय-दुगुं०-पंचिंदि०-तेजा॰-क॰-वएण०४-अगु॰४-तस०४-णिमि॰-पंचंत०णि॰ वं० संखेज्जिदमा-गूणं वं० । इत्थि॰-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-ओरालि०-चदुसंठा॰-ओरालि० अंगो॰-चदुसंघ॰-दोआणु०-उज्जो॰-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ०-णीचा॰ सिया॰ संखे-ज्जिदिभागू॰ । पुरिस॰-देवगदि-वेउन्वि॰-समचदु०-वेउन्वि०अंगो०-वज्जिरि०-देवाणु०-

२२४. सासादन सम्यक्त्वमें ग्राभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, सोलह कषाय, स्रोवेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वामन संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, कीलक संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रनुत्कृप्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्क्रप्रकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रोर कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टको त्रपेत्वा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका त्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए त्रौर तब यह उत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है त्रौर त्रमुत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्रुष्टकी अपेत्ता श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है।

२२४. साता चेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जोच पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुल्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रोवेद, अरित, शोक, तिर्यञ्चगित, मनुष्यगित, औदारिक शरीर, चार संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, चार संहनन, दो आनुपूर्वा, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगिति, अस्थिर आदि छह और नोच गोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भागहोन स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेद, देवगित, वैक्षियिक शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वैक्षियिक आङ्गोपाङ्ग, वजर्भभ

१ मुजप्रतौ सासणे उक्क ब्हि बं श्रामिणिबोधि चदुणा इति पाठः।

पसत्थ०-थिराद्विछ०-उचा॰ सिया० वं० । तं तु० । एवं सादभंगो पुरिस०-हस्स-रिद्-समचदु०-वज्जरिस०-पसत्थ०-थिरादिछ०-उचा० । तिरिएणत्रायुगाएां स्रोघं ।

क्रे२६. मणुसग० उ०िंद्विं पंचणा०-णवदंसणा०-श्रसादा०-मिच्छ०- सोल-सक०-इत्थिवे०-श्ररदि-सोग-भय-दुगुं०--णाम सत्थाणभंगो णीचा०-पंचंत० णि० वं० संसेज्जदिभागू०। इत्थि० णि० वं० संसेज्जदिभागू०। मणुसाणु० णि० वं०। तं तु०। एवं मणुसाणु०।

२२७. देवगदि॰ उ॰ट्टि०वं० पंचणा॰--णवदंसणा०--सोलसक०--भय-दुगुं०-उच्चा॰-पंचंत॰-णि० वं॰ संखेज्जदिभागूणं० | सादा०-पुरिस०-हस्स-रिद सिया॰ | तंतु० | त्रसादा०-इत्थिवे०-त्ररिद-सोग० सिया॰ संखेज्जदिभागू० | णामाणं सत्थाण-

नाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, स्थिर आदि छह श्रौर उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यिद बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यिद श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रमुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार सातावेदनीय प्रकृतिके समान पुरुपवेद, हास्य, रित, समवतुरस्र संस्थान, वज्रवंभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, स्थिर श्रादि छह श्रौर उच्च गोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तोन श्रायुश्रोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष श्रोधके समान है।

२२६. मनुष्यगितकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, स्रीवेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, स्वस्थान भक्षके समान नाम कर्मको प्रकृतियाँ, नोचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। स्रीवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टको श्रपेत्ता अनुत्कृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२२७. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुष्सा, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रुनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य श्रौर रित इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है श्रौर श्रुनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यि श्रुनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेचा श्रुनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। श्रसाता वेदनीय, स्रीवेद, श्ररित श्रौर शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है जो नियमसे श्रुनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक

भंगो । एवं वेउव्वि ०-वेउव्वि ० ख्रंगो ०-देवाणु० । तिरिण्संटा०--तिरिण्संघ० ख्रोघं । २२८. सम्माभि० वेदग०भंगो । मिच्छादिष्टि ति मिद्०भंगो । सिरिण् छोघं । असरणीसु ख्राभिणिबोधि० उ०ष्टि०वं० यथा तिरिक्खोघं पढमदंडख्रो तथा णेद्वा । सादावे०-इत्थिवे०-इस्स-रिक्ष-अपदि० पंचिदियतिरिक्ख्यपञ्जत्तभंगो ।

२२६. पुरिस० उ०द्वि०वं॰ पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भयदुगुं०--पंचिंदि०--तेजा०--क०--वृ्ग्ण०४--त्रगु०४--तस४--णिमि०--पंचंत० णि० वं०
संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-इस्स-रिद्--ग्रादि-सोग-दोगिद--ग्रोरालि०--पंचसंठा०ग्रोरालि०ग्रंगो०-पंचसंघ०--दोग्राणु०-उज्जो०--ग्रप्पसत्थ०-थिराथिर--सुभासुम-जस०ग्रजस०-णीचा० सिया० संखेजजदिभागू०। देवगदि-समचदु०-वज्जरिस०-देवाणु०पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-ग्रादे०-उच्चा० सिया० । तं तु० । वेउव्वि०-[वेउव्वि०]ग्रंगो०
सिया०संखेजजदिभागू०। एवं पुरिसभंगो समचदु०-वज्जरिसभ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सरहोता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार वैकियिक शरीर,
वैकियिक ग्राङ्गोपाङ्ग ग्रौर देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तीन
संस्थान ग्रौर तीन संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ग्रोघके समान है।

२२८. सम्यग्मिथ्यादि जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भक्त वेदक सम्यग्दि योंके समान है। मिथ्यादि जीवोंमें मत्यज्ञानियोंके समान है संज्ञी जीवोंमें श्रोघके समान है। श्रसंज्ञी जीवोंमें श्रामिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवके जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके प्रथम दण्डक कहा है उस प्रकार जानना चाहिए। साता वेदनीय, स्त्रीवेद, हास्य, रित श्रीर श्ररतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपयित्रकोंके समान जानना चाहिए।

२२६ पुरुषचेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीच पाँच ज्ञानावरण, नौ दुर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, त्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, त्ररति, शोक, दो गति, श्रौदारिक शरीर, पाँच संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थिर, ग्रस्थिर, ग्रुभ, ग्रग्रुभ, यशःकीर्ति, ग्रयशःकीर्ति ग्रौर नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनु-त्क्रप्ट संख्यातवां भाग होन स्थितिका वन्धक होता है। देवगति, सभचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभन।राच संहनन, देवगत्यातुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, ब्रादेय श्रीर उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृपकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर श्रीर वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्गका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समजत्रस्य संस्थान, वज्जर्पभ

ब्रादे०-उच्चा० । गावरि उच्चागोदे तिरिक्खगदितिगं<sup>9</sup> वज्ज ।

२३०. दोग्हं श्रायुगाणं तिरिक्खगदीए । ण्विर संखेज्जिदिभागू० । णिरयायु-ग० उ०िह०वं० याश्रो पगदीश्रो वंधित ताश्रो पगदीश्रो तं तु विद्वाणपिददं वंधित, श्रमंखेज्जिदिभागहीणं वा संखेज्जिदिभागहीणं वा । देवायु० उ०िह०वं० यथा ति-रिक्खगदीए । ण्विरि पंचणा०-ण्वदंसणा०-सादावे०-भिच्छ०-सोल्सक०-पुरिस०-हस्स-रिद-भय-दु०-देवगिद-पसत्थद्वावीस-उच्चा०-पंचंत्न० णि० वं० संखेज्जिदिभागू०।

२३१. तिरिक्खगदि० उ०द्वि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-हुंडसं०-व्यण्०४-अगु०-उप०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू०। एइंदि०-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार० णि० वं०। तं तु०। एदासिं तं तु० पदिदाणं सरिसो भंगो कादव्वो। मणुसगदिदुगं यथा अपज्जत्तभंगो।

बाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, ग्रादेय ग्रोर उच्चगोत्रकी मुख्यतासे समम्भना चाहिए। इतनो विशेषता है कि उच्चगोत्रमें तिर्यञ्चगितित्रिकको छोड़कर सन्निकर्प कहना चाहिए।

२३०. दो श्रायुश्रोंकी मुख्यतासे सिन्नकर्प तिर्यञ्चगितके साथ कहना चाहिए। इतनी िषशेषता है कि संख्यातवां भाग न्यून कहना चाहिए। नरकायुकी उत्रुष्ट स्थितिका बन्धक जीय जिन प्रकृतियोंको वाँधता है उन प्रकृतियोंको वह दो स्थान पितत बाँधता है। या तो श्रसंख्यातवां भाग होन वाँधता है या संख्यातवां भाग हीन बाँधता है। देवायुकी उत्रुप्ट स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगितमें कहे गये सिन्नकर्पके समान सिन्नकर्पको प्राप्त होता है। इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित प्रभृति श्रहाईस प्रशस्त प्रकृतियां, उच्चगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रमुत्रुष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है।

२३१. तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना वरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुण्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुठघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, स्वम, अपर्याप्त और साधारण इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेत्रा अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे छेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। यहाँ इन 'तं तु' पतित प्रकृतियोंका एक समान भङ्ग करना चाहिए। तथा मनुष्यगित द्विककी मुख्यतासे सिन्तकर्ष अपर्याप्तके समान है।

१--मूलप्रतौ तिगं च दोगहं इति पाठः ।

२३२. देवगदि० उ०द्वि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-समेलसक०-भयदुगुं०-पंचिदि० याव णिमिण ति पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०इत्थिवं०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० संखेज्जदिभागू० । पुरिस० सिया० । तं तु० । समचदु०-देवाणु०-पसत्थिव०-सुमग-सुस्सरआदेज्ज-उच्चा० णि० वं० । तं० तु० । [वंउव्वि०] वंउव्विश्रंगो० णि० वं० संखेज्जदिभागू० । एवं देवाणु० । ओद्रालि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त० अपज्जत्तभंगो ।
आदाउज्जो०-थिर-सुभ-जस० अपज्जत्तभंगो ।

२३३. त्राहार० मूलोघं । त्रणाहार० कम्पइगभंगो । एवं उक्कस्सपरत्थाणसण्णियासो समत्तो ।

२३४. जहएएए पगदं । एत्तो जहएएएपदसिएएयाससाथएडं अडपदभूद--समासलक्खणं वत्तइस्सामो । तं जहा-पंचिदियाएं सएएीएं मिच्छादिद्दीएं अब्मव--

२३२. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जातिसे लेकर निर्माण तक श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, ग्रसाता वेदनीय, स्त्रीवेद, हास्य, रित, ग्ररित, शोक, स्थिर, ग्रस्थिर, शुभ, त्रशुभ, यशःकीर्ति श्रौर त्र्रयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यहि श्रनुत्कृप्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्क्रप्रकी अपेत्ता अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। समचतुरस्र संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, त्रादेय श्रौर उच्चगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर ग्रानुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक द्वोता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेचा अनुत्कृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तकस्थितिका बन्घक होता है। वैक्रियिक शरीर श्रीर वैक्रियिक त्राङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे त्रनुकृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर श्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहननकी मुख्यतासे सन्नि-कर्ष अपर्याप्तके समान है। तथा आतप, अद्योत, स्थिर, ग्रुभ और यशःकर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष अपर्याप्तके समान है।

२३३. श्राहारक जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष मूलोधके समान है श्रौर श्रनाहारक जीवोंमें कार्मण काययोगी जीवोंके समान है।

इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान सन्निकर्ष समाप्त हुआ।

२३४. जघन्य सन्निकर्षका प्रकरण है, इस कारण जघन्य पद सन्निकर्षकी सिद्धि करनेके लिये त्रर्थपदभूत समास लच्चण कहते हैं। यथा—पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीवोंमें

सिद्धिया० पात्रोग्गं त्रंतोकोडाकोडिपुयत्तं वंधमाणस्स णत्थि हिद्वंघवोच्छेदो । अंतोसागरोवमकोडाकोडीए अद्धिहिद्वंघद्वायं वंघमाणो पि ण वंघदि । तदो सागरोवमसदपुधत्तं त्र्योसरिद्ण णिरयायुवंधो त्र्योच्छिजनिद् । तदो सागरोवम० त्रोसिक तिरिक्खायुवंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम अोसिक मणुसायु० वंध-वोच्छेदो । तदो सागरोवम ॰ त्रोसिक ॰ देवायु० वंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० त्रोसिक णारयगदि-णिरयाणुपु एदात्रो दुवं पगदीत्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० ञ्रोसिक सुहुम-त्र्यपज्जत्त-साधारण० संजुत्तात्रो एदाञ्रो तिएण पग-दीत्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक सहुम-श्रपज्जत्त-पत्तेय । संजुत्ता-त्रो तिरिए पगदीत्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक वादर-श्रपज्जत-साधारणं संजत्तात्रो एदात्रो तिरिण पगदीत्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० त्रोसिक बादर-अपज्जत्त-पत्तेय० संजुत्ताओ एदाओ तिरिए पगदीओ एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक० वीइंदि०-त्र्यपज्जत्त० एदाश्रो दुवे पगदीश्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक तीइंदि०-श्रपज्जत्त० एदात्रो दुवे पग-दीय्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो॰ य्रोसिक च चुरिंदि०-अपज्जत्त॰ एदाय्रो दुवे पगदीत्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० त्रोसिक० पंचिंदियत्रसिएए-ज्ञपज्जत्त० एदात्रो दुवे पगदीत्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० स्रोसक्रि० पंचि-श्रमव्योंके योग्य श्रन्तःकोड्।कोड्। पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके स्थितिकी बन्ध न्युच्छित्ति नहीं होती। श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागरके श्राधे स्थिति बन्ध स्थानका वन्य करनेवाला भी नहीं वाँघता। पुनः इससे सौ सागर पृथक्तवका अपसरण होनेपर नरकायुकी वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथवत्वका ग्रपसरण होने पर तिर्यञ्चायुकी वन्ध व्युच्छित्ति होती है। इससे सी सागर पृथक्त्वका श्रापसरण होनेपर मनुष्यायुकी बन्धव्युचिछत्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका ग्रपसरण होकर देवायुकी बन्धन्यु च्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका अपसरण होकर नरक-गति और नरकगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका अपसरण होकर सूचम, अपर्याप्त और साधारण संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युव्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका अपसरण होकर सूक्ष्म, श्रपर्याप्त श्रौर प्रत्येक संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युच्छिति होती है। इससे सौ सागर प्रथक्तवका अपसरण होकर बादर, अपर्याप्त और साधारण संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युचिछ्नि होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका ग्रिपसरण होकर बादर अपर्याप्त और प्रत्येक संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर द्वोन्द्रिय जाति और अपर्याप्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युच्छित्त होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर त्रीन्द्रिय जाति श्रौर श्रपयपि इन दो प्रकृतियोंको एक साथ बन्धव्युच्छित्तिं होती है। इससे सौ सागर पृथक्तका अपसरण होकर चतुरिन्द्रिय जाति और अपर्याप्त इन दो प्रकृतियों-की एक साथ बन्धव्युच्छिति होती है । इससे सौ सागर पृथक्तका ग्रपसरण होकर पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी और अपर्याप्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युन्छित्ति होती है। इससे सौ दियसिएए-अपज्जत्त० एदाओ दुवे पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । न्तदो सागरो० ओसिकि० 'सुहुम-पज्जत्त-साधाराए० एदाओ तिएएए पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० सुहुम-पज्जत्त-पत्तेय० संजुत्ताओ एदाओ तिएएए पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० 'वादर-पज्जत्त-साधारएए-संजुत्ताओ एदाओ तिएएए पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० वादरएइंदि०-आदाव-थावर-पज्जत्त-पत्तेय० संजुत्ताओ एदाओ पंच पगदीओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० वीइंदिय-पज्जत्त० संजुत्ताओ एदाओ एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० तीइंदिय-पज्जत्त० संजुत्ताओ एदाओ दुवे पगदीओ० वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० तीइंदिय-पज्जत्त० संजुत्ताओ एदाओ दुवे पगदीओ० वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० चंदिदिय-पज्जत्त० संजुत्ताओ एदाओ दुवे पगदीओ० वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० पंचिदि०असिएए-पज्जत्त० संजुत्ताओ एदाओ दुवे पगदीओ० वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० पंचिदि०असिएए-पज्जत्त० संजुत्ताओ एदाओ हुवे पगदीओ० वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० तिरिक्खगदि-तिरिक्खाए०उज्जो० संजुत्ताओ एदाओ तिरिएए पगदीओ एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० प्राचीच्छेदो । तदो सागरो० ओसिकि० प्राचीच्छेदो । तदो सागरो० असेसिक० अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अएपादे० एदाओ चदुपगदीओ एकदो

सागर पृथुक्तवका अपसरण होकर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी श्रौर श्रपर्याप्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्ध व्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर सुद्म, पर्याप्त श्रीर साधारण इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर सूक्ष्म, पर्याप्त और प्रत्येक संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युचिछत्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका श्रपसरण होकर बादर, पर्याप्त श्रौर साधारण संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तका ऋपसरण होकर बादर एकेन्द्रिय, ऋाउप, स्थावर, पर्याप्त ग्रीर प्रत्येक संयुक्त इन पाँच प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युच्छित्त होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका अपसरण होकर द्वोन्द्रिय जाति और पर्याप्त संयुक्त इन दौ प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्यु विक्रति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका ग्रपसरण होकर त्रीन्द्रिय जाति श्रीर पर्यात संयुक्त इने दो प्रकृतियोंको एस साथ वन्धव्युच्छित्ति होतो है। इससे सौ सागर प्रथक्तवका अपसरण होकर चतुरिन्द्रिय जाति और पर्याप्त संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युव्छित्ति होती है। इससे सौ सागरपृथक्तवका अपसरण होकर पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी श्रीर पर्याप्त संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका अपसरण होकर तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युच्छिति होती है। इससे सौ सागर पृथत्वका ग्रपसरण होकर नीचगोत्रकी बन्धन्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका त्रपसरण होकर ग्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर ग्रौर ग्रनादेय इन चार प्रकृतियोंकी एक साथ

१. मूलप्रतौ सुहुम श्रपज्ञत्त इति पाठः ।

२. मूलप्रतौ बादर अपजन्त इति पाठः।

३. मूलप्रती एदात्रो दो पगदीत्रो इति पाठः ।

वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक हुंडसं०-असंवत्त० एदाश्रो दुव पगदीश्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक एदाश्रो दुवे पगदीश्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक वामणसं०-खीलियसं० एदाश्रो दुवे पगदीश्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक एदाश्रो ढ्वे पगदीश्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक हित्थवे० वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक सादिय०-णाराय० एदाश्रो दुवे पगदीश्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक पागोद०-वज्जणारा० एदाश्रो दुवे पगदीश्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक पागोद०-वज्जणारा० एदाश्रो दुवे पगदीश्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक मणुसगदि-श्रोरालि०-श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जिरस०-मणुसाणु० एदाश्रो पंच पगदीश्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसिक श्रसादा०-श्ररदि-सोग-श्रिर-श्रम-श्रजस० एदाश्रो छ पगदीश्रो एकदो वंधवोच्छेदो । एतो पाए सेसाणि सव्वकममाणि सव्वविद्यद्वो वंधि । एदेण श्रद्धपदेण समासभूदलक्खणेण साधणेण।

२३५. जहएणसिएणयासो दुविधो-सत्थाणसिएणयासो चेव परत्थाण-सिएणयासो चेव । सत्थाणसिएणयासे पगदं । दुविधो णिदेसो--श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० श्राभिणिवोधि० जहएणिहिदिवंधमाणो चदुएणं णाणावर० णियमा वंधगो । णियमा जहएणा । एवमेक्कमेकस्स जहएणा ।

बन्धन्यु च्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर द्वण्ड संस्थान श्रीर श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्यिच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर नपुंसकवेदकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सी सागर पृथक्तवका अपसरण होकर वामन संस्थान और कीलक संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सो सागर पृथक्तवका अपसरण होकर कुञ्जक संस्थान ग्रौर ग्रर्धनाराच संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युच्छित्त होती है। इससे सौ सागर पृथक्तका अपसरण होकर स्त्रोवेदकी बन्धव्युक्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका अपसरण होकर स्वाति संस्थान और नाराच संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान और वज्रनाराच संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्तवका अपसरण होकर मनुष्यगति, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन पाँच प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धन्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसर्ण होकर असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अश्म और अयशःकीर्ति इन छह प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे त्रागे प्रायः शेष सब कर्मोंको सर्वविग्रुद्ध जीव बाँघता है। इस अर्थपद रूप समासभूत लच्चण साधनके अनुसार—

२३४. जघन्य सिन्तिकर्ष दो प्रकारका है—स्वस्थान सिन्तिकर्ष और परस्थान सिन्तिकर्ष । स्वस्थान सिन्तिकर्षका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे श्राभिनिबोधिक श्रानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार श्रानावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार परस्पर जघन्य स्थितिके बन्धक होते हैं।

२३६. णिदाणिदाए जहराणिहिदिवंधतो पचलापचला थीणिगिद्धी णिदा पचला य णिय॰ वंध० । तं तु जहराणा वा अजहराणा वा । जहराणादो अज-हराणा समजुत्तरमादिं कादृण याव पिलदोवमस्स असंसेज्जदिभागन्भिहयं वंधिद । चदुदंसणा० णि० वं० णि० अजह० असंखेज्जराणन्मिहयं वंधिद । एवं णिदिणिद-भंगो चदुदंसणा० । चक्खुदं० जह०द्वि०वं० तिरिणदंसणा० णि० वं० णि० जहराणा० । एवमेक्कमेक्कस्स । तं तु जहराणा० ।

२३७. साद॰ ज॰हि॰वं॰ असाद॰ अवंधगो । असाद० जह॰हि०वं० साद॰ अवंधगो ।

२३८. मिच्छत्त० जह०द्वि०वं० वारसक०-हस्स-रिद-भय-दुर्गुं० णि० वं० । तं तु जह० अजहण्णा वा । जह० अजह० समजुत्तरमादिं कादृ्ण याव पिलदोव-मस्स असंखेज्जदिभागब्भहियं वंथित । चदु्संज०-पुरिस० णि० वं० णि० अज० असंखेज्जगुणब्भहियं वं० । एवं मिच्छत्तभंगो वारसक०-हस्स-रिद-भय-दुर्गुं० ।

२३६. कोधसंजल । जह ० दि० वं ० ति पिए । ति । पि । वं ० संखे जागुण-

२३६. निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा श्रौर प्रचला इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रिधक्ते लेकर प्रत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधक तक स्थितिका बन्धक होता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यात गुणा श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार निद्रानिद्राके समान चार दर्शनावरणका सन्निकर्ष जानना चाहिए। चश्चदर्शनावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन दर्शनावरणका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका एरस्पर सन्निकर्ष होता है। किन्तु तब वह जघन्य स्थितिका बन्धक होता है।

२३७. साता प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव श्रसाता प्रकृतिका श्रवन्धक होता है। श्रसाता प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव साता प्रकृतिका श्रवन्धक होता है।

२३८. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव बारह कषाय, हास्य, रित, भय और जुगुष्सा इनका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यिद अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यिद अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो जघन्यकी अपेचा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। चार संज्वलन और पुरुपवेदका नियमसे बन्धक होता है। चार संज्वलन और पुरुपवेदका नियमसे बन्धक होता है। इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान बारह कषाय, हास्य, रित, भय और जुगुष्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२३९. क्रोध संज्वलनकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव तीन संज्वलनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अज्ञवन्य संख्यातगुणा अधिक स्थितका बन्धक होता है। मान

१ मुलप्रतौ णि० श्रसंज० श्रसांखे० इति पाठः।

ब्महियं बं० । माणसंज्ञ जह ० दिदिवं० दोएहं संज्ञ ए णि० वं । णि० अज० संखेज्ज गुणब्महियं वं० । मायासंज्ञ जह ० दि०वं० लोभसंज्ञ णि० वं० संखेज्ज-गुणब्महियं वं० ।

र्४०. इत्थिवे० जह०द्वि॰वं॰ मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुं॰ [ णि० वं॰ ] असंखेज्जभागव्भिहयं वं० | चदुसंज॰ णि॰ वं० णि० अज० असंखेज्जगुणव्भिहयं वं॰ | हस्स-रिद-अरिद-सोग॰ सिया॰ असंखेज्जभागव्भिहियं वं० | एवं एखुंस० |

२४१. पुरिस॰ जह०डि॰वं० चदुसंज० णि० वं० संखेज्जगुण्ब्भिह्यं वं० ।

२४२. अरदि० जह०डि०वं० मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगुं० णि० वं० णि० अज० असंखेजजभागव्भिह्यं वं० | चदुसंज० णि० वं० णि० अज० असंखे-जागुण्वभिह्यं वं० | सोग० णि० वं० | तं तु० | एवं सोग० |

२४३. णिरयायु॰ ज॰िइ॰वं॰ सेसाणं अवंधगो एवमण्णमण्णाणं अवंधगो।

संज्वलनको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव दो संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य संख्यातगुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है। माया संज्वलनको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव लोग संज्वलनको नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य संख्यातगुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

२४०. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, वारह कपाय, भय श्रीर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। चार संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य असंख्यात गुणा श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, श्ररित श्रीर शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४१. पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यात गुणा अधिक स्थितिका वन्धक होता है।

२४२. श्ररितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय श्रीर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। चार संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यात गुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है। शोकका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सिक्षकर्ष जानना चाहिए।

२४३. नरकायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव शेष आयुओंका अवन्धक होता है। इसी प्रकार परस्पर एक आयुका बन्ध करनेवाला अन्य आयुओंका अबन्धक होता है। २४४. णिरयगदि॰ ज॰ टि॰ वं॰ पंचिदि॰-तेजा०-क०-हुंड०-चएण०४-ऋगु० ४-ऋपसत्थवि०-तस॰ ४-ऋथिरादिछ॰-णि० णि॰ वं० संखेज्जगुणब्भिहियं वं० । वेउन्वि॰-वेउन्वि०ऋंगो० णि० वं० संखेज्जभागब्भिहियं। णिरयाणु० णि८ वं०। तं तु०। एवं णिरयाणु०।

२४५. तिरिक्खग० ज०हि०बं० पंचिदि०-श्रोरात्तिय०-तेजा०-क०-समचढु०-श्रोरात्ति०श्रंगो०-वज्जरि०-वर्ण् ०४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरा--दिपंच-णिमि० णि० बं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । जसगि० णि० बं० श्रसंखेज्जगुण्डभिहयं० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो० ।

२४६. मणुसग० ज०द्वि०वं० पंचिदि०-स्रोरालि०--तेजा०--क०--समचढु०-स्रोरालि०स्रंगो०-वज्जरि०-वण्ण०४-मणुसाणु०--स्रगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-

२४४. नरकगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाित, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यात गुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है जो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४४. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य श्रसंख्यातगुणा श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४६. मनुष्य गतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभ नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचनुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस णिमि० गि० वं० । तं तु० । जसगि० णि० वं० असंखेजिदिगुणव्भिहियं वं० । एवं मणुसाग्रु० ।

२४७. देवगदि॰ जिंहि॰ पंचिदि॰ तेजा॰ कि॰ समचदु॰ विष्णि॰ श्रिश्च विष्णि विष्णि विष्णि विष्णि विष्णि संखे जि । वेउिव-वेउिव श्रिंगो॰ देवाणु ० णि॰ वं० । तं तु० । जसिग सिया० असंखे जि- गुणिब्महियं वं० । गुणिब्महियं वं० । प्वं वेउिव ० अंगो॰ देवाणु ० । ।

२४८. एइंदि॰ ज॰डि॰वं० तिरिक्खग॰-श्रोरालि०-तेजा॰-क॰-हुंड०-वएए।०४-तिरिक्खाग्रु०-श्रगु०४--वादर-पज्जत्त--पत्ते॰-दूभग-श्रणादे०--णिमि० एि० श्रसंखेज्जदिभागब्भिहयं०। श्रादावं सिया०। तं तु०। उज्जो॰--थिराथिर-सुभासुभ-

चतुष्क, स्थिर ग्रादि पांच, और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो जघन्य स्थिति का भी बन्धक होता है श्रीर ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ग्रपेचा ग्रजघन्य एक समय ग्रधिकसे लेकर पल्यका ग्रसंख्यातवां भाग ग्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४७. देवगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजरा शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तिवहायोगिति, त्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि पांच श्रीर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्रादेवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे वन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रज्ञधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रज्ञधन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रणेत्ता श्रज्ञधन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। यशकोर्तिका कदाचित् वन्धक होता है। यशकोर्तिका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञधन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक श्ररीर, वैक्रियिक श्राङ्गोणङ्ग श्रीर देवगत्यानुपूर्वीको मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

२४८. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव तिर्यञ्चगित, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, श्रनादेय श्रोर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। श्रातपका कदाचित् बन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। उद्योत, स्थर, श्रस्थर, श्रुभ, श्रशुभ श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग

त्रजस॰ सिया॰ असंखेज्जिदिभागब्भिहयं॰ । थावर० णि० वं॰ । तं तु० । जसिग० सिया॰ असंखेज्जिदिगुणब्भिहयं० । एवं आदाव-थावर० ।

२४६. बीइंदि० जह०द्वि०वं० तिरिक्खगिद-न्नोरालिय०-तेजा०-क०-हुंड०-न्नेन्नेन्नेन्ने न्यांपत्ति । व्यांपत्ति । व्यांपत्थ-तस०४-दूभग-दुस्सर-न्राणादे०-णिभि० णि० वं० न्रासंखेज्जदिभागव्भिह्यं० । उज्जो० सिया० । थिरा-थिर-सुभासुभ-न्राजस० सिया० न्य्रसंखेज्जदिभागव्भिह्यं० । जस० सिया० न्यसंखे-जनदिगु० । एवं तीइंदि०-चदुरिंदि० ।

२५०. पंचिदि० जब्हि०बं० त्रोरालि०-तेजाब--क०--समचदु०--त्रोरालिब त्रंगोब-वज्जरिस०-वएए।०४-त्रगुब्ध-पसत्थ०-तसब्ध-थिरादिपंच-एिमि० ए।

श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। स्थावरका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेजा श्रजघन्य एक समय श्रिधकसे लेकर पत्यका श्रिसंख्यातवां भाग श्रिधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतियों की मुख्यतासे सिन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४९. द्वीन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासृपादिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रणेचा श्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थर, श्रस्थर, श्रभ, श्रश्भ श्रौर श्रयशःकोर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। इसी प्रकार होतिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रीन्द्रय जाति श्रौर चतुरिन्द्रय जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४०. पञ्चेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज्यभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरु लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि पांच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और ग्रज्जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रज्जघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम से जघन्यकी ग्रपेन्ना ग्रज्जघन्य एक समय ग्रधिकसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग ग्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्जगित, मनुष्यगित, दो ग्रानुपूर्वी ग्रौर उद्योत इनका

तं तु॰ । तिरिक्खगिद-मणुसगिद-दोश्राणु॰-उज्जो० सिया० । तं तु० । जस० णि॰ बं० श्रसंखेज्जगु॰ । एवं पंचिदियभंगो श्रोरालिय-तेजा०-क॰-समचदु०-श्रोरालि॰ श्रंगो०-वज्जरिस०-वग्ण्०४-श्रगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-णिमिण त्ति ।

२५१. त्राहार० जह ब्रिट बंब देवगदि-पंचिदि०-वेडव्वि०तेजा०-क०-सम-चदु०--वेडव्विब्ज्ञंगो०--वएए।०४--देवाणु०--अगु०४--पसत्थ०--तस०४-थिरादिपंच--णिमि० एि। वंब संखेज्जगुणब्भिह्यं०। आहार०ग्रंगो० एि। वंब। तं तु०। जस० एि। वंब एि। असंखेज्जगुणब्भिह्यं०। तित्थय० सिया०। तं तु०। एवं आहारअंगो०-तित्थयरं।

२५२. गागोद० जह०द्वि०वं० पंचिदि०-स्रोरालि०-तेजा०-क०-स्रोरालि०-

कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी अपेन्ना अजधन्य एक समय अधिकसे छेकर पत्यका असंख्यातयां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशः कीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य असंख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ज्यभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माण इनकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

२४१. श्राहारक श्ररीरकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक श्रीर, तैजस श्ररीर, कार्मण श्ररीर, समचतुरस्न संस्थान, वैकियिक श्राङ्गोणङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि पांच श्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यात-गुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। श्राहारक श्राङ्गोणङ्गका नियमसे बन्धक होता है। जो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतकस्थितिका वन्धक होता है। यशः कीर्तिका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यक होता है। यदि श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका भी वन्धक होता है। इसो प्रकार श्राहारक श्राङ्गोणङ्ग श्रीर तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

२४२. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्रोङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर निर्माण

श्रंगो०--वएए। ४-त्रगु०४--पसत्थ०--तस०४--सुभग--सुस्सर श्रादे०-पिपि० णि० वं० श्रसंखेज्जभागब्भहियं०। तिरिक्ख०-मणुसगदि-वज्जरि०-दोश्राणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-श्रजस० सिया० श्रसंखेज्जदिभा०। वज्जणारा० सिया०। तं तु० । जस० सिया० श्रसंखेज्जराए०। एवं वज्जणारा०।

२५३. सादिय० जह ॰ हि॰ बं० णग्गोदभंगो । णवरि णाराय॰ सिया० । तं वि । दोसंघ॰ सिया० असंखेज्जदिभा० । एवं णारायण ।

२५४. खुज्ज॰ जह०द्वि॰बं० पंचिदि०-श्रोरात्ति॰-तेजा॰-क०-श्रोरात्ति॰श्रंगो॰-वर्णण०४--श्रगु०४--पसत्थ॰--तस०४--सुभग--सुस्सर-श्रादे०--णिमि० णि० बं० श्रसं-खेडजदिभा० । तिरिक्ख॰-मणुसगदि-तिणिणसंघ०-दोश्राणु॰--उज्जो॰-थिराथिर-सुभा-

इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज घन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, वज्जर्षभनाराच संहनन, दो आनुपूर्ची, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, ग्रुभ, अग्रुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। वज्जनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वज्जनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४३. स्वाति संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवकी अपेज्ञा सिन्नकर्ष न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानके समान है। इतनी विशेषता है कि यह नाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। दो संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२५४. कुन्जिक संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुखर, श्रादेय श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगित, मनुष्यगित, तीन संहनन, दो त्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, श्रभ, श्रग्रुभ श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां

सुभ--श्रजस०. सिया॰ श्रसंखेज्जिद्भा० । जस० सिया॰ श्रमंखेज्जिद्गु॰ । श्रद्ध-णारा॰ सिया॰ । तंतु॰ । एवं श्रद्धणारा॰ । एवं चेव वामणसंटा॰ । एवरि खीलिय० सिया॰ । तंतु॰ । एवं खीलिय॰ ।

२५५. हुंड० जह०हि०वं० पंचिदि०--श्रोरात्ति०-तेजा०--क०-श्रोरात्ति०श्रंगो०-वर्गण्०४-श्रगु०४--पसत्थ०--तस०४-सुभग--सुस्सर--श्रादे०-शिमि० णि० वं० । णि० श्रसंखेज्जदिभा० । दोगदि-पंचसंघ०--दोश्राणु०-उज्ज्ञो०--थिराथिर-सुभासुभ-श्रजस० सिया० श्रसंखेज्जदिभा० । श्रसंपत्त० सिया० । तं तु० । जस० सिया० श्रसंखेज्ज-दिगु० । एवं श्रसंपत्त० ।

भाग श्रिषक स्थितिका वन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य श्रसंख्यातगुणी श्रिधिक स्थितिका वन्धक होता है। श्रर्धनाराच संहननका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रोर श्रजधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेक्षा श्रजधन्य एक समय श्रिधिक लेकर पर्यका श्रसंख्यातचां भाग श्रिधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार श्रधंनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार वामन संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह कीलक संहननका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेक्षा अजधन्य एक समय श्रिधकसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातचां भाग श्रिधक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार कीलक संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४४. हुण्ड संस्थानकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। दो गित, पाँच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रसम्प्रात्तासुपाटिका संहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्षा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्थक होता है। यदि बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य असंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रसम्प्रात्तास्पाटिका संहननकी मुख्यतासे सिश्वका जानना चाहिए।

२५६. अप्पसत्थ० ज॰ हि॰ बं॰ पंचिंदि०--ग्रोरालि०--तेजा०--क०--ग्रोरालि०-ग्रंगो०--वएण्०४--ग्रगु०४--तस०४--णिमि॰ णि० वं॰ ग्रसंखेज्जदिभा०। दोगदि-इस्संठाण--इस्संघ०--दोग्राणु०--उज्जो०--थिराथिर--सुभासुभ--सुभग -सुस्सर--ग्रादे०--ग्रजस० सिया॰ ग्रसंखेज्जदिभा०। दुभग--दुस्सर--ग्रणादे० सिया॰। तं तु०। जसगि० सिया० ग्रसंखेज्जदिगु०। एवं दूभग-दुस्सर-ग्रणादे०।

२५७. सुहुमस्स ज०द्वि०वं॰ तिरिक्खगिद्--एइंदि०--स्रोरालि०--तेजा०--क०-हुंडसं०--वएण्०४--तिरिक्खाणु॰--स्रगु०४---थावर---पज्जत्त--पत्ते०---दूभग--स्रणादे०स्रजस०--णिमि॰ णि॰ वं० स्रसंखेज्जिदिभा० । थिराथिर-सुभासुभ० सिया॰ स्रसंखेज्जिदिभा० ।

२५८. ऋपज्ज० ज०द्वि०वं० पंचिंदि०-ऋोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-ऋोरालि०-ऋंगो०-ऋसंपत्त०-वण्ण०४-ऋगु०--उप०-तस-वादर-पत्ते०--ऋथिरादिपंच-णिमि० णि०

२५६. श्रप्रशस्त विहायोगितको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, श्रगुरुठघु चतुष्क, त्रस चतुष्क और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। दो गित, छह संस्थान, छह संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थर, श्रम, श्रग्धम, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर श्रयशःकीर्ज्ञ इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यश्रकोर्तिका कदाचित् बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यश्रकोर्तिका कदाचित् बन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसो प्रकार दुर्भग, दुःस्वर श्रौर श्रनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२५७. सूक्ष्म प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, श्रनादेय, श्रयशःकीर्ति श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ श्रौर श्रगुभ इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है।

२४८. अपर्याप्तकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्प्रपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, त्रस, बाद्र, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक

वं॰ असंखेजनिद्भा॰ । दोगदि-दोत्राणुपु॰ सिया॰ असंखेजनिद्भा० ।

२५६. श्रथिर० ज॰ हि॰ बं० पंचिदि० — श्रोरात्ति० — तेजा० — क॰ – समचदु० — श्रोरात्ति० श्रंगो० - वज्जिरस० — वर्षण०४ - श्रगु०४ - पसत्थिव० - तस०४ - सुभग-सुस्सर- श्रादे० - शिम० णि० वं० श्रसंखेज्जिद्भा० | दोगिद - दोश्राणु० - उज्जो० - सुभग० सिया० श्रसंखेज्जिद्भा० | श्रसुभ-श्रजस० सिया० | तंतु० | जसिग० सिया० श्रसंखेज्जागुण्० | एवं श्रसुभ-श्रजस० |

२६०. गोदे० वेदणीयभंगो अंतराइगं णाणावरणभंगो ।

२६१. त्रादेसेण ऐरइगेसु पंचणा०-णवदंसणा० उक्कस्सभंगो । एवरि णियमा वं॰ । तं तु० समजुत्तरमादिं कादृण याव पितदोवमस्स त्रसंखेज्जदिभागब्भिहयं० । वेदणीयस्स उक्कस्सभंगो ।

२६२. मिच्छ० ज०डि० सोलसक०-पुरिस०--हसस-रिद--भय-दुगुं० णि० वं० । स्थितिका वन्धक होता है । दो गित श्रीर दो श्रानुपूर्वीका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य श्रसंख्यातवाँ भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है ।

२४९. श्रस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीशिरिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रपंभनौराच संहनन, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवाँ भाग श्रिष्क स्थितिका बन्धक होता है। दो गित, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत श्रीर सुभग इनका कदाचित् वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रिष्क स्थितिका बन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यक स्थितिका वन्धक होता है। यदि श्रज्जघन्य स्थितिका वन्धक होता है। यदि श्रज्जघन्य स्थितिका वन्धक होता है। यश्रकीर्तिका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। इसी प्रकार श्रगुभ श्रीर अयश्रकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२६०. गोत्रकर्मका भङ्ग वेदनीयके समान है श्रौर श्रन्तराय कर्मका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है।

२६१. श्रादेशसे नारिकयों में पाँच ज्ञानावरण श्रीर नी दर्शनावरणका मङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेचा श्रजधन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। वेदनीयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष उत्कृष्टके समान है।

२६२. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव सोलह कषाय, पुरुषचेद, हास्य,

तं तु॰ जह॰ अज॰ समजुत्तरमादिं कादृण पिलदोवमस्स असंखेजनभागृब्भिहयं वं॰ । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु॰ ।

२६३. इत्थि० जह०िं वंधंतो भिच्छ०-सोंत्तसक०-भय-दुगुं० णिय० वं० तं तु संखेजनिद्भागव्महियं० । हस्स-रिद-त्रप्रदि-सोग० सिया० संखेजनिमागब्भ-हियं० । एवं णुवुंस० ।

२६४. अरदि॰ जह॰डि॰ वं० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिसवे॰-भय-दुगुं० णि० वं० संखेजनिद्भागब्भिहयं। सोग० णि० वं०। तं तु०। एवं सोग०। आयुगाणं उकस्सभंगो।

२६५. तिरिक्लगदि० ज॰डि०वं० पंचिदि०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-त्रोरालि०-श्रंगो०-वएए०४-त्रगु०४-तस०४-िएमि० एि० वं० संखेज्जदिभागब्भहियं०। छस्सं-

रित, भय श्रीर जुगुष्सा इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिक से छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

२६३. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रौर जुगुष्सा इनका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, श्राति श्रौर शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

२६४. ग्ररतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुष वेद, भय ग्रौर जुगुप्सा इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे ग्रजघन्य संख्यातवां भाग ग्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। शोकका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ग्रपेद्धा ग्रजघन्य एक समय ग्रिधिकसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग ग्रिधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार शोकको मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए। ग्रायुग्रोंकी अपेद्धा भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

२६५. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रस चतुष्क, श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगित, श्रौर स्थिर श्रीद छह युगल इनका कदाचित् बन्धक होता है।

टाएां इस्संघडमां दोविहा॰ थिरादिइयुगलं सिया॰ संखेजिदिभागव्भ॰। तिरि-क्खाणु० एि॰ बं०। तंतु०। उज्जो॰ सिया॰। तंतु०। एवं तिरिक्खाणु॰--उज्जो०।

रु६६. मणुसगिद् जिंदि व पंचिद् - योरालि - नेजा कि ने समचदु - योरालि व योगे - व जिर्म - व पण ०४-मणुसाणु व - यागु ०४-पसत्थ ० - नस ०४-थिरा-दिख - णिभि व णि वं । तं तु ० । एवभेदायो एक मेकस्स । तं तु ० ।

२६७. पंचसंठा॰-पंचसंघ॰-अप्पसत्थ॰ श्रोघं । ,णवरि णियमा मणुसगदिसंजु-त्तात्रो कादन्वात्रो । तासु सेसात्रो संखेज्जदिभागन्भिहि॰ ।

२६८. तित्थय० ज॰ हि॰ वं० मणुसगदि-पंचिंदि०-त्रोरालि०--तेजा०-क०- सम-

यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रजधन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वोका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजधन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि ग्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि ग्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि ग्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है ग्रीर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है ग्रीर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है ग्रीर ग्रजधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि ग्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी ग्रोपेक्षा ग्रजधन्य एक समय ग्रधिकसे लेकर पर्यका ग्रसंख्यातवां भाग ग्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी ग्रोर उद्योतकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

२६६. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रपंभ नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगित, असचतुष्क, स्थिर श्रादि छह श्रोर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रिष्ठकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिष्ठक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सिथितका भी बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका यन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रिष्ठकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिष्ठक तक स्थितिका बन्धक होता है।

२६७. पाँच संस्थान, पाँच संहनन श्रीर श्रप्रशस्त विहायोगित इनकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष श्रीघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनको नियमसे मनुष्यगित संयुक्त करना चाहिए। तथा इनमें रोष प्रकृतियोंका श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध होता है जो संख्यातवां भाग श्रिधक होता है।

२६८. तीर्थङ्कर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कोर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, चदु०-ञ्रोरालि॰ ञ्रंगो०-वज्जरिस॰-वएगा०४-मगुसागु०--त्रगु०४-पसृत्थ०--तस०४-थिरादिञ्च०-िएमि॰ ग्रि॰ वं संखेज्जगुण्०।

२६६. गोदं वेदणीयभंगो । अंतराइगाणं णाणावरणीयभंगो । एवं- पढम-पुढवीए ।

२७॰. विदियाए एगाणावरणी०-वेदणी०-त्रायु-गोद०-त्रंतराइगाणं णिरयोघं। णिदाणिदाए ज०हि०वं० पचलापचला-श्रीणिगिद्धि० णि० वं०। तं तु०। छदंस० णि० वं० संखेजागु०। एवं पचलापचला-श्रीणिगिद्धि०।

२७१. णिदा० जह०डि०वं० पंचदंस० णि० वं० । तं तु० । एवमेदास्रो एक-मेक्स्स । तं तु० ।

२७२. मिच्छ० जह० हि०बं० ऋणंताणुवंधि०४ णि०बं० | तंतु० | वारस क०-

प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर ग्रादि छह ग्रीर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो निममसे ग्रजधन्य संख्यातगुणा अधिक स्थितिका वन्धक होता है।

२६९. गोत्रकर्मका भङ्ग वेदनीयके समान है श्रौर श्रन्तरायकी प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें जानना चाहिए।

२५००. दूसरी पृथिवीमें ज्ञानावरण, वेदनीय, श्रायु, गोत्र श्रीर श्रन्तराय कर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य नारिकयोंके समान है। निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचलाप्रचला श्रीर स्त्यानगृद्धि इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इह दर्शनावरणका लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इह दर्शनावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार प्रचलाप्रचला श्रीर स्त्यानगृद्धिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२७१. निद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच दर्शनावरण्का नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो निमयसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो वह नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

२७२. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्रनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थिति का बन्धक होता है। बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय श्रीर जुगुप्सा इनका

पुरिस॰-हस्स-ऱ्दि-भय-द्गुं० णि०वं० संखेजनगु० । एवं अणंताणुवंधि०४ ।

२७३. अपच्चक्खाणकोधः ज०द्वि०वं० एकारसकसा०-पुरिस०-हस्स-रिद्-भय-दुर्गुं० णि० वं० । तंतु० । एवमेदाओ० तंतु० पिट्टाओ एकमेक्स्स । तंतु० ।

२७४. इत्थिवे॰ ज॰िड॰वं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु० णि॰ वं० संखेजागु०। इस्स-रिद-ऋरिद-सोग० सिया॰ संखेजनगु॰। एवं णवुंस०।

२७५. ऋरिद० ज०िड॰वं॰ वारसक०-पुरिस॰-भय-दृगुं॰ णि० वं० संखेज्ज-भाग० । सोग॰ णि॰ वं० । तं तु० । एवं सोग॰ ।

२७६. तिरिक्खगदि॰ जह्०द्विदिवं॰ पंचिदि॰-श्रोरालि०-नेजा०-क॰-श्रोरा-लि०श्रंगो॰-वएए०४-श्रगु०४-तस०४-एि०[णि॰]वं० संखेजजगु०। समचदु०-वज्जरि०-

नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रनन्तानुबन्धी चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

२७३. श्रप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव ग्यारह कपाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, भय श्रोर जुगुण्सा इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञचन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञचन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रज्ञघन्य एक समय श्रिधकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार 'तं तु' रूपसे प्राप्त इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सम्विकर्प होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रज्ञघन्य एक समय श्रिधकसे छेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधक तक स्थितिका वन्धक होता है।

२०४. स्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय श्रीर जुगुण्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। हास्य, रित, श्ररित श्रीर शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्थक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सिश्नकर्ष जानना चाहिए।

२७४. श्ररितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव बारह कपाय, पुरुपवेद, भय श्रीर जुगुप्सा इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे ग्रजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। शोकका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्य का श्रसंख्यातवां भोग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२७६. तिर्यञ्चगतिको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, त्रस-चतुष्क श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। समचतुरस्र संख्यान, वज्रर्षमनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, स्थिर श्रादि तीन युगल, सुमग, सुस्वर श्रोर श्रादेय इनका कदाचित् बन्धक होता है

पसत्थ०-थिरादितिषिणयुग०-सुभग-सुस्सर-श्रादे० सिया॰ संखेज्जगु०। पंचसंटा०-पंचसंघ०-त्रप्रसत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्रणादे॰ सिया० संखेज्जदिभा०। तिरिक्खाणु० णि॰ बं०। तं तु॰। उज्जो० सिया॰। तं तु॰। एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो०।

२७७. मणुसग० ज॰ द्वि०वं॰ पंचिंदि०-श्रोरात्ति०-तेजा०-क०-समचढु०-श्रोरात्ति०श्रंगो०-वज्जरि०-वगण्० ४-मणुसाणु०-श्रगु०-पसत्थ०-तस०४-थिरादिञ्ञ०-णि० [णि०]वं० | तं तु० | तित्थ्र० सिया० | तं तु० | एवं एदाश्रो एकमेकस्स | तं तु० | २७८. णुगोद० ज० द्वि०वं० मगुसग०-पंचिंदि०-श्रोरात्ति०-तेजा०-क०-श्रोरा-

श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रिधिक स्थितिका वन्धक होता है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त
विहायोगिति, दुर्भग, दुःस्वर श्रीर श्रनादेय इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित्
श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रिधिक
स्थितिका वन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है जो जघन्य
स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य
स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर
पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक
होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका भी
वन्धक होता है श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका
वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी
श्रीर उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२७७. मनुष्यगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचनुरस्न संस्थान, श्रौदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रष्म नाराचसंहनन, वर्णचनुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चनुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचनुष्क श्रौर स्थिर श्रादि छह इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेद्या श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रीधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेद्या श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसो प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु तब वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेद्या श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेद्या श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका वन्धक होता है।

२७८. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्यगति, पञ्चेद्रिय जाति, श्रौदारिक शरोर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण-

लि० ग्रंगो ॰ - ब्राण ०४ - मणुसाणु ॰ - अगु ०४ - पसत्थ ॰ - तस ०४ - मुभग - मुस्सर - आदे ० - िणिभि० णि॰ बं० संखेज्जदिगुण ०। वज्जरि० - थिराथिर - मुभागुभ - जस ० - अजस ० सिया ० संखेज्जदिगुण ०। वज्जणारा ० सिया ०। तं तु ०। एवं वज्जणारायणं।

२७६. चदुसंटा०-चदुसंघ० ज०िंदि०वं० धिविगात्रो मणुसगदीए सह णग्गोद-भंगो । यात्रो सम्मादिहिस्स जहिएणगात्रो तात्रो सिया० णग्गोदभंगो । यात्रो मिन्द्रादिहिस्स जह०पात्रोग्गात्रो तात्रो सिया०, संखेजनभागव्भिहयं० । एवं अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० ।

२८०. अथिर० जह०हि०वं० मणुसणिद सह गदाओ णियमा वं० संखेजा-भागब्भिह्यं० । सुभ-जसिगत्ति-तित्थय० सिया० संखेजाभागब्भिह्यं० । असुभ-अजस० सिया० । तं तु० । एवं असुभ-अजसिगत्ति० । एवं याव अहि ति ।

चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यात-गुणो अधिक स्थितिका वन्धक होता है। वज्रपंभनाराच संहनन, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अश्यक्षीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। वज्रनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है। किन्तु वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वज्रनाराच संहनकी मुख्यतासे सन्तिकर्ष जानना चाहिए।

२७९. चार संस्थान श्रौर चार संहननकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके ध्रवबन्ध-वाली प्रकृतियोंका भक्त मनुष्यगितके साथ न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानके समान है। जो प्रकृतियां सम्यग्दिष्टके जघन्य स्थितिबन्धवाली हैं वे कदाचित् बन्धवाली हैं। तथा इनका भक्त न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानके समान है श्रौर जो मिथ्यादिष्टके जघन्य स्थिति बन्धके योग्य हैं उनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। इसो प्रकार श्रवशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर श्रौर श्रनादेयकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

२८०. श्रस्थिर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीच मनुष्यगितके साथ बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिष्ठिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रुम, यशकीर्ति श्रीर तीर्थङ्कर इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिष्ठिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रश्रुभ श्रीर श्रयशकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रिपेता श्रजधन्य एक समय श्रिष्ठकसे

२८१. सत्तमाए इपगदीत्रो विदियपुरविभंगो ।

२८२. तिरिक्खग० ज॰हि०वं॰ पंचिदि०-श्रोरात्ति॰--तेजा०-क॰-समचढु॰-श्रोरात्ति०श्रंगो॰-वज्जरिस०-वण्ण०४--श्रगु०४--पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०--ग्रिमि० णि० वं० संखेज्जगु० । तिरिक्खाणु॰ णि॰ वं०। तं तु० । उज्जो॰ सिया०। तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो॰ । मणुसगदिश्रादि॰ ज॰हि०वं० सम्मादिहिपाश्रोग्गाश्रो विदियपुरुविभंगो ।

२८३. णगोद० ज०हि०वं० तिरिक्खगिद-पंचिदि०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-त्रोरालि०त्रंगो०-वएण०४--तिरिक्खाणु०-त्रगु०४-पसत्थ०-तस०४--मुभग-सुस्सर-त्रादे०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगु०। वज्जरिस०-उज्जो०-थिराथिर-सुमासुभ-जस० त्रजस० सिया० संखेज्जदिगु०। पंचसंठा०-पंचसंघ०-त्रुप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-

लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार श्रश्चभ श्रीर श्रयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए। इसी प्रकार छुठीं पृथिवी तक जानना चाहिए।

२८१. सातवीं पृथिवीमें छुह प्रकृतियोंका भङ्ग दूसरी पृथिवीके समान है।

२८२. तिर्यञ्च गितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शारीर, तैज्ञस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ नाराच संहनन, वर्ण चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि छह श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यागुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। यि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यि वन्धक होता है। यि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका भी बन्धक होता है। यि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर उद्योतकी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्यगित श्रादिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके सम्यग्दिष्ठ प्रायोग्य प्रकृतियोंका भङ्ग दृसरी पृथिवीके समान है।

२८३. न्यत्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्च गित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, शस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यात-गुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। वज्रष्भनारोच संहनन, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ, यशकीर्ति श्रौर श्रयशकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक

त्रणादेज्जाणं एदेणेव विधिणा विदियपुढविभंगो ।

२८४. तिरिक्लेसु पंचणा०--णवदंसणा०--दोवदणी०--चदुत्रायु०--दोगोद०-पंचंत० िणरयोघं । मिच्छत्त० ज०िड०वं० सोलसक०-पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुं० णि० वं० । तं तु० । एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं तु० ।

२८५. इत्थि॰ ज०द्वि०वं मिच्छ०-सोलसक॰-भय-दुगुं० णि० वं० असंखेज्ज-दिभा॰ । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० असंखेजनदिभा० । एवं णवुंस० ।

२८६. अरिद० ज०िड०वं० मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिस०-भय-दृगुं० णि० वं० असंखेज्जिद्भा० । सोग० णि० वं० । तं तु० असंखेज्जिद्भागव्मिहियं वं० । एवं सोग० ।

होता है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर श्रीर श्रनादेय इनका इसी विचिसे दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है।

२८४. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, चार श्रायु, दो गोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इनका भक्न सामान्य नारिकयोंके समान है। मिथ्यात्वकी जधन्य स्थितिका बन्धक जीव सीलह कपाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, भय श्रोर जुगुण्सा इनका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। श्रोर श्राज्यज्ञधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञधन्य स्थितिका चन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेचा श्रज्ञधन्य एक समय श्रिधकसे छेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधक तक स्थितिका बन्धक होता है। इस प्रकार इनका परस्पर सिक्षकर्प जानना चाहिए। किन्तु ऐसी श्रवस्थामें वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। श्रोर श्रज्ञधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। श्रोर श्रज्ञधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञधन्य स्थितिका बन्धक होता है। ग्रीर श्रज्ञधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। ग्रीर श्रज्ञधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। ग्रीर श्रज्ञधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। ग्रीर श्रज्ञधन्य स्थितिका वन्धक होता है। चिम्मसे जघन्यकी श्रपेचा श्रज्ञधन्य एक समय श्रिकसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधकतक स्थितिका बन्धक होता है।

२८४. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, श्रोर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य श्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। हास्य, रित, श्ररित श्रीर शोक इनका कदार्चित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातयां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

२८६. श्ररतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवंद, भय और जुगुण्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य असंख्यातवां भाग ग्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। शोकका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतः से सिक्षकर्ष जानना चाहिए।

२८७. नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति तैजस, शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस- अष्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिञ्च०-िषामि० शि० वं॰ संखेजागु॰ । वंडिव्वि॰-वंडिव्व० अंगो० शि॰ वं॰ संखेजिदिभागब्भिहयं० । शिरयाणु॰शि० वं० । तं तु ० । एवं शिरयाणु० ।

२८८. सेसात्रो पगदीत्रो मूलोघं। एविर जासि पगदीर्एं असंखेजगुण्डभ-हियं तासि पगदीएं थिरभंगो काद्व्वो। देवगदिचढुकं [संखेज] गुण्डभहियं। जस॰ ज०िंड बं॰ पंचिदियभंगो। •

२८. पंचिंदियतिरिक्खेसु३ सत्ताएणं कम्माणं णिरयोघं। णिरयगदि० ज॰ हि०-वं० पंचिंदियजा॰ --वेडिव्व॰ --तेजा॰ --क०--हुंड०-वेडिव्वि॰ अंगो०-वएण्०४ --अगु॰ ४-अप्पसत्थ॰-तस॰ ४-अथिरादिछ०-णिमि॰ णि० वं० संखेज्जदिभागब्भिहयं॰। णिरयाणु॰ णि० वं॰। तं तु०। एवं णिरयाणु०।

चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रज-घन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गो-पाङ्गका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२८८. शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंका असंख्यातगुणा अधिक स्थितिबन्ध है उन प्रकृतियोंका स्थिर प्रकृतिके समान भङ्ग जानना चाहिए। देवगतिचतुष्कका भङ्ग संख्यातगुणा अधिक कहना चाहिए। यशःकीर्तिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय जातिके समान है।

२८९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिकमें सात कमोंका भक्त सामान्य नारिकयोंके समान है। नरकगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह श्रीर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो जघन्यकी श्रपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यता से सिन्नकर्प जानना चाहिए।

१ म्बप्रतौ पगदीणं जसगित्ति श्रासिं श्रसंखे—इति पाठः ।

णि० बं० । तं तु० । एवं एदाञ्चो एकमेकस्स । तं तु० । चदुजादि० ञ्चोघं । णविर याञ्चो णि० बं० संखे० : """ णिय० बं० तं तु । याञ्चो सिया बं० तं तु० ताञ्चो तथा चे० काद्व्या । पंचसंटा०-पंचसंघ०-ञ्राणसत्थ०-दूभग-दुस्सर-ञ्राणादे० णिस्योघं ।

२६४, मणुस॰३ सत्ताएणं कम्माणं मूलोघं। एवरि मोह-इत्थि०-एावुंस०-अरदि-सोगाणं यात्रो असंखेज्जदिभागब्भिहयात्रो तात्रो संखेज्जभागब्भिहयात्रो। णिरयगदि-णिरयाणु॰ श्रोघं। तिरिक्ख०-मणुसगदि-श्रोरालिय०-तेजा॰-क०-पंचसंठा०-

श्रिविकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सिन्नकर्ष जानना चाहिए। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रिधकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधक तक स्थितिका बन्धक होता है। चार जातिकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष श्रीघके समान है। इतनी विशेषता है कि जिनका नियमसे बन्धक होता है उनका संख्यातवां भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। तथा जिनका कदाचित् 'तं तु' रूपसे बन्धक होता है उनका उसी प्रकार बन्धक होता है। पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगिति, दुर्भग, दुःस्वर श्रीर श्रनादेय इनकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष सामान्य नारिकयोंके समान है।

२६३. श्रस्थिर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण्चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रध्य श्रौर श्रयशक्षीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यित बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यिद श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेणा अजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। सुभग श्रौर यशक्षीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यिद बन्धक होता है तो नियमसे से श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका भी वन्धक होता है। यिद बन्धक होता है तो नियमसे से श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका भी वन्धक होता है। इसी प्रकार श्रशुभ श्रौर श्रयशक्तीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय श्रौर विकलेन्द्रिय सहित इनका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्चके समान है।

२९४. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंका भङ्ग मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि मोहनीयके स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरित और शोक इनमेंसे जो प्रकृतियां असंख्यातवां भाग अधिक कही हैं उन्हें संख्यातवां भाग अधिक जानना चाहिए। नरकगित और नरकगत्यानु-पूर्वीका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यञ्चगित, मनुष्यगित, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण्

श्रोरालि॰ श्रंगो़०-छस्संघ०-वएण०४-दोश्राणु०-अगु०४-श्रादाउज्जो०-दोविहा०-तस थावरादिणवयुगल-अजस०-णिमि० एदाणं णिरयोघं। णवरि जस० श्रोघभंगो काद्व्यो। सव्वासिं देवगदि० जं०िह०वं० पंचिदि० पसत्थाणं णि० वं० संखेज्ज-गुण्वभिह्यं०। णवरि वेउव्व०-वेउव्व०श्रंगो०-देवाणु० णि० वं०। तं तु०। श्राहार०-श्राहार०श्रंगो०-तित्थय० सिया वं०। तं तु०। एवं वेउव्व०-स्राहार०-दोश्रंगो०-देवाणु०-तित्थयरं च। मणुसश्रपज्जत्त० तिरिक्खश्रपज्जत्तभंगो।

२६५ देवेसु एइंदिय-आदाव-थावर० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । एवं भवणवासि-वाणवंतर० । जोदिसिय याव एवरोवज्जा त्ति विदियपुढविभंगो । एवरि जोदिसिय याव सोधम्मीसाण त्ति एइंदिय-आदाव-थावर देवोघं । सणकुमार याव सहस्सार त्ति तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु० उज्जो० । उवरि मणुसगदि० आणद याव एवरोवज्जा त्ति । अणुदिस याव सन्वद्दा त्ति मणुसग० ज०हि०वं० एवरोवज्ज

शरीर, पांच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो श्रानुपूर्वी, श्रगुरु-लघुचतुष्क, ग्रातप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर ग्रादि नौ युगल, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माण इनका सन्निकर्ष सामान्य नारिकयांके समान है। इतनी विशेषता है कि यशः-कीर्तिका भङ्ग श्रोधके समान करना चाहिए। उक्ष सब मनुष्योंमें देवगतिकी जधन्य स्थिति का वन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होना है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्त वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी यन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेना अजघन्य एक समय श्रिधिकसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। श्राहा-रक शरीर, त्राहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थद्वर प्रकृतिका कदाचित बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेका अजधन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार चैकियिक शरीर, आहारक शरीर, दो त्राङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थंङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। मनुष्य अपर्यातकोंका भङ्ग तिर्यञ्ज अपर्यातकोंके समान है।

२९४. देवोंमें एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रीर स्थावर इनका भक्क पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यातकोंके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका भक्क पहली पृथ्वीके समान है। इसी प्रकार भवनवासी श्रीर व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए। ज्योतिषियोंसे लेकर नौ श्रेवेयक तकके देवोंका भक्क दूसरी पृथ्वीके समान है। इतनी विशेषता है कि ज्योतिषियोंसे लेकर सौधर्म श्रीर ऐशान कल्पतकके देवोंमें एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रीर स्थावर इन तीन प्रकृतियोंका भक्क सामान्य देवोंके समान है। सानकुत्मार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तक तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योतका सन्निकर्ष जानना चाहिए। श्रागे श्रानत कल्पसे लेकर नव ग्रेवेयक तक मनुष्यगतिकी श्रपेका सन्निकर्ष जानना चाहिए। श्रनुदिशसे लेकर

पढमदंडत्रां, अथिरादि विदियदंडत्रो य।

२६६ सञ्वएइंदियाणं तिरिक्खोघं। सञ्विवगिलिदियाणं पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो। पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त० सत्त्त्रणं कम्माणं मणुसोघं। णामपग-दीणं पंचिदियतिरिक्खभंगो। आहार०-आहार०अंगो०-जस०-तित्थय० मूलोघं।

२८७ पुढवि॰-त्राउ०-वर्णाप्पदिपत्तेय॰ पज्जत्तापज्जत्ता सियोदजीवा वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ता मणुसत्रश्चात्तभंगो काद्व्वो । स्विर त्रसंखेज्जदिभागब्भ-हियं॰ । तेउ॰-वाड०-बादरसुहुम-पज्जत्तापज्जत्त० सो चेव भंगो । स्विर सव्वासं तिरिक्खधुविगासं काद्व्वं ।

२६८. तस-तसपज्जत्ता सत्तग्रणं कम्माणं मणुसोघं। णामस्स वेउव्वियछ०-त्राहारदुग-जसगि०-तित्थय० मृलोघं। सेसाणं वेइंदियपज्जत्तभंगो।

२६६. पंचमण॰-तिणिणवचि॰ गाणावर० वेदणी॰ आयु० गोद॰ अंतराइगं च ओघं। णिदाणिदाए ज॰ष्टि०बं॰ पचलापचला-थिणगिद्धि० णि० बं॰। तं तु०।

सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नौ प्रैवेयकका प्रथम दण्डक ग्रौर ग्रस्थिर ग्रादिका दूसरा दण्डक जानना चाहिए।

२९६. सब एकेन्द्रिय जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग जानना चाहिए। सब विकलेन्द्रियोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। आहारक श्ररीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग, यश्रक्कीर्ति और तीर्थेङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मूलोघके समान है।

२९%. पृथ्वीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक प्रत्येक तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा निगोद जीव और इनके वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंका भक्त मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात्वां भाग अधिक जानना चाहिए। अग्निकायिक और वायुकायिक तथा बादर और सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके वही भक्त कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सबके तिर्यञ्च भ्रवनन्धवाली प्रकृतियोंका कहना चाहिए।

२६८. त्रस श्रोर त्रस पर्यात जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान है। नामकर्मकी वैकियिक छह, श्राहारकद्विक, यशःकीर्ति श्रोर तीर्थङ्कर प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग द्वीन्द्रिय पर्यात जीवोंके समान है।

२९९. पांच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें ज्ञानावरण, वेदनीय, श्रायु, गोत्र श्रौर अन्तरायकी प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। निद्रा निद्राकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धिका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । विद्रा अधिकसे लेकर प्रस्थका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। निद्रा और प्रचलाका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका

णिदा-पचला॰ .िणय॰ वं० संखेडनग्रण० । चदुदंस० णि० वं० श्रसंखेडनग्र० । एवं थीणगिद्धि॰ ३ ।

३०० शिहाए ज॰हि॰वं० पचला शिय० वं० | तं तु० | चदुदंस० शि० वं॰ असंखेज्जगु० | एवं पचला॰ | चदुदंस० ओवं |

३०१, मिच्छ० ज०िड वं० अणंताणुवंधि०४ णि० वं० । तं तु०। अहकसा०-हस्स०-रिद-भय-दुर्गुं० णि० वं० संखेजगु०। चदुसंज्ञ०-पुरिस० णि० वं० असंखे-जजगु०। एवं अणंताणुवंधि०४।

३०२. त्रपच्चक्लाणकोध॰ ज॰हि०बं० तिरिणकसा॰ णि० वं॰ । तं तु० । पच्चक्लाणा॰४-हस्स-रिद-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु॰ । चदुसंज०-पुरिस॰ णि० वं० त्रसंखेज्जगु० । एवं तिरिणक० ।

बन्धक होता है। चार दर्शनावरणका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजधन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार स्त्यानगृद्धि तीनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३००. निदाकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचलाका नियमसे वन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेजा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्थका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। चार दर्शनावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार प्रचला प्रकृतिकी मुख्यता से सन्निकर्प जानना चाहिए। चार दर्शनावरणकी मुख्यतासे सन्निकर्प ओघके समान है।

३०१. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव श्रनन्तानुवन्धी चतुष्कका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेद्धा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातयां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। श्राठ कषाय, हास्य, रित, भय श्रौर जुगुष्साका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। चार संज्वलन श्रौर पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रनन्तानुबन्धी चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३०२. श्रप्रत्याख्यानावरण कोघकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कषायका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रणेज्ञा अजघन्य एक समय श्रधिकसे हेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। प्रत्याख्यानावरण चार, हास्य, रित, भय श्रौर जुगुण्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धकं होता है। चार संज्वलन श्रौर पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धकं होता है। इसी प्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३०३ पच्चक्खाणा॰कोथ॰ ज॰िट॰बं० तिणिणकसा० णि॰ बं०। तं तु०। चदुसंज०-पुरिस॰ णि॰ बं० असंखेज्जगु॰। हस्स-रिद-भय-दुगुं० णि० बं॰ संखेज्जगु॰। एवं तिणिणकसा०। चदुसंजल०-पुरिस० ओघं।

३०४, इत्थिवे० ज०हि०बं० मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुं० णि० बं० संखे-ज्जगु०। हस्स-रिद-अरिद-सोग० सिया० संखेज्जगु०। चदुसंज० णि०बं० असं-खेज्ज०। एवं णवुंस०।

३०५ हस्स० ज०हि०बं० चढुसंज०-पुरिस० णि० वं० असंखेज्जगु० । रिद-भय-दुगुं० णि० बं० । तं तु० । एवं रिद-भय-दुगुं० ।

३०६ , अरदि० ज॰ द्वि०वं० चदुसंज॰ -पुरिस॰ णि॰वं॰ असंखेज्जगु॰ । भय-दुगुं॰ णि० वं० संखेजजगु० । सोग० णि० । तं तु० । एवं सोग॰ ।

३०३. प्रत्याख्यानावरण कोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कषायका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेद्धा अजघन्य एक समय अधिकसे छेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । चार संज्वलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रित, भय और जुगुण्साका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तीन कषायोंको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष आघके समान है।

३०४. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, बारह-कषाय, भय श्रीर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, श्राति श्रीर शोकका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। चार संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसो प्रकार नपुंसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३०४. हास्यकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संज्वलन श्रौर पुरुषवेदका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। रित, भय श्रौर जुगुष्साका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेक्षा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

३०६. अरितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संज्वलन श्रौर पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। भय श्रौर जुगुण्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। शोकका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य

३०७. णिरयग० ज॰ हि० वं० पंचिंदि० - येडिव्व० - तेजा० - क० - येडिव० इंगो० - विण्ण०४ - अगु०४ - तस०४ - अथिर - अगुभ - अजस० - णिमि० णि० वं० संखेजजगुण - ब्महि० । हुंड० - असंपत्त० - दूभग - दुस्सर - अणादे० - णिमि० णि० संखेजजभागव्भ० । णिरयाणु० णि० वं० । तं तु० । एवं णिरयाणु० ।

३०८. तिरिक्खगदि० ज०िड०वं० पंचिदि०-श्रोरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जिरस०-वरण० ४--श्रगु०४-पसत्य०--तस०४-थिरादिपंच-णिमि० णि० वं० संखेज्जगु० । तिरिक्खाणु० णि० वं० । तंतु० । उज्जो० सिया० । तं० तु० । जस० णि० वं० श्रसंखेजजगु० । एवं तिरिक्खाणु० । एवं तिरिक्खोघं उज्जो० ।

स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार शोक की मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

३०७. नरकगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वेकियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वेकियिक श्राङ्गोणाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, अस्थिर, श्रशुभ, श्रयशःकोर्ति श्रोर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। हुएडसंस्थान, श्रसंप्राप्तास्पाटिका संहनन, दुर्भग, दुस्वर श्रोर श्रनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यात्वां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। नरकगत्यानुपूर्वोक्ता नियमसे वन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेता अजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वोकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

२०८. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज्ञपंभनाराच-संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि पांच श्रीर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका नियम से जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे छेकर पख्यका श्रसंख्यातचां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। उद्योतका कदा-चित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पख्यका श्रसंख्यातचां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है। वशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है। वशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है। वशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है। दशितका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चके समान उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१. मृताप्रतौ तिरिक्खाणु॰ गियमा उज्जो सिया एवं इति पाठः ।

- ३०६. मणुसग० ज०द्वि०वं० श्रोरालि॰-श्रोरालि॰श्रंगो॰--वज्जरि०-मणु-साणु० णि० वं॰ । तं तु० । सेसाश्रो पसत्थाश्रो णि॰ वं० संखेज्जगु॰ । जसगि॰ णि० वं० श्रसंखेज्जगु० । तित्थय॰ सिया० संखेज्जगु० । एवं श्रोरालि०-श्रोरालि० श्रंगो०-वज्जरि॰-मणुसाणु॰ ।
- ३१०. देवगदि० ज॰ हि०वं पंचिंदि०पसत्थपगदीत्रो ि ए० वं। तं तु०। त्राहारदुग-तित्थय॰ सिया०। तं तु०। जसगि०-णि॰ वं० त्रसंखेज्जगुण्ब्भ०। एवमेदात्रो एकमेकस्स। तं तु०।
- ३११. एइंदि० ज॰ट्टि०बं० तिरिक्खगदि--श्रोरात्ति०--तेजा०-क०-वएए०४-तिरिक्खाणु०-त्रगु०४-बादर--पज्जत्त--पत्ते०--िएमि० एि० बं० संखेज्जगु० । हुंड०-
- २०६. मनुष्यगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्रौदारिक श्ररीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्थभनाराचसंहनन श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पच्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक शाङ्गोपाङ्ग, वज्रष्यभनाराचसंहनन श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।
- देश. देवगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाित श्राह्त प्रशस्त प्रश्चतियोंका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यिद श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे
  जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रिष्ठिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिष्ठिक कि स्थितिका बन्धक होता है। श्राहारकि क्रि श्रौर तीर्थंकरका कदािचत् बन्धक होता है
  श्रौर कदािचत् श्रबन्धक होता है। यिद बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यिद श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रिष्ठकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिष्ठकतक स्थितिका बन्धक होता है। यश्रकोर्तिका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रिष्ठक स्थितिका बन्धक होता है। इसो प्रकार इन सबका परस्पर सिन्वकर्ष होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यिद श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम से जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रिष्ठकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिष्ठक तक स्थितिका बन्धक होता है।
- ३११. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगति श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त

द्भग-अणादे १ णि॰ वं॰ संखेजनभागव्भ० । आदाव० सिया०। तं तु० । उज्जो०-थिराथिर-सुहासुह-अनस० सिया० संखेजनगु० । जस० सिया० असंखेजनगु० । थावर । णि० वं० । तं तु० । एवं आदाव-थावरं ।

३१२. वीइंदि० ज॰ हि॰ वं॰ तिरिक्खग॰-श्रोरालि०-तेजा०-क॰-श्रोरालि० श्रंगो॰-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-तस०४--णिमि० णि० वं॰ संखेज्जगु०। हुं इसं॰-असंपत्त०--अप्पसत्थ०-दूभग--दुस्सर-अणादे० णि॰ वं॰ संखेज्जदिभाग०। उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० सिया० संखेज्जगु०। जस० सिया० असंखेज्जगु०। एवं तीइंदि०-चतुरिं०।

प्रत्येक और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अजधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। इग्रड संस्थान, दुर्भग श्रोर श्रनादेयका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अज्ञानय संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। आतपका कटाचित बन्धक होता है और कटाचित अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अज्ञाचन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेना अज्ञाचन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातयां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योत. स्थिर, ग्रस्थिर, ग्रम, ग्रग्रुम ग्रौर ग्रयशःकोर्ति इनका कदाचित् वन्धक होता है ग्रौर कदा-चितु अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजधन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य असंख्यातगणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। स्थावरका नियमसे वन्धक होता है किन्त वह जघन्य स्थिति का भी बन्धक होता है और अजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपना अजधन्य एक समय अधिकसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसीप्रकार श्रातप श्रौर स्थावर प्रकृतियोंको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३१२. द्वीन्द्रियज्ञातिकी जधन्य स्थितिका यन्धक जीव तिर्यञ्चगित, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण्चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु-चतुष्क, तस्यतुष्क और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रिधिक स्थितिका वन्धक होता है। हुण्ड संस्थान, श्रसम्प्राप्तास्रुणिटका संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर श्रीर श्रनादेय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजधन्य संख्यातवाँ भाग श्रिषक स्थितिका वन्धक होता है। उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ श्रोर श्रयशक्तीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है। उद्योत, कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। यशक्तीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्धक होता है यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य श्रसंख्यातगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य श्रसंख्यातगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य श्रसंख्यातगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रीन्द्रिय श्रोर चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानमा चाहिए।

३१३. णगोद०ज०डि॰वं॰ पंचिंदि०-श्रोराति॰-तेजा॰-क॰-श्रोराति॰श्रंगो०-वण्ण॰४-श्रगु०४-पसत्थ॰-तस०४-सुभग-सुस्सर-श्रादे०-णिमि० णि० वं० संखेज्ज-गुण॰भिहयं। तिरिक्खगदि-मणुसगदि-वज्जिरस०-दोश्राणु०-उज्जो०थिराथिर•सुभा-सुभ-श्रजस० सिया॰ संखेज्जगु०। जस० सिया० श्रसंखेज्जगु०। वज्जणारा० सिया॰ तंतु०। एवं वज्जणारायणं। एवं चेव सादिय०। णविर णारायण० सिया॰ तंतु०। वज्जणारा० सिया॰ संखेज्जभाग०। एवं णारा०।

३१४. खुज्जसं॰ ज॰डि॰वं॰ णग्गोद॰भंगो। णवरि वज्जणारा० संखेज्जभाग॰। अद्धणारा० सिया॰। तं तु०। एवं अद्धणारा०। एवं चेव

३१३. न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानकी जधन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति. श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, ब्रादेय ग्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्च-गति, मनुष्यगति, वजुर्षभनाराच संहनन, दो त्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, ग्रस्थिर, ग्रुम, ऋग्नुम श्रीर श्रयशःकोर्ति इनका कदाचित बन्धक होता है श्रीर कदाचित श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यशः-कीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। वजनाराच संहननका कदाचित्वन्धक होता है और कदा्चित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्वा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वज्रनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार स्वाति संस्थानको मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नाराच संहननका कदाचित बन्धक होता है और कदाचित अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेत्ता श्रजधन्य एक समय अधिकसे छेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। वजनाराच संहननका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रद्धनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३१४. कुब्जक संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानके समान है। इतनी विशेषता है कि वज्रनाराच संहननका कदाचित् बग्धक होता है ग्रीर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रजघन्य संख्यातवाँ भाग ग्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। ग्रर्धनाराच संहननका कदाचित् वन्धक होता है ग्रीर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रीर ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। वियमसे जधन्यकी ग्रपेका ग्रजघन्य एक समय ग्रिधकसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवाँ भाग ग्रिधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार ग्राधंनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार वामन

वामणसंटा० । णवरि वज्जणारा०-णाराय०-अद्धणाराय० सिया० वं० संखेजज-भाग० । खीलिय० सिया० वं० । तं तु० । एवं खीलिय० । हुंड० ज० द्वि०वं० णग्गोदभंगो । णवरि चदुसंघ० सिया० वं० संखेज्जभाग० । असंपत्त० सिया० । तं तु० । जस० सिया० असंखेज्जगु० । एवं असंपत्त० ।

३१५. अप्पसत्थ० ज॰ दि० वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०--क०--ओरालि० अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० वं० संखेज्जगु०। तिरिक्खगदि-मणुसगदि०-समचदु०-वज्जरिस०-दोआणु०-उज्जो०-थिरादि०४-सुभग-सुस्सर--आदे० अजस० सिया० संखेज्जगु०। पंचसंठा०-पंचसंघ० सिया० संखेज्जभा०। दृभग-

संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वजनाराच संहनन, नाराच संहनन श्रीर श्रर्ध नाराच संहननका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदा-चित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजधन्य संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। कीलक संहननका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर प्रत्यका असंख्यातवाँ भाग त्र्राधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार कोलकसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । हुण्ड संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका सन्निकर्पं न्ययोध एरिमण्डल संस्थानके समान है। इतनी विशेषता है कि चार संहननका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवाँ भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहननका कदाचित बन्धक होता है और कदाचित श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातयाँ भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशः-कीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रसम्प्राप्तासूपाटिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३१४. श्रप्रशस्त विहायोगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु-चतुष्क, त्रसचतुष्क श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगिति, मनुष्यगिति, समचतुरस्र संस्थान, वज्र्षभनाराच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर श्रादि चार, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। पांच संस्थान श्रौर पांच संहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितका बन्धक होता है। दुर्भग, दुःस्वर श्रौर श्रनादेय इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित्

दुस्सर-त्र्राणादे० सिया० । तं तु० । जस० सिया० त्रसंखेज्जगु० । एवं दूभग-दुस्सर-त्र्राणादे० ।

३१६. सुहुम॰ ज॰ द्वि०बं० तिरिक्खगदि-श्रोरात्ति०--तेजा॰--क॰--वाण्ण०४-तिरिक्खाणु०-त्रगु०४-पज्जत्त-पत्ते॰-श्रजस०-णिमि० णि॰ बं० संखेज्जगु॰। एइंदि॰-हुंड०-थावर-दूभग-श्रणादे॰ णि० बं॰ संखेज्जभा०। थिराथिर-सुभासुभ० सिया॰ संखेज्जगु॰। एवं साधारणं।

३१७. अपज्जत्त० ज०हि०बं० पंचिंदि॰'--श्रोराति॰--तेजा०-क०--श्रोराति॰ श्रंगो०-वएए।०४-अगु०-उप॰-तस-बादर-पत्ते०-अथिर-अग्नुभ-अजस०-िएमि० एि।० बं० संखेज्जगु०। दोगदि-दोआणु० सिया॰ संखेज्जगु०। हुंड०-असंपत्त०-दूभग-अर्णादे० एि।० वं० संखेज्जदिभाग०।

श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार दुर्भग, दुःस्वर श्रौर श्रनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३१६. स्क्ष्मकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगित, श्रौदारिक, शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रयशःकीर्ति श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यात-गुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति, हुएड संस्थान, स्थावर, दुर्भग श्रौर श्रनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर, अस्थिर, श्रुभ श्रौर श्रशुभ इनका कदाचित् बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार साधारण प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३१७. श्रपर्याप्तको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रियजाति श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक, श्रस्थिर, श्रश्चम, अयशःकीर्ति श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियम से श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। दोगिति श्रौर दो श्रानुपूर्वीका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हुएडसंस्थान, श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, दुर्भग श्रौर अनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है।

१. मुळप्रतौ पंचिंदि तेजाक० श्रोरालि० इति पाटः।

३१८. अथिर० ज॰ हि॰ बं० देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०--क॰-समचदु०-वेडव्वि॰ अंगो०-वएण्०४-देवाणु०-अगु०४--पसत्थिवि॰--तस०४-सुभग--मुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं॰ संखेज्ज॰ । सुभ-तित्थय॰ सिया॰ संखेजगु० । अगुभ-अजस० सिया० । तं तु० । जस० सिया॰ असंखेज्जगु० । एसि जसगित्ती भणिदा तेसि असंखेजजगुणं कादव्वं । एवं असुभ-अजसगित्ती ।

३१६. विचिनोगि-असचमोसविचनोगीस तसपज्जत्तभंगो । कायनोगि-आरालि यकायनोगी॰ ओषं । ओरालियमिस्से एइंदियभंगो । एविर देवगदि न०िह॰वं॰ पंचिदि॰-तेना०-क०--समचदु॰-विराण०४--अगु०४--पसत्थवि॰--तस०४--थिरादिछ॰-णिमि॰ णि० संखेजनगुण० । वेउविव॰-वेउविव॰अंगो०-देवाणु॰ णिय० वं० । तं तु॰ । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवं वेउविव॰-वेउविव॰अंगो०देवाणु०-तित्थय०।

३१८ श्रस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, बेिकियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वेिकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण्चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रुभ श्रीर तोर्थिकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है। श्रुभ श्रीर तोर्थिकर प्रश्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यिद्र बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। यिद्र वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यिद्र वन्धक होता है। यिद्र श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रिधकसे लेकर पल्यका असंख्यातचां भाग श्रिधक तक स्थितिका बन्धक होता है। यश्रकोर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यिद्र बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। जनके यश्रकीर्ति प्रकृति कही है उनके श्रसंख्यातगुणी करना चाहिए। इसी प्रकार श्रशुभ श्रीर श्रयशकीर्तिकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

३१९. वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भक्त है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंका भक्त छोघके समान है। औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंका भक्त एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विद्योपता है कि देवगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कामंग शरीर, समचतुरस संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तिवहायोगिति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। वैकियिक शरीर, वैकियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है। वैकियिक शरीर, वैकियिक मिश्रतिका भी वन्धक होता है और अजधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजधन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थिति का बन्धक होता है। तीर्थंकरका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता

३२० वेडिव्यकायजोगी० सत्ताएणं कम्माएं सोधम्मभंगो । तिरिक्खगदि० ज०िंद्वि॰ पंचिंदि०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-समचृदु०-न्रोरालि०त्रंगो०--वज्जरि०-वएए।०४--त्रगु०४--पसत्थ०--तस०४--थिरादिछ०-िएमि० एि।० वं० संखेज्जगु०। तिरिक्खाणु० एि।० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो० । मणुसगदी० सोधम्मभंगो । एइंदिय-त्रादाव-थावर० सोधम्मभंगो ।

३२१. एग्गोद० ज०हि०बं० पंचिंदि०--ग्रोरालि०--तेजा०--क०--ग्रोरालि० ग्रंगो०-वएए०४-त्रगु०४-पसथ०-तस०४-मुभग-मुस्सर-ग्रादे०-िएमि० ए। वं० संखेजनगु०। दोगदि-वनरि०-दोत्राणु०-जन्नो०--थिराथिर-मुभामुभ-नस०-ग्रनस०

है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैकियिक शरीर, वैकियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थंकर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३२०. वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है। तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रौदारिक आङ्गोपाङ, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, वसचतुष्क, स्थिर ग्रादि छह श्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थिति का बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेन्ना अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्य गतिका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है। एकेन्द्रिय जाति, ब्रातप ब्रौर स्थावर इनकी ब्रपेन्ना सन्तिकर्ष सौधर्म कल्पके समात है।

३२१. न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है। दोगित, वज्जर्षभनाराचसंहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रशुभ, यशःकीर्ति श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि वन्धक नाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक

सिया० संखेजनगु० । वज्जणारा० सिया० । तं तु० । [ एवं ] वज्जणा० । एवं चेव सादिय० । ग्रविर णारायण० सिया० । तं तु० । वज्जणारा० सिया० संयेजनभागव्य० । एवं णारा० । खुज्ज० ज०हि०वं० णग्गोदभंगो । ग्रविर वज्जणारा० सिया० संखेज्जभागव्य० । अद्धणारा० सिया० । तं तु० । एवं अद्धणारा० । वामग्रा० ज०हि०वं० ग्रग्गोदभंगो । ग्रविर खीलिय० सिया० । तं तु० । एवं खीलिय० । सेसाणं सोधम्मभंगो । एवं वेउव्वियमिस्स । ग्रविर तिग्विस्वगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जोव० सिया० संखेज्जभाग० ।

होता है तो जघन्य स्थितिका भो वन्धक होता है श्रीर श्रजधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमको जघन्यकी श्रपेन्ना श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वज्रनाराचसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार स्वाति संस्थानकी मुख्यतासे भी सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नाराचसंहननका कदाचित वन्धक होता है और कदाचित अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेन्ना अजघन्य एक समय ग्रधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग ग्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। वजनाराच संहननका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित श्रवन्धक होता है यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्ध होता है। इसीप्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। कुब्जकसंस्थानकी जवन्य स्थितिके वन्धक जीवकी मुख्यतासे सन्निकर्प न्यश्रोधपरिमएडल संस्थानके समान है। इतनी विशेषता है कि वज्रनाराचसंहननका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। अर्धनाराच संहननका कदाचित बन्धक होता है और कदाचित श्रवन्धक होता है। यदि यन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम से जघन्यकी अपेदाा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार श्रर्धनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए। वामन संस्थानकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवकी मुख्यतासे सन्निकर्प न्यप्रोघ परिमण्डलसंस्थानके समान है। इतनी विशेषता है कि कीलक संहननका कदाचित वन्धक होता है श्रौर कदाचित श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जवन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्पका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार कीलक संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेष कर्मीका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योत इनका कदाचित बन्धक होता है और कदाचित अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अज्ञधन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

३२२. त्राहार०--त्राहारिमस्स० सन्बद्धभंगो णाम वज्ज । णवरि देवगिद् । जिंदि०--वेउन्वि०--तेजा०--क०-समचदु०--वेउन्वि०त्रंगो०--वर्णा०४--देवाणु०-त्रगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिञ्च०-णिमि० णि० वं०। तं तु०। तित्थय० सिया०। तं तु०। एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं तु०।

२२२. त्रथिर॰ ज०द्वि०वं० सुभ--जसिंगित्ति-तित्थय० सिया॰ संखेज्जभा-गब्भ॰ । त्रसुभ--त्रजस० सिया॰ वं॰ । तं तु० । सेसं णि॰ वं॰ संखेज्जभागब्भ-हियं० । एवं त्रसुभ-त्रजस० ।

३२४. कम्मइगका॰ त्रोरालियमिस्सभंगो । एवरि तित्थय॰ ज०डि॰वं० मणु-

३२२ ब्राहारक काययोगी और ब्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंका भङ्ग सर्वार्थसिद्धि के समान है। किन्तु नामकर्मकी प्रकृतियोंको छोड़कर यह कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चे न्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक ब्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देव-गत्यानुपूर्वी, त्रुगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर त्रादि छह त्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी त्रपेत्वा ग्रजघन्य एक समय त्रधिकसे लेकर पत्यका त्रसंख्यातवां भाग श्रिधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित बन्धक होता है श्रीर कदाचित्रश्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेन्ना अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग श्रिधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ऐसी श्रवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

३२३. श्रस्थिर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव शुभ, यशःकीर्ति श्रौर तीर्थंकर इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। ग्रशुभ श्रौर श्रयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रिपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रोष प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रशुभ और श्रयशःकीर्ति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३२४ कार्मण काययोगी जीवोंमें भङ्ग श्रौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्य गतिका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो सगदि॰ सिया॰ संखेज्जगु॰ । देवगदि॰ ४ सिया० । तं तु॰ ।

३२५. इत्थिवे०-पुरिसवेदेसु सत्त्तरणं कम्माणं पंचिदियभंगो । एविर कोध-संज्ञ ज्ञि हि०वं विरिष्णसंज्ञ णि० वं विरिष्ण जहरणा । एवं तिरिष्णसंज्ञल-णाणं ।

३२६. णवुंसगे मोहणी० इत्थिवेदभंगो। सेसं श्रोघं। श्रवगद्वेदे श्रोघं। कोघादि०४ श्रोघं। णविर विसेसो, कोघं कोघसंज० [ज०डि०वं०] तिण्णिसंज० णि० वं० णि० जहण्णा०। एवं तिण्णिसंजलणाणं। माणे माणसंज० ज०डि०वं० दोण्णं संजल० णि० वं० णि० जहण्णा०। एवं दोण्णं संजलणाणं। मायाए माया-संज० ज०डि०वं लोभसंज० णि० वं० णि० वं० णि० जहण्णा०। एवं लोभसंजल०। लोभे श्रोघं चेव।

३२७. मदि०-सुद० तिरिक्लोघं। विभंगे सत्तरणं कम्माणं णिरयोघं। णिरयग० जि०हि०वं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०ग्रंगो०-वरण्०४-त्रमु०४-तस०४-

नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। देवगित चतुष्कका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो ज्ञधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रज्जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रज्जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रिकसे लेकर प्रत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधकतक स्थितिका बन्धक होता है।

३२४. स्त्रीवेदी श्रीर पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग पञ्चे न्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि क्रोध संज्वलनकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव तीन संज्वलनोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तीन संज्वलनोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

३२६. नपुंसकचेदी जीवोंमें मोहनीयका भक्त स्त्रीवेदके समान है। तथा शेप कमींका भक्त श्रोधके समान है। श्रपगतवेदी जीवोंमें श्रोधके समान है। श्रपगतवेदी जीवोंमें श्रोधके समान है। क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें श्रोधके समान है। किन्तु इतनी विशेपता है कि क्रोधकपायवाले जीवोंमें क्रोध संज्वलनकी जधन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन संज्वलनोंका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे जधन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तीन संज्वलनोंकी मुख्यतासे सन्तिकर्ष जानना चाहिए। मानकषायवाले जीवोंमें मान संज्वलनकी जधन्य स्थितिका बन्धक जीव दो सक्जवलनोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जधन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार दो संज्वलनोंकी मुख्यतासे सन्तिकर्ष जानना चाहिए। माया कषायवाले जीवोंमें माया संज्वलनकी जधन्य स्थितिका बन्धक जीव लोभ संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जधन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार लोभ संज्वलनकी मुख्यतासे सन्तिकर्ष जानना चाहिए। लोभकषायवाले जीवोंमें सन्तिकर्ष श्रोधके समान ही है।

३२७. मत्यक्कानी और श्रृताङ्कानी जीवोंमें सन्निकर्ष सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। विभन्नक्कानमें सात कर्मीका भन्न सामान्य नारिकयोंके समान है। नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर वैक्रियिकश्रङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, असचतुष्क श्रौर निर्माण इनका

णिमि० णि० वं० संखेज्जगु० । हुंड०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ० णि० वं० संखेज्ज-भाग० । णिरयाणु० णि० वं० । तं तु० । एवं णिरयाणु० । तिरिक्खगदि० ज० हि०वं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगु०४-पसत्थवि०--तस०४-धिरा-दिछ०-णिमि० णि० संखेज्जगु० । ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-तिरिक्खाणु० णि०वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो० ।

३२८. मणुसग॰ ज०द्वि०वं० श्रोरात्ति०--श्रोरात्ति॰ श्रंगो०--वज्जरि०-मणुसाणु॰ िष्ण वं० । तं तु० । सेसं तिरिक्खगदिभंगो । एवं श्रोरात्ति०-श्रोरात्ति०श्रंगो०-वज्जरि०-

नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रजधन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हुएडसंस्थान, अप्रशस्तिविहायोगित और अस्थिर आदि छह इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां आग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेन्ना श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका ग्रसंख्यातवां भाग ग्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चे-न्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, ऋगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रीदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन ग्रौर तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय ग्रधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेका श्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३२८. मनुष्यगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्थभनाराच संहनन श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्षा श्रजघन्य एक समय श्रिष्कसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिष्ठकतक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है। इसीप्रकार श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, दो गित, दो श्रानुपूर्वी श्रौर उद्योतका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित्

मणुसाणु०। णवरि खोरालि०-खोरालि०खंगो०-वज्जरिस०-दोगदि दोखाणु०-उज्जो० सिया०। तं त०।

३२६. देवगदि॰ ज०िड॰वं० पंचिदि०-सादि-पसत्थडावीसं णिय०। तं तु०। एवमेदाश्रो एक्समेकस्स । तं तु०। चदुजादि--पंचसंठा०--पंचसंघ०--श्रप्प-सत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्रणादे० मणजोगिभंगो। णवरि जसगि० ज० संखेज्जगुण्या०।

३३०. श्राभिणि०-सुद०-श्रोधि० मण०भंगो । णवरि मिच्छत्तपगदिं वज्ज । मणु-सगदि० ज० हि०वं० पंचिदि०--तेजा०-क०--समचदु०--वएण०४--श्रगु०४--पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-णिभि० णि० वं० संखेज्जगुणव्भ० । श्रोरालि०-श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० णि० वं० । तं तु० । जस० णि० वं० श्रसंखेज्जगु० । तित्थय०

श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है।

३२६. देवगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, स्वातिसंस्थान प्रशस्त श्रष्टाईस प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्ध होता है। इसीप्रकार इन सब प्रकृतियोंका प्रस्पर सिवकर्ष जानना चाहिए। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगिति, दुर्भग, दुःस्वर श्रीर अनादेय इनका भक्त मनोयोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है।

३३०. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवोंका भक्न मनःपर्ययञ्चानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व प्रकृतिको छोड़कर सिंक्षकर्प कहना चाहिए। मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुत्तघुचतुष्क, प्रशस्तविद्यागाति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि पाँच श्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रिष्ठक स्थितिका बन्धक होता है। औदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोणाङ्ग, वर्जूषभ नाराचसंहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रिष्ठकसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिष्ठक तक स्थितिका बन्धक होता है। यश-कीर्तिका नियमसे बन्धक होता है। तीर्थकर प्रकृतिका कि जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रिष्ठक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक विता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक

सिया० संखेज्जगु॰ । एवं मणुसगदिपंचगस्स ।

३३१. देवगदि॰ ज॰िड॰वं॰ पंचिदि०-पसत्थडावीसं णि० वं॰ । तं तु॰ । णवरि जस० णि॰ वं॰ असंखेज्जगु॰ । आहार०-आहार०आंगो०-तित्थय॰ सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स । तं तु० ।

३३२. श्रथिर० ज०हि०बं० देवगदि-पंचिदि०-वेउव्व०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०श्रंगो०-वएण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णि० णि० बं० संखेज्जगु० । सुभ०-तित्थय० सिया० संखे०गु० । जस० सिया० असंखे-ज्जगु० । असुभ-अजस० सिया० । तं तु० । एवं असुभ-अजस० ।

होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यगति पञ्चककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३३१. देवगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति प्रशस्त श्रद्धाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इतनी विशेषता है कि यशानिर्तिका नियमसे बन्धक होता है । श्राहारक शरीर, श्राहारक आङ्गोपाङ्ग श्रौर तीर्थङ्कर प्रश्नितका कदाचित् बन्धक होता है । श्राहारक शरीर, श्राहारक आङ्गोपाङ्ग श्रौर तीर्थङ्कर प्रश्नितका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । वित्यमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । वित्यमसे जघन्यक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । वित्यमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है ।

३३२. श्रास्थरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय श्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रीधक स्थितिका बन्धक होता है। श्रुभ श्रीर तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। श्राश्चभ और श्रयशःकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रोण्जा श्रजघन्य एक समय श्रिकके लेकर प्रत्यका श्रसंख्यातवां तो नियमसे जघन्यकी श्रोण्जा श्रजघन्य एक समय श्रिकके लेकर प्रत्यका श्रसंख्यातवां

- ३३२. मणपज्जव०-संजद-सामाइ०-छेदो॰ श्रोधिभंगो। एवरि श्रसंजद-संजदा-संजदपगदीश्रो वज्ज। परिहार॰ श्राहारकायजोगिभंगो। एवरि श्ररदि० ज०द्दि०वं० सोग॰ एि। वं०। तं तु०। सेसं संखेज्जगु०। एवं सोग०।
- ३३४. अथिर॰ ज०हि०वं० देवगिद-पंचिदि०-वंउिव०-तेजा०-क॰-समचदु०-वेउिव्व०अंगो॰--वएए।०४--देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०--तस०-४-सुभग--सुस्सर--आदे०-णिमि० संखेज्जगु॰। सुभ--जस०--तित्थय॰ सिया० संखेज्जगु॰। अगुभ-अजस॰ सिया०।तंतु०। एवं असुभ-अजस॰।
- ३३५. सुहुमसंप॰ त्रोघं। संजदासंजदे परिहारभंगो। एवरि मोह० त्रप्टकसा०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं० एदात्रो एकमेकस्स। तं तु॰। त्रारदि॰ ज॰िंट०वं० त्राष्ट-भाग त्राधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसीप्रकार त्राशुभ और त्रायशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।
- ३३३. मनःपर्ययश्वानी, संयत, सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंका भक्त श्रविधिश्वानो जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रसंयत श्रोर संयतासंयतकी प्रकृतियोंको छोड़कर जानना चाहिए। परिहारिवशुद्धि संयतोंका भक्त श्राहारककाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्ररितको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव शोकका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे ज्यन्यक्ती श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। श्रेष प्रकृतियोंका नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसो प्रकार शोकको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।
- ३३४. श्रस्थिरकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीच देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रुभ, यशःकोर्ति श्रोर तीर्थंकर इनका कत्राचित् वन्धक होता है। श्रुभ, यशःकोर्ति श्रोर तीर्थंकर इनका कत्राचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रुभ श्रीर श्रयशःकीर्तिका कदाचित् वन्धक होता है और अवधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार श्रिक्ष श्रीर श्रयशः कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।
- ३३४. स्दमसाम्परायिक संयत जीवोंका भङ्ग श्रोघसे समान है। संयतासंमत जीवों का भङ्ग परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि मोहनीयकी श्राठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय श्रीर जुगुप्सा इनका परस्पर सिनकर्ष होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रिषकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग श्रिषक तक स्थितिका बन्धक होता है। श्ररिकिन

कसा०-पुरिस०-भय-दुगुं० णि० संखेज्जगु०। सोग० णियमा बं०। तं तु०। एवं सोग०।

- ३३६. श्रसंजद० तिरिक्खोघं । एवरि तित्थंय० श्रोघं । एवरि जस० रिए बं० संखेज्जगु० ।
- ३३७. चक्खुदंस० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० मृलोघं । अधिदंस० ओधि-णाणिभंगो ।
- ३३८. किएएा--णील--काऊणं असंजदभंगो। एविर किएएा-णीलाएं तित्थयरं देवगिद्सह कादव्वो। काउए पहमपुढिवभंगो। तेऊए छएएां कम्माएां सोधम्मभंगो। मिच्छ० ज०िढ०वं० अर्णाताणु-वंधि०४ णि० वं०। तं तु०। वारसकसा०--पुरिस०- इस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु०। एवं अर्णाताणुवंधि०४।
  - ३३६ अपचक्लासकोध० ज०डि०बं० तिरिस्सकसा० सि बं। तं तु०।

जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्राठ कषाय, पुरुषवेद, भय श्रौर जुगुष्सा इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। शोक का नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शौर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शौर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्जघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पख्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३३६. श्रसंयत जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका नियम से बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है।

३३७. चक्षुदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है। श्रचक्षुदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग मृलोघके समान है। श्रवधिदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग श्रवधिज्ञानी जीवोंके समान है।

३३८. ऋष्ण, नील, श्रौर कापोत लेश्यावाले जीवोंका भङ्ग श्रसंयत जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ऋष्ण श्रौर नील लेश्यावाले जीवोंके तीर्थंकर प्रकृति देवगित सिहत करनी चाहिए। कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग पहली पृथ्वीके समान है। पीत लेश्यामें छह कमौंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है। मिथ्यात्वको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका असंख्यातवां माग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय श्रौर जुगुष्साका नियमसे बन्धक होता है। बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय श्रौर जुगुष्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रनन्तानुबन्धी चारकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

३३९, ब्रप्रत्याख्यानावरण कोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कषायका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर ब्रजधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे ब्रहक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । एवं तिरिणकसा० ।

३४० पचक्ताणकोध० ज्०डि॰वं० तिरिणक० णि० वं० । तं तु० । चदु-संज॰-धुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । एवं तिरिणकसा० ।

३४१. कोधसंज ० ज ॰ डि॰ बं ० तिरिए एसंज ० -- पुरिस ० -- हस्स -- रिद-भय -- दुगुं ॰ रिए ० वं ० । तं तु ० । एवसेदाओ एक मेकस्स । तं तु ॰ ।

३४२. इत्थि० ज॰ हि०वं॰ मिच्छ०-सोत्तसक०-भय-दुगुं॰ णि० वं॰ संखेज्ज-गुणब्भह्यं० । हस्स-रदि-अरदि-सोग॰ सिया० संखेज्जगु० । एवं णवुंस० ।

३४३ अरदि० ज०द्वि०वं० चदुसंज०--पुरिस०-भय-दुगुं० णि० वं० संखे-

जघन्यकी श्रपंत्ता अजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका वन्धक होता है। श्राठ कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय श्रोर जुगुण्सा इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार तीन कपायोंकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

३४०. प्रत्याश्यानावरण कोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कपायोंका नियमसे वन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है तो नियमसे स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेन्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। चार सञ्ज्वलन, पुरुपवेद, हास्य, रित, भय और जुगुण्सा इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसीप्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतोसे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३४१. क्रोध सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन सञ्ज्वलन, पुरुपचेद, हास्य, रित, भय श्रोर जुगुण्सा रनका नियमसे वन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए। किन्तु ऐसी श्रवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रऐक्षा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

३४२. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रीर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, श्ररित श्रीर शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रजम्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३४३. श्ररतिकी जधन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संज्वलन, पुरुषवेद भय श्रौर जुगुण्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी ज्जगु०। सोग० णि० वं०। तं तु०। एवं सोग०।

३४४. तिरिक्खगदि--एइंदि०--पंचसंठा०-पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०अप्पसत्थ०-थावर-दूभग-दुस्सर-आणादे० सोधम्ममंगो। मणुसगदि० ज०िड०वं०
पंचिदि०--तेजा०-क०--समचदु०--वर्गण०४--अगु०४--पसत्थवि०--तस४--थिरादि छ०णिमि० णि० वं० सखेज्जगुण्डभिह्यं०। ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जिरि०मणुसाणु० णि० वं०। तं तु००। तित्थय० सिया० संखेज्जगु०। एवं ओरालि०ओरालि०अंगो०-वज्जिर०-मणुसाणु०।

३४५. देवगदि० ज०द्वि०बं० परिहार-पढमदंडश्रो काद्व्वो । श्रथिरं पि तस्सेव विदिय-दंडश्रो । एवं पम्माए ।

३४६. सुकाए सत्तरणं कम्माणं मणजोगिभंगो । मणुसगदि-स्रोराति०-स्रोराति०स्रंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० पम्माए भंगो । एवरि जस० णि० वं०

श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। शोकका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रिधकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३४४. तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनका भक्त सौधर्म कल्पके समान है। मनुष्यगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुत्तघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेचा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां माग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार औदारिक श्रीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३४४. देवगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके परिहारिवशुद्धिसंयतका प्रथम दण्डक करना चाहिए और अस्थिर प्रकृति भी कहनी चाहिए। तथा उसीके दूसरा दण्डक कहना चाहिए। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए।

३४६. शुक्ललेश्यामें सात कर्मोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। मनुष्यगति, श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभनाराच संहनन श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भङ्ग पद्मलेश्याके समान है। इतनी विशेषता है कि यशकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है श्रसंखेजनगु॰ । पंचसंठा०-पंचसंघ०-श्रप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्रणादे० श्राणदभंगो । वज्जरि०-जस॰ सिया वं० संखेजनगु० । सेसं पम्माए भंगो । एवरि जसगित्ति॰ श्रसंखेजनगु० ।

३४७. भवसिद्धिया० श्रोघं । अब्भवसिद्धिया० मिद्भंगो । सम्मादि०-खइग-सम्मादि० श्रोधिभंगो । वेदगसम्मादि० पम्मभंगो । एवरि सिच्छ०पगदीश्रो वज्ज । सासर्णे सत्तरणं कम्माणं णिरयोघं । एवरि मिच्छत्त-एवुं सग० वज्ज । तिरिक्ख-गिदि० ज०हि०वं० पंचिदि०-श्रोरालि०-तेजा०--क०-सभचदु०--श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जरि०-वएए०४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि० णि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो० ।

३४८. मणुसगदि॰ ज०ड्वि०वं० तिरिक्खगदिभंगो । एवरि [मिच्छत्त-एवुं

जो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर श्रौर श्रनादेय इनका भङ्ग श्रानत करणके समान है। वज्रपंभनाराच संहनन श्रौर यशःकीर्ति इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग पद्मलेश्याके समान है। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिकी श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है।

३४७. भव्य जीवोंका भङ्ग ग्रोघके समान है। ग्रभव्य जीवोंका भङ्ग मत्यक्षानियांके समान है। सम्यग्दप्रि और ज्ञायिक सम्यग्दप्रि जीवोंका भङ्ग श्रवधिश्वानी जीवोंके समान है। वेदक सम्यग्दप्र जीवोंका भङ्क पद्मलेश्यावाले जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृतियोंको छोड़कर कहना चाहिए। सासादन सम्बक्त्वमें सात कर्मीका भङ्ग सामान्य नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व श्रौर नपुंसक वेदको छोड़कर कहना चाहिए। तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वञ्जर्पभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर त्रादि छह त्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और श्रजवन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेत्वा श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां माग श्रधिकतक स्थितिका वन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्षा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए।

३४८. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसकवेदको छोड़कर कहना चाहिए। देव-गतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता

स०] वज्ज । देवगदि॰ ज०हि०बं॰ पसत्थहावीसं णिय० । तं तु० ।

३४६. प्रंचिंदि० ज०द्वि०वं० तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगु०४-पसत्थ०तस०४-थिरादिछ०-णिमि० णि० वं० । तं तु० । तिएणगदि-दोसरीर-दोअंगो०वज्जरि०-तिणिणआण०-उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तेजा०-क०-समचदु०वएण०४-अगु०४-पसत्थिव०-तस०४-थिरादिछ०-णिमिएं । एवं ओरालि०ओरालि०अंगो०-वज्जरि० । एविर दोगदि-दोआण०-उज्जो० सिया० । तं तु० ।
सेसं पसत्थ [प-]गदीओ णि० वं० । तं तु० । चदुसंठा०--चदुसंघ०--अप्पसत्थ०दूमग-दुस्सर-अणादे० मणजोगिभंगो । एविर थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०

है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है, तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है।

३४९. पञ्चेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह श्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। तीन गति, दो शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, तीन श्रानुपूर्वी श्रौर उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर प्रत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, त्रगुरुलघचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर त्रादि छह त्रौर निर्माणको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर वज्जर्षभनाराचसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि दो गति, दो त्रानुपूर्वी त्रौर उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्वा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर अज़घन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेन्ना अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग त्रिधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। चार संस्थान, चार संहनन, ग्रप्रशस्त विहायोगित. दुर्भग, दुस्वर श्रीर श्रनादेय इनका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि स्थिर-त्रस्थिर, शुभ-त्रश्चभ त्रौर यशःकीर्ति-त्रयशःकीर्ति इन तीन युगलौका कदाचित् बन्धक तिषिण वि सिया॰ संखेज्जदिभा०।

३५०. सम्मामिच्छ० वेद्गभंगो । मिच्छादिही० मदिभंगो । सिएए० मणुम-भंगो । असिएए० तिरिक्खोधं । आहार० ओधं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

३५१. जहराणपरत्थाण-सिर्णयासो दुवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० श्राभिणिबो०णाणावरणीयस्स जहराणयं हिदिं वंधंतो चदुणाणा०-चदुदंसणा०-सादा०-जस०-उच्चा०-पंचंतरा० णिय० वं० । णिय० जहराणा० । एवमेदाश्रो एक-मेकस्स । तं तु० जहराणा० ।

३५२. णिद्दाणिदाण ज०िह०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-पंचंतरा० णि०वं० । णि० अजह० असंखेज्जगु० । चदुदंस०-भिच्छ०-वारसक०-हस्स-रिद-भय-दुगुं०-पंचिदि०--ओरालि०-तेजा०-क०--समचदु०-ओरालि० अंगो०-वज्जरि०-वण्ण०४--अगु०४--पसत्थ०--तस०४--थिरादिपंच-णिभि० णि०वं० । तं तु० । दोगदि-दोआणु०-उज्जो०-णीचा० सिया० । तं तु० । उच्चा० सिया०

होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है।

३५०. सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंका भङ्ग वेदकसम्यग्दिष्ट्यांके समान है ग्रोर मिथ्या-दिष्ट जीवोंका भङ्ग मत्यक्षानी जीवोंके समान है। संग्री जीवोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है और ग्रसंक्षी जीवोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान हैं। ग्राहारक जीवोंका भङ्ग ग्रोघके समान है। तथा अनाहारक जीवोंका भङ्ग कार्मणुकाययोगी जीवोंके समान है।

## इस प्रकार जघन्य स्वस्थानसन्निकर्प समाप्त हुग्रा।

३४१. जघन्य परस्थानसन्निकर्ष दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश। श्रोघसे श्रामिनिवोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उद्यगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु वह जघन्य स्थितिका ही बन्धक होता है।

३४२. निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच झानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति श्रीर पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रित, भय, जुगुण्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रीदारिक श्राझेपाङ्ग, वज्रर्थभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुछघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगित, अस चतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। दो गित, दो आनुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और कदाचित्

असंखेज्जगु०। एवं णिदाणिद्दाए भंगो चढुदंस०-मिच्छ०-बारसक०-इस्स-रिद-भय-दुगुं०--तिरिक्खगदि--मणुसगदि-पंचिदि०-ग्रोरालि०-तेजा०-क०-समचढु०-ग्रोरालि०-ग्रंगो०-वज्जरि०-वगण्ण०४-दोत्राणु०-ग्रगु०४--उज्जो०-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि०-णीचागोद ति ।

३५३. श्रसादा० ज०िड० वंधंतो खवगपगदीश्रो णिदाणिदाए मंगो। पंचदंसणा०-मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुं०--पंचिदि०-श्रोरालि०--तेजा०--क०--समचढु०श्रोरालि०श्रंगो०--वज्जिरि०-वएण०४-श्रगु०४-पस्तथ०-तस०४-सुभग--सुस्सर-श्रादे०णिमि० णि०वं०संखेज्जभाग०। हस्स-रिद-तिरिक्खगिद-मणुसगिद-दोश्राणु०-उज्जो०थिर-सुभ-णीचा० सिया० श्रसंखेज्जभाग०। श्ररिद-सोग-श्रथिर-श्रसुभ-श्रजस०
सिया०। तं तु०। जस०--उच्चा० सिया० श्रसंखेज्जगु०। एवं श्ररिद-सोग--श्रथिरश्रसुभ-श्रजस०।

अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेद्या अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उच्चगोत्रका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार निद्रानिद्राके समान चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कृषाय, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि पांच, निर्माण और नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३४३. ग्रसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके च्रपक प्रकृतियोंका भक्न निद्रानिद्राके समान है। पांच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रवभनाराच संहनन, वर्णचतुन्क, श्रगुरुलघुचतुन्क, प्रशस्त-विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, त्रादेय त्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित. तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, दो त्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रभ श्रीर नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्ररति, शोक, श्रस्थिर, त्रग्रम त्रौर त्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है त्रौर कदाचित् त्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्र इनका कदाचित बन्धक होता है श्रौर कदाचित श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य श्रसंख्यात-गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार त्रुरति, शोक, त्रस्थिर, त्रुशुभ त्र्रौर श्रयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३५४. कोधसंजि जि॰ हि०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादावे०-तिरिणसंजि० जस०-उचा०-पंचंत० णिय० वं० संखेज्जगु०। एवं तिरिणसंजि०-पुरिस०। णविरि माणे दोसंजलणं मायाए लोभसंज० पुरिस० चदुसंजलण ति भाणिद्व्यं। लोभे गित्थि संजल०-पुरिस०।

३५५. इत्थि० ज०हि०वं० खवगपगदीओ णिहाणिहाए भंगो। पंचदंस० मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि॰ लोजा०-क०-ओरालि॰ खंगो०-वएण्०-४ अगु०-४ पसत्थ०-तस०-४ सुभग-सुस्सर-प्रादे०-िण्मि० ण्० वं० असंखेज्जभाग०। सादा०-जस०-उच्चा० सिया० असंखेज्जगु०। असादा०-अरिद-सोग-तिरिक्ख०-मणुसग०-तिण्णिसंठा०-तिण्णिसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-अजस०-णीचा०-सिया० असंखेज्जभाग०। एवं ण्युंस०। एवरि पंचसंठा०-पंचसंघ०-णिरयाणु० ज०हि०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० णि० वं० असंखेज्जगु०। पंचदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-वोरसक०-णावुंस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-चदुवीसणामपगदीओ--णीचा० णि० वं० संखेज्जगु०। णिरयग०-वेचिव०-

३४४. क्रोध सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्श-नावरण, सातावेदनीय, तीन सञ्ज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धृक होता है। इसी प्रकार तीन सञ्ज्वलन श्रौर पुरुपवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मानमें दो सञ्ज्वलन, मायामें लोभ सञ्ज्वलन श्रौर पुरुपवेदमें चार सञ्ज्वलन कहना चाहिए। लोभमें सञ्ज्वलन श्रौर पुरुपवेदका सन्निकर्प नहीं होता।

२४४. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके चपक प्रस्तियोंका भङ्ग निद्रानिद्राके समान है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय,भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदा-रिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघ चतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रसचतुष्क,सुभग, सुस्वर, त्रादेय श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय. यशःकीर्ति और उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्चक होता है तो नियमसे अज्ञचन्य असंख्यातग्र्शी अधिक स्थितका बन्धक होता है। श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, तीन संस्थान, तीन संहनन, दो ग्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, ग्रस्थिर, ग्रुभ, ग्रग्रुभ ग्रयशःकीर्ति ग्रीर नीच गोत्र इनका कदाचित बन्धक होता है श्रौर कदाचित श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पांच संस्थान, पाँच संहनन श्रोर नरकगत्यानुपूर्वीकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार सञ्ज्वलन ग्रौर पाँच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पाँच दर्शनावरण, ग्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, चौबीस नामकर्मकी प्रकृतियाँ श्रीर नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। वेउव्वि०त्र्यंगो०-िण्रियाणु० णि० बं० णि० अज०। जह० अज० विद्याणपदिदार्यां वंधदि संखेज्जभाग० संखेज्जगु०।

३५६. तिरिक्लायु० ज०हि०बं० खवगपगदीश्रो णि० वं० श्रसंखेजिगु०। पंचदंस०-भिच्छ०-बारसक०--णवुंस०-भय--दुगुं०--तिरिक्लगदि० श्रपज्ञत्तसंजुत्ताश्रो पगदीश्रो णीचा० णि० बं०। णि० श्रज०। जह० श्रज० विद्वाणपदिदं श्रसंखेज्ज-भाग० संखेज्जगु०। सादावे० सिया० श्रसंखेज्जगु०। श्रसादा०-हस्स-रिद-श्ररदि-सोग--पंचजादि--श्रोरालि०श्रंगो०--श्रसंपत्त०--तस-थावर--बादर-मुहुम--पत्तेय-साधार० सिया०। यदि० बं० णि० श्रज० विद्वाणपदिदं श्रसंखेज्जभा० संखेज्जगु०। एवं मणुसायु०। णवरि एइंदियसंजुत्ताश्रो वज्ज।

३५७. देवायु० ज०िह०बं० खवगपगदीत्रो िण० बं० असंखेज्जगु०। पंच-दंस०--भिच्छ०-बारसक०--हस्स-रिद--भय--दुगुं०-पसत्थणामात्रो चदुबीसं िण० बं० संखेज्जगु०। इत्थि० सिया० संखेज्जगु०। पुरिस० सिया० असंखेज्जगु०। देवगदि-

नरकगित, वैकियिक शरीर, वैकियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो जधन्यको अपेक्षा अजधन्य नियमसे दो स्थान पितत स्थितियोंका वन्धक होता है। या तो संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है या संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

३५६. तिर्यञ्चायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगित, अपर्याप्तसंयुक्त प्रकृतियाँ और नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्यकी अपेचा अजघन्य दो स्थान पतित स्थितिका बन्धक होता है, या तो असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है या संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीयका कदाचित् बन्धक होता है या संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। असातावेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, पाँच जाित, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्रातास्पाटिका संहनन, त्रस, स्थावर, बाहर, सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य दो स्थानपित स्थितिका बन्धक होता है। या तो असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है या संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। या तो असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है या संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाित संयुक्त प्रकृतियाँको छोड़कर जानना चाहिए।

३५% देवायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चएक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रित, भय, जुगुष्सा और नामकर्मकी चौबीस प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता

१. मृ्लप्रतौ यदि० णि० बं० णि० इति पाठः।

वेउन्वि॰-वेउन्वि॰ अंगो॰-देवाणु॰ णि॰ वं॰, णि॰ अज॰ विद्वाणपदिदं संखेज्जभा॰ संखेज्जग्र॰।

ई५८. णिरयग० ज॰ हि०वं० खवगपगदीत्रो [ णिय० वं० ] असंखेजगु॰ । पंचदंस०--असादा०--भिच्छ०--वारसक०--णवुंस०--अरिद्--सो०--भय-दुगुं०--णाम० सत्थाणभंगो णीचा० णि० वं० पंखेजगु० । णिरयाणु० णि० वं० । तं तु० । एवं णिरयाणु० ।

३५६. तिरिक्खग० ज०िड्वं० खवगपगदीत्रो ग्रसंखेज्जगु०। पंचदंस०-मिच्छ०-वारसक०-हस्स-रिद-भय-दुगुं०-णाम० सत्थाणभंगो णीचा०िण० वं०। तं तु०। एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो०। मणुसगदि० तिरिक्खगदिभंगो। णविरि उच्चा०ि गि० वं० श्रसंखेज्जगु०ं।

है। पुरुपवेदका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्जधन्य दो स्थानपतित स्थितिका बन्धक होता है। या तो संख्यातवाँ भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। या तो संख्यातवाँ भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है।

३४८. नरकगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता हैं। पाँच दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कपाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, स्वस्थान भंगके समान नामकर्मकी प्रकृतियाँ और नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है जो नियमसे जघन्यकी अपेचा अजघन्य एक समय अधिक लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सिक्षकर्ष जानना चाहिए।

३४९. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव चएकप्रकृतिसोंका नियमसे बन्धक होता है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रित, भय, जुगुण्सा, स्वस्थान भङ्गके समान नामकर्मकी प्रकृतियाँ और नीच गोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेचा अजधन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए। मनुष्यगतिका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि उच्च गोत्रका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

मूलप्रतौ वं० श्रसंखेजा० इति पाठः । २. मूलप्रतौ श्रसंखेजगु० देवगदि० श्रसंखेजगु० देवगदि० इति पाठः ।

३६०. देवगदि० ज॰हि०वं० खवगपगदीत्रो [ णि० वं० ] त्रसंखेज्जगु०। पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०-चढुणोक० णिय० संखेज्जगु०। णाम सत्थाणभंगो।

३६१. एइंदि॰-ज॰ हि०बं० खव॰पगदीत्रो णि॰ बं० त्रसंखेज्जगु॰ । पंच्हंस॰-मिन्छ०--बारसक०--णवुंस॰-भय-दुगुं॰--णीचा॰ णि० बं॰ त्रसंखेज्जभा॰ । सादा० सिया॰ त्रसंखेज्जगु० । त्रसादा०--हस्स-रिद-त्ररिद-सोग० सिया० त्रसंखेज्जभा० । णाम॰ सत्थाणभंगो । एवं त्रादाव-थावर० । एवं बीइंदि॰-तीइं॰-चदुरि० ।

३६२. त्राहार० ज०ंद्वि०बं० खवगपगदीणं णि० बं॰ त्रसंखेज्जगु॰ । हस्स-रिद-भय-दुगुं० णि० बं॰ संखेज्जगु० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं त्राहार०त्रंगो० तित्थय॰ ।

३६३. राग्गोद० ज॰हि॰बं० खवगपगदीत्रो शि॰ बं॰ असंखेजागु०। पंच-दंस॰-भिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुं० शि० बं० असंखेजाभा०। सादा० सिया०

३६०. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ज्ञपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पांच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय और चार नोकषाय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भंग स्वस्थानके समान है।

३६१. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा और नीच गोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीयका कदाचित् बन्धक होता है शौर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। असातावेदनीय, हास्य, रित, अरित और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है शौर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। वामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्व-स्थानके समान है। इसी प्रकार आतप और स्थावर प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार द्वीन्द्रियजाित, जीन्द्रिय जाित और चतुरिन्द्रिय जाितकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३६२: श्राहारक शरीरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, भय श्रीर जुगुष्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भंग स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३६३. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ज्ञपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्सा

श्रसंखेज्जगु० । हस्स-रिद--श्ररिद-सोग-णीचा० सिया० श्रसंखेज्जभा० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं चदुदंस०-पंचसंघ०-श्रप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्रणादे० णग्गोदभंगो । णविरे खुज्ज०-वामण०-श्रद्धणारा०-खीलिय०-इत्थिवे० सिया० श्रसंखेज्जभा० । पुरिस० सिया० श्रसंखेज्जगु० ।

३६४. हुंड०-असंपत्त० ज०हि०बं० इत्थि०-णवुंस० सिया० असंखेज्जगु० । एवं अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०--तिरिणवेदाणि भाणिदव्वाणि । सुहुम-साधा-रण० एइंदियभंगो । णवरि सगपगदीश्रो जाणिदव्वाश्रो । एवं सव्वेसि णामाणं । णवरि अप्पष्णो सत्थाणं कादव्वं ।

३६५. ब्रादेसेण ऐरइएस ब्राभिणिवोधि० ज०िट०वं० चदुणा०-णवदंसणा०-सादा०--मिच्छ०--सोलसक०--पुरिस०--हस्स--रिद--भय-दुगुं०--मणुसग०--पंचिदि०--ब्रोरालि०--समचदु०--ब्रोरालि०ब्रंगो०--वज्जरि०--वएण० ४--मणुसाणु०--ब्रगु० ४--

इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। साता वेदनीयका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। साता वेदनीयका कदाचित् बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, अरित, शोक और नीचगोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है शोर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भक्त स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानके समान चार दर्शनावरण पाँच संहनन, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विद्योपता है कि कुञ्जकसंस्थान, वोमन संस्थान, अर्धनाराच संहनन, कीलक संहनन और स्रोवेद इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पुरुपचेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

३६४. हुएडसंस्थान और श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहननकी जझन्य स्थितिका बन्धक जीव स्त्रीवेद श्रौर नपुंसकवेदका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इस प्रकार श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय श्रौर तीन वेदोंकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए। सूदम श्रौर साधारण प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रिय जातिके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रपनी श्रपनी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। इसी प्रकार सब नामकर्मकी प्रकृतियोंका जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रपना श्रपना स्वस्थान करना चाहिए।

३६४. त्रादेशसे नारिकयोंमें त्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कवाय, पुरुषवेद, हास्य,रित, भय, जुगुण्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रियजाित, त्रौदारिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपङ्ग, वज्रवंभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क,

पसत्थ०-तस०४-थिरादिञ्ञक-णिमि०-उचा०-पंचंत० णि० वं० । तं तु० । एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं तु० ।

३६६. असादा० ज० हि॰ बं॰ पंचणा०-णवदंसणा०-भिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-मणुसग०-पंचिदि०-त्रोरालिय०-तेजा०-क०-समचदु० त्रोरालि०श्रंगो०-वज्जरि०-वण्ण०४--मणुसाणु०--त्रगु०४--पसत्यवि०--तस०४--सुभग--सुस्सर--त्रादे०--णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० बं० संखेन्जभा० । हस्स-रिद्-थिर-सुभ-जसगि० सिया० संखे-ज्जभा० । त्ररिद-सोग-त्राथिर--त्रसुभ-त्रजस० सिया० । तं तु० । एवं त्राथिर--त्रसुभ-त्रजस० ।

३६७. इत्थिवे० ज॰डि०बं॰ पंचणा०-णवदंसणा॰-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-मणुस०-पंचिंदि०--त्रोरालि०-तेजा०-क०-त्रोरालि०श्रंगो०-वएण०४-मणुसाणु०-

प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर ग्रादि छह, निर्माण, उच्चगोत्र ग्रौर पांच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी ग्रपेचा ग्रजघन्य एक समय ग्रधिकसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग ग्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सिन्कर्ष जानना चाहिए। किन्तु तब वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रौर ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी ग्रपेचा ग्रजघन्य एक समय ग्रधिकसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग ग्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है।

३६६. ग्रसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, ग्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, ग्रौदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्ची, त्रगुरुलचुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण, उच्चगोत्र ग्रौर पाँच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रजघन्य संख्यातवांभाग ग्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रजघन्य संख्यातवांभाग ग्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रजघन्य संख्यातवांभाग ग्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। ग्ररित, शोक, ग्रस्थिर, ग्रग्रुभ ग्रौर ग्रयशक्तीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है। ग्रैर कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ग्रपेक्षा ग्रजघन्य एक समय, ग्रिधिकसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवांभाग ग्रिधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार ग्रस्थिर, ग्रग्रुभ ग्रौर ग्रयशक्तीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३६७. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुष्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उच्चगोत्र श्रौर

त्रगु०४- पसत्थवि०--तस०४- सुभग-सुस्सर-त्रादे०--णिमि०उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेजनभागव्भिहयं० । सादासाद०-हस्स-रिद--त्ररिद-सोग--तिण्णिसंघ०--थिराथिर-सुभासुभ--नस०--त्रजस० सिया० संखेजनभा०। एवं णवुंस०। णविर पंचसंघ०-पंचसंघ०।

३६८. तिरिक्खायु॰ जिंदि०वं॰ पंचणाणावरणादिधुविगाणं णि॰ वं० संखेडजगु०। सेसाञ्रो परियत्तमाणियात्रो सन्वाञ्चोत्तिया० संखेडजगु०। एवं मणु-सायु॰। णवरि णीचुच्चा० सिया० संखेडजगु०।

३६६. तिरिक्खग० ज॰िड॰वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० संखेजनभा० । सादासाद०-तिरिणवे०-इस्स-रिद-अरिद-सोग० सिया० संखेजनभाग० । णाम० सत्थाणभंगो । पंचसंटा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० ओवं। सगपगदीओ संखेजनभाग० । णविर उच्चा० धुविगाणं कादव्वं । णामस्स अप्पपणो सत्थाणभंगो ।

पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रिधिक स्थितिका वन्धक होता है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रित, श्ररित, श्रोक, तीन संस्थान, तीन संहनन, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, श्रश्चभ, यशःकीर्ति श्रौर अयशः कीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवाँ भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच संस्थान श्रौर पाँच संहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है।

३६८. तिर्यञ्चायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण श्रादि घ्रुवबन्ध-वाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। शेष परावर्तमान सब प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य संख्यात-गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नीचगोत्र और उद्यगोत्रका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य संख्यात-गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

३६९. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुण्सा, नीच गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, तीन वेद, हास्य, रित, अरित और शोक इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। नामकर्मका भक्त सस्थानके समान है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनकी मुख्यतासे सिश्वकर्ष ओघके समान है। किन्तु अपनी प्रकृतियोंकी स्थितिको संख्यातवां भाग अधिक करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रको ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके साथ करना चाहिए। तथा नामकर्मकी अपनी अकृतियोंका भक्त सस्थानके समान है।

३७० तित्थय० ज० द्वि० वं चणा०-छदंसणा०-सादावे०--बारसक०-पुरिस०-हस्स--रिद--भय-दुगुं०--डचागो०-पंचंत० णि० वं मसंवेज्जगु०। णाम सत्थाणभंगो। एवं पढमाए पुढवीए।

३७१. बिदियाए पुढवीए आभिणिबो॰ ज॰टि॰बं॰ चढुणा०-छदंसणा०-सादावे॰-बारसक॰-पुरिस०-हस्स-रिद-भय-दु०-मणुसगिदयात्रो णिरयोघं पढमदंडओ उच्चा॰-पंचंत० णि० बं० । तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु॰ । एवमेदाओ एक-मेकस्स । तं तु० ।

३७२. शिदाशिदाए ज॰ टि॰ वं॰ पंचणा०-पढमदंडस्रो शि॰ वं॰ संखेज्जगु० । पचलापचला-थीणगिद्ध--मिच्छत्त-स्रणंताणुवंधि०४ शि॰ वं० । तं तु० । एवं थीण-गिद्धितय-मिच्छ०-स्रणंताणुवंधि०४ ।

३७०. तीर्थंकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव, पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुष वेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र श्रौर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। नामकर्मको प्रकृतियोंका भङ्ग खस्थानके समान है। इसी प्रकार पहिली पृथ्वीमें जानना चाहिए।

३७१. दूसरी पृथ्वीमें श्रामिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके चार ज्ञांनावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुष वेद, हास्य, रित, भय, जुगुन्सा श्रौर मनुष्यगति श्रादि प्रकृतियाँ सामान्य नारिकयोंके समान प्रथम द्रुडकमें कही गई प्रकृतियाँ, उचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी अपेता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर प्रत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ऋपेता ऋजघन्य एक समय ऋधिकसे लेकर प्रत्यका ऋसंख्यातवाँ भाग ऋधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी ग्रवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ग्रौर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग ग्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

३७२. निद्रानिद्रांकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण श्रादि प्रथम द्रग्डकमें कही गई प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रृज्ञ्च्यन्य संख्यात गुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्ता जुवन्धी चार इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है वि यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रज्ञघन्य एक समय श्रिष्ठकसे लेकर प्रत्यका श्रसंख्यातवां

३७४. इत्थिवे० ज॰ हि॰ वं॰ पंचणा॰-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०--भय-दु॰-णाम मणुसगदिसंजुत्ताओं उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु० । सादासाद०-चदुणोक०-समचदु॰-वज्जरिस०-थिरादितिणिणुयुगलं सिया॰ संखेज्जगु० । दोसंटा०-दोसंघ० सिया॰ संखेज्जभा० । एवं णुवुंस० । णुवरि चदुसंटा०-चदुसंघ० सिया० संखेजजभा० । श्रायु० णिरयोघभंगो ।

३७५ तिरिक्खग॰ ज॰हि०वं॰ हेटा उवरि एावुंसगभंगो। णामसत्थाणभंगो। एवं पंचसंठा०--पंचसंघ०--अप्पसत्थिवि॰-दूभग--दुस्सर-अणादे० हेटा उवरि। णामं अप्पप्पणो सत्थाणभंगो। एवं चदुसु पुढवीसु। सत्तमाए पुढवीए एसो चेव भंगो। एवरि णिदाणिदाए ज॰िट॰वं॰ पचलापचला-थीणगिद्धि-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४-

भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रौर श्रनन्तानुवन्धी चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३७३. श्रसातावेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके पाँच ज्ञानावरण श्रादि मनुष्यगित संयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यह सम्यग्दिए सम्बन्धी प्रकृतियोंको वाँधता है। इसी प्रकार श्ररित, शोक, अस्थिर, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३७४. स्रीवेदकी जघन्य स्थितिका यन्यक जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुष्सा, नामकर्मकी मनुष्यगित संयुक्त प्रकृतियाँ, उद्यगित्र श्रौर पाँच अन्तराय इनका नियमसे यन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, चार नोकपाय, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, स्थिर श्रादि तीन युगल इनका कदाचित् बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां माग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी श्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि चार संस्थान श्रोर चार संहननका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां माग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रायुकर्मकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य नारिकरोंके समान है।

३७४. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे उपरकी प्रक्षतियोंका भक्त नपुंसकवेदके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भक्त स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर श्रीर अनादेयकी मुख्यतासे नीचे उपरकी श्रपनी-श्रपनी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा नामकर्मकी श्रपनी श्रक्तियोंका भंग स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार तीसरी आदि चार पृथिवियोंमें जानना चाहिए। सातवीं पृथ्वीमें यही मंग है। इतनी विशेषता है कि निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व,

तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० णि० वं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवमेदाञ्रो एकमेकस्स । तं तु० । पंचसंटा०--पंचसंघ०--ञ्रणसत्थ०--दूभग--दुस्सर-त्र्राणादे० तिरिक्खगदिसंजुत्ताञ्चो कादव्वाञ्चो ।

३७६. तिरिक्खेसु मूलोघं। एवरि खवगपगदीएां शिहाणिहाए भंगो। पंचिंदियतिरिक्ख०३ श्राभिणिबो॰ ज॰ द्वि०बं० चढुणा॰--एवदंसणा॰-सादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रिद-भय-दु०-देवगदि-पंचिंदि०--वेउव्वि०--तेजा०-क०-समचढु०वेउव्वि०श्रंगो०--वएए०४--देवाणु०--श्रगु०४--पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०--शिमि०-उच्चागो०--पंचंत० एि० बं०। तं तु०। एवमेदाश्रो एक्कमेक्कस्स। तं तु०।
श्रसादा० ज॰ द्वि०बं० शिरयोघं। एवरि देवगदिसंजुत्तं।

श्रनन्तानुबन्धी चार, तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे छेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इह प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष होता है। किन्तु ऐसी श्रवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर श्रौर श्रनादेय इनको तिर्यञ्चगित सिहत करना चाहिए।

३७६. तिर्यञ्चोंमें मूलोघके समान भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि चपक प्रकृतियोंका भङ्ग निद्धानिद्धाके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिकमें श्राभिनिवोधिक ज्ञानावरणुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता-वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक त्राङ्गोपांग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, त्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर ग्रादि छह, निर्माण, उच्चगोत्र ग्रीर पांच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्जघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी श्रवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेजा अजघन्य एक समय त्रधिकसे लेकर पल्यका त्रसंख्यातवां भाग त्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। त्रसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति संयुक्त करना चाहिए ।

३७८. मणुस०३ खवगपगदी० श्रोघं । देवगदि०४ श्राहार०भंगो० । णिरय-गदि-णिरयाणु० श्रोघं । सेसं पढमपुढविभंगो । मणुसश्रपज्जत्तेसु पंचिदियतिरिक्ख-श्रपज्जत्तभंगो ।

३७६. देवेसु णिरयोघं । णविर एइंदिय-श्रादाव-थावरं णादव्वं । एवं भवण०-वाण्वेते । जोदिसि ० -सोधम्भीसा ० विदियपुढिविभंगो । एविर एइंदिय-श्रादाव-थावर० भाणिदव्वा । सणकुमार याव सहस्सार त्ति विदियपुढिविभंगो । एवं चेव श्राणद याव णवगेवज्ञा ति । णविर तिरिक्लगिदचढुकं वज्ज । श्रणुदिस याव सव्वद्टा ति पढम-दंडश्रो विदियपुढिविभंगो । एवं विदियदंडश्रो वि । श्रसादा०-मणुसायु० णि० ।

३८०. सन्वएइंदिएस्र तिरिक्खोघं । विगलिंदियपज्जत्तापज्जत्त-पंचिदिय-तस-अपज्जत्त० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचिदिय--पंचिदियपज्जत्त० खवगपगदीणं श्रोघं । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

३८१. पंचकायाणं तिरिक्खोघं। एविर तेउ०-वाउ० तिरिक्खगदि०--तिरि-क्खाणु०--णीचा० पुन्वं काद्व्वं। तस-तसपज्जत्ता खवगपगदीणं मूलोघं। सेसाणं मणुसोघं। एविर वेउव्वियद्यकं त्रोघं।

३७८. मनुष्यित्रक्तमें चपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। देवगतिचतुष्कका भङ्ग श्राहारक शरीरके समान है। नरकगित श्रीर नरकगत्यानुपूर्वीका भङ्ग श्रोधके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पहली पृथिवीके समान है। मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रियितर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान है।

३७९. देवोंमें सामान्य नारिकयों के समान भड़ है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रौर स्थावर प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। इसी प्रकार भवनवासी श्रौर व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए। ज्योतिष्क, सौधर्म श्रौर ऐशान कल्पके देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भड़ है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, आतण श्रौर स्थावर प्रकृतियाँ कहनी चाहिए। सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें दूसरी पृथ्वीके समान भड़ है। तथा इसी प्रकार श्रानत कल्पसे लेकर नौ श्रैवेयक तकके देवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति चतुष्कको छोड़कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। श्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक्षेके देवोंमें प्रथम दगडकका भङ्ग दुसरी पृथिवीके समान है। इसी प्रकार दूसरा दगडक भी जानना चाहिए। तथा श्रसाता वेदनीय श्रौर मनुष्यायुका नियमसे बन्धक होता है।

३८०. सब एकेन्द्रियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान मंग है। विकलेन्द्रिय पर्याप्त, विकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें चपक प्रकृतियोंका भङ्ग अभिके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है।

३८१. पांच स्थावर कायिक जीवोंका मङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्राग्नकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्र इनको पहिले कहना चाहिए। त्रस श्रीर त्रस पर्याप्त जीवोंमें त्रपक प्रकृतियोंका मङ्ग मूलोघके समान है। शेष प्रकृतियोंका मङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिक छः श्रोघके समान है।

३८२. पंचमण्॰--तिरिण्वचि० श्राभिर्णिबोधि०श्रादि श्रोतं । णिहाणिहाए ज०िह०बं० पंचणा॰--चदुदंस०--सादावं०--चदुसंज०-पुरिस०-जस०--उच्चा०--पंचंत० णि॰ वं० श्रसंखेजजगु॰ । पचलापचला-श्रीणिगिद्धि-मिच्छत्त-श्रणंताणुवंधि०-४ णिय० बं० । तं० तु० । णिहा-पचला-श्रहकसा०-हस्स-रिद्--भय--दुगुं०-देवगिद-वेजिवय०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०श्रंगो०-वएण्०४--देवाणु०-श्रगु०४--पसत्थिव०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि० णि० वं० संखेजजगु० । एवं श्रीणिगिद्धि०३-भिच्छ०-श्रणंताणु-वंधि०४ ।

३८३. शिद्दाए ज०द्वि०वं० खत्रगपगदीशं शिद्दाशिद्दाए भंगो । पचला शि० वं० । तं तु॰ । हस्स-रिद-भय-दु॰--देवगदि--पसत्थसत्तावीसं शि॰ वं॰ संखेजनगु० । श्राहारदुगं तित्थयरं सिया॰ संखेजनगु॰ । एवं पचला० ।

३८४. ऋसादा॰ ज॰िंढ॰ खवगपगदीएां गिदाए भंगो । णिदा-पचला-भय

३८२. पांच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें श्राभिनिवोधिक ज्ञानावरण् श्रादिका भक्त श्रोघके समान है। निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका वन्धक पाँच ज्ञानावरण्, चार दर्शनावरण्, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुपवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रज्जघन्य श्रसंख्यातगुण् श्रिष्ठक स्थितिका वन्धक होता है। प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व श्रोर श्रनन्तानुवन्धी चार इनका नियमसे वन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रोर श्रज्जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रज्जघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रज्जघन्य एक समय श्रिष्ठकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां माग श्रिष्ठक तक स्थितिका बन्धक होता है। निद्रा, प्रचला, श्राठ कपाय, हास्य, रित, भय, जुगुण्सा, देवगित, वैकियिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मणुशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्रांगोपांग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, श्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रिष्ठक स्थितका वन्धक होता है। इसी प्रकार स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारको मुख्यतासे सिन्नकर्प जानना चाहिए।

३८३. निद्राकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवके सब प्रकृतियोंका भक्क निद्रानिद्राके समान है। प्रचलाको नियमसे वन्धक होता है। जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रिधिकसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, भय, जुगुष्सा, देवगित श्रादि प्रशस्त सत्ताईस प्रकृतियाँ इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्राहारक द्विक श्रीर तीर्थंकर इनका कदाचित् बन्धक होता है। यदि बन्धक. होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक. होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धि होता है। इसी प्रकार प्रचला प्रकृतिकी मुख्यतासे सिक्षकर्ष जानना चाहिए।

३८४. श्रसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके चपक प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राके समान है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुण्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक दुगुं ॰--देवगदि--पंचिदि०--वेउव्व०--तेजा०--क०-समचदु०--वेउव्वि० अंगो०-वएण०४-देवाणु०-अगु०४--पसत्थ०--तस०४--सुभग--सुस्सर--आदे०--णिमि० णि० वं० संखे-जगु० । हस्स-रदि-थिर-सुभ० सिया० संखेज्जगु० । जस० सिया० असंखेज्जगु० । अरदि--अथर--असुभ--अजस० सिया० । तं तु० । एवं अरदि--सोग--अथर--असुभ-अजस० ।

३८५. अप्पच्चक्खाणकोध॰ ज॰हि॰बं॰ खवगपगदीणं णिदाए भंगो। तिरिएणक॰ णि॰ बं॰। तं तु०। सेसाणं णिदाए भंगो। एवं तिरिएणकसा०।

३८६. पच्चक्लाणकोध० ज०डि॰बं० खबगपगदीणं णिदाए भंगो । सेसात्रो हेडा उवरिं संखेज्जगु॰ । तिरिणक० णि० बं० । तं० तु॰ । एवं तिरिणक॰ ।

शरीर, तैजश शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविद्दायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, स्थिर श्रौर श्रुभ इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। यश्रकीर्तिका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है। श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रौर श्रयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३८४. श्रव्रत्याख्यानावरण कोधकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके ज्ञपक प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राके समान है। तीन कषायोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थिति का भी बन्धक होता है श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थिति का बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेज्ञा श्रज्ञघन्य एक समय श्रिधकसे लेकर प्रत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग श्रिधक तक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राके समान है। इसी प्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३८६. प्रत्याख्यानावरण क्रोधको जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके ज्ञपक प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राके समान है। शेष प्रकृतियोंका नीचे ऊपर नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीन कषायोंका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेज्ञा अज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तीन कषायोंकी मख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३८७. इत्थिवे० ज॰ हि०वं० पंचणा०--चदुदंस०--चदुसंज०--पंचंत० णि॰ वं॰ असंखेडजगु० । पंचदंस०--मिच्छ०--वारसक०--भय--दुगुं०--पंचिदि०--तेजा०--क०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-मुभग-मुस्सर--आदे०--णिथि० णि० वं॰ संखेडजगु० । सादा०-जस०-उचा० सिया० संखेडजगु० । असादा०--चदुणोक०--तिरिण-गिद-दोसरीर--समचदु०-दोश्रंगो०-वडजरि०-तिरिणश्राणु०--उडजो०--थिगथिर--मुमा-सुभ-अजस०-णीचा० सिया० संखेडजगु० । णग्गेष्ट०-सादि०-वडजणारा०-णाराय सिया० संखेडजभा । एवं णवुंस० । णवरि दोगदि-समचदु०-वडजरिस०-दोश्राणु०-उडजो०-थिराथिर-सुभासुभ-अज०-णीचा० सिया० संखेडजगु० । चदुसंटा०-चदुसंव० सिया० संखेडजभा० ।

३८८. श्रायुगाएां चदुएएां पि खवगपगदीएां श्रमंखेडजगुः । सेसाएां मणुसभंगो । ३८६. णिरयगदि० ज०डि०वं० खवगपगदीएां श्रोघं । पंचदं०--श्रसादा०-

३८७. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच शान।वरण, चार दर्शनावरण, चार सञ्ज्वलन श्रीर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्यक होता है जो नियमसे श्रज्जधन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पांच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेद्विय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, श्रगुरु-लघुचतुल्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुल्क, सुभग, सुखर, ब्रादेय और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अज्ञचन्य संन्यातगुणी अधिक स्थितका बन्धक होता है। साता वेदनीय, यशःकीर्ति श्रोर उच्चगोत्रका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्थक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रसाता वेदनीय, चार नोकपाय, तीन गति, दो शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराचसंहनन, तीन श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुम, श्रश्चम, श्रयशःकीर्ति श्रीर नीचगीत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है ग्रोर कदाचित ग्रान्यक होता है। यदि वन्यक होता है तो नियमसे ग्रजघन्य संख्यातगुणो श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। न्यग्रोधसंस्थान, खातिसंस्थान, वज्रनाराच संहनन और नाराच संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजधन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार नप् सकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि दोगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ, अयशःकीर्ति श्रोर नीचगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रथन्यक होता है। यदि वन्यक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। चार संस्थान और चार संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है।

३८८. चार श्रायुश्रोंकी भी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव खपक प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है।

३८९, नरकगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके चपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके

मिच्छ०--बारसक०--अरिद्-सोग--भय-दु०-पंचिदि०-वेउव्व०--तेजा०-क०-वेउव्व०-अंगो०--वरण्ण०४-अगु०-तस०४-अथिर-अग्नुभ-अजस०--णिमि०-णीचा० णि० बं० संखेज्जगु०। णवुंस०--हुंडसं०--अप्पसत्थ०--दूभग--दुस्सर--अणादे० णि बं० संखे-ज्जभा०। णिरयाणु० णि० बं०। तं तु०। एवं णिरयाणु०।

३६०. तिरिक्खगिद् जि० डि॰ बं० खवगाएं िएरयगिद्भंगो । पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०-हस्स--रदिभ्भय-दु०-पंचिदि०-ग्रोरालि०--तेजा०--क०-समचदु०-ग्रोरालि०ग्रंगो०--वज्जरि०--वएण्०४-त्रगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराद्पिंच िए० बं० संखेज्जगु० । तिरिक्खाणु०--णीचा० िए० बं० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचागो० ।

३६१. मणुसग० ज०ड्वि०बं० श्रोरालि०--श्रोरालि०श्रंगो०--वज्जरि०--मणु-

समान है। पांच दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारहकषाय, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मण्शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोणङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, त्रसचतुष्क, श्रास्थर, श्रशुभ, श्रयशःकीर्ति, निर्माण श्रीर नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितका बन्धक होता है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर श्रीर श्रनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवांभाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्रा अजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवांभाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३९०. तिर्यञ्चगितकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके चपक प्रकृतियोंका भक्ष नरकगितके समान है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारहकषाय, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाित, श्रौदारिकश्रारार, तैजसश्रारा, कार्मण्शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वञ्जर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, श्रगुरुतघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क श्रौर स्थिर आदि पाँच इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है। इसीप्रकार तिर्यञ्चन्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार तिर्यञ्चन्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार तिर्यञ्चन्यन्यन्त्र, उद्योत श्रौर नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्धिक जानना चाहिए।

३९१. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव औदारिक शरीर, श्रौदारिक श्रांगोपांग, वज्जर्षभनाराच संहनन श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता साणु० णि॰ वं॰ । तं तु॰ । सेसाणं तिरिक्खगदिभंगो । णवरि तित्थय०सिया० संखेज्जगु॰ । एवं मणुसगदिपंचगस्स ।

३६२. देवगदि॰ ज०डि०वं० पंचणा०--चदुदंस०--सादा॰--चदुसंज०--पुरिस॰जस॰--उच्चा॰--पंचंत॰ णि० वं० असंखेज्जगु॰। हस्स--रदि-भय--दु० णि० वं०
संखेज्जगु॰। पंचिदियादिपसत्थसत्तावीसं णि० वं०। तं तु॰। तित्थय० सिया॰।
तं तु०। एवमेदाओ एकमेकस्स। तं तु०।

३६३. एइंदि० ज०द्वि०वं खिवगाणं त्रोघं । पंचदं०--मिच्छ०--वारसकसा०-भय--दु०--णाम सत्थाणभंगो णीचा० णि० वं० संखेजजगु०। सादा०-जस० सिया०

है। िकन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यिद अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेन्ना अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है। इतनी विशेपता है कि तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यिद् वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसोप्रकार मनुष्यगतिपञ्चककी मुख्यतासे सिचकर्प जानना चाहिए।

३९२. देवगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुपवेद, यशकीर्ति, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, भय श्रीर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि प्रशस्त सत्ताईस प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेजा अजघन्य एक समय अधिकसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रजधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेन्ना अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका ऋसंख्यातवां भाग ऋधिकतक स्थितिका वन्धक होता है।

३९३. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवके चपक प्रकृतियांका भक्ष श्रोघके समान है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कषाय, भय, जुगुण्सा, नाम कर्मकी स्वस्थान भक्षवाली प्रकृतियाँ श्रीर नीचगोत्रका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय श्रीर यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है।

श्रसंखेज्जगु० । श्रसादा०--चदुणोक ॰--थिराथिर--सुभासुभ--श्रज॰-उज्जो॰ सिया० संखेज्जगु० । ण्वुंस॰-हुंड०--दूभग-श्रणादे॰ णि॰ बं० संखेज्जभा० । एवं बीइं०-तीइं॰-चदुरिं॰ हेट्टा उविरं एइंदियभंगो । णाम० संत्थाणभंगो ।

३६४. णग्गोद० ज०द्वि०वं० खिवगाणं त्रोघं।सेसाणं इत्थिवेदभंगो। णाम० सत्थाणभंगो। सन्वाणं संघड०--त्रप्यसत्थ०--दूभग--दुस्सर-त्र्रणादेज्जाणं हेद्वा उवरिं इत्थिवेदभंगो। णविर किं चि विसेसो जाणिद्व्वो। वेदेसु णाम त्रप्पपणो सत्थाणभंगो।

३६५. विचजोगि--ग्रसचमोसविचजोगि॰ तसपज्जत्तभंगो । कायजोगि-ग्रोरा-लियकायजोगि० ग्रोघं । ग्रोरालियमिस्से तिरिक्खोघं । एविर देवगदि॰ ज०िड॰ वं॰ पंचणा॰--छदंसणा॰--सादावे॰-बारसक॰-पंचणोक॰--पंचिदि०-तेजा॰-क॰-समचदु०-वएण०४--ग्रगु०४--पसत्थ०--तस०४--थिरादिछ०--णिभि०--उच्चा०-पंचंत० णि० वं॰ संखेज्जगु० । वेडिव्व०--वेडिव्व०ग्रंगो०--देवाणु० णि० वं० । तं तु० । तित्थय०

यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञान्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। असाता वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अग्रुभ, अयशकीर्ति और उद्योत इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञान्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, दुर्भग और अनादेय इनका नियमसे वन्धक होता है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, दुर्भग और अनादेय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अज्ञान्य संख्यातवांभाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार द्वीन्द्रिय जाति, जीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रिय जातिकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका भक्न एकेन्द्रिय जातिके समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भक्न स्वस्थानके समान है।

३९४. न्यग्रोघ परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके स्नपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रीवेदके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। सब संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्चर श्रीर श्रनादेय इनकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि कुछ विशेष जानना चाहिए। तीन वेदोंमें नामकर्मकी श्रपनी श्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है।

३९४. वचनयोगी और असत्यम्षावचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग अस पर्याप्तकोंके समान है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंमें ओघके समान है। औदारिक मिश्र काययोगमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पांच नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, असचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यातुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है बौर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेना अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर प्रथका असंख्यातवाँ

सियाः । तं तुः । एवमेदात्रो एक्सेक्स्स । तं तुः ।

३६६. वेउव्वियका॰ आभिणिदंडग्रो जोदिसियपदमदंडग्रो व्व ग्रसाद॰ विदिय-दंडय०। णिदाणिदाए ज॰ द्वि॰ वं॰ पचलापचलादीणं भिच्छ०--ग्रणंताणुवंधि०४ णियमा वं॰। तं तु०। तिरिक्ष्वग०-तिरिक्ष्वाणु०-उज्जो० सिया०। तं तु०। मणु-सग०--मणुसाणु०--उच्चा० सिया॰ संखेजजगु०। ध्विगाणं णि० वं० संखेजगु०। एवं थीणुगिद्धि०३-मिच्छ०-ग्रणंताणुविथ०४।

३६७. इत्थिवे॰ ज॰िड॰वं॰ पंचणा०--णत्रदंमणा०--पिच्छ॰--सोलसक०-भय-दु०-पंचिदि॰--ग्रोरालि०--तेजा०--क॰--ग्रोरालि०ग्रंगो॰--वरण०४--ग्रगु०४-पसत्थ०-

भाग श्रिषक तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् वन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका सिन्नकर्प जानना चाहिए। किन्तु ऐसी श्रबस्थामें वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका चन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपंचा श्रजधन्य एक समय श्रिषकसे लेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है।

३९६. वैक्रियिक काययोगमें श्राभिनिवोधिक प्रथमदराडक ज्योतिषी देवांके प्रथम द्रगडकके समान है। तथा श्रसाता वंदनीय दूसरा द्रगडक भी इसीप्रकार है। निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव प्रचलाप्रचला ग्रादि, मिथ्यात्व ग्रीर ग्रानन्तानुबन्धो चारका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेचा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यातुपूर्वी श्रौर उद्योत इनका कदाचित बन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रज्जघन्य एक समय श्रधिकसे लंकर प्रत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका वन्धक होता है। मनुष्य गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रौर उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् ग्रबन्घक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रजधन्य संख्यातग्रणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रौर श्रनन्तानुबन्धी चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३६७. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनोवरण, मिश्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुण्सा, पञ्चेन्द्रियज्ञाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति,

तस०४-सुभग-सुस्सर--त्रादे०-णिभि०-पंचंत० णि० वं० संखेजागु०। सादासाद०-चढुणोक०--दोगदि--समचढु०--वज्जरि०--दोत्राणु०-उज्जो०-थिराथिर--सुभासुभ-जस०-त्राजस०--दोगोदं सिया० संखेजा०। दोसंठा०--दोसंघ० सिया० संखेजाभा०। एवं णवुंस०। णवरि पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोत्रायु० देवोघं।

३६८. णगोद० ज॰ हि०बं० पंचणा॰-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०पुरिस०-भय-दु०-पंचिदि॰--म्रोरालि०-तेजा॰-क०--म्रोरालि०म्रंगो०-वण्ण॰४म्रागु॰४-पसत्थ०-तस०४-म्रभग-सुस्सर-म्रादे०-णिमि॰-पंचंत० णि० बं० संखेजगु॰। सादासाद०-चदुणोक०-दोगदि-वज्जिरि॰-दोन्राणु०-उज्जो॰-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-म्रजस०-णीचुचा० सिया॰ संखेज्जगु०। वज्जणारा॰ [सिया०]। तंतु०।
एवं वज्जणारा०। चदुसंठा०-चदुसंघ०--म्रप्सत्थ०--दूभग-दुस्सर-म्रणादे० णग्गोद-

त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य संख्यातगुणी त्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। साता वेदनीय, त्रसाता वेदनीय, चार नोकषाय, दोगित, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रपंभनाराच-संहनन, दो त्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, त्रस्थिर, शुभ, त्रशुभ, यशकोर्ति, त्रयशकोर्ति और दो गोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् त्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातवां भाग त्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। दो संस्थान और दों संहनन इनका कदाचित् वन्धक होता है और कदाचित् त्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच संस्थान, पाँच संहनन और दो त्रायुका भक्न सामान्य देवोंके समान है।

३९८. न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रीदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण त्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, चार नोकषाय, दो गति, वजूर्षभनाराच संहनन, दो त्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, त्रस्थिर, ग्रुभ, त्राग्रभ, यशःकीर्ति, श्रयशःकोर्ति, नीचगोत्र श्रौर उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। वजुनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग श्रिधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वजनाराचसंहननकी मुख्यतासे . सन्निकर्ष जानना चाहिए। चार संस्थान, चार संहनन, ग्रप्रशस्तविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष न्यत्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान है। इतनी विशेषता है कि कुन्जक संस्थान, वामन संस्थान, अर्द्धनाराच संहनन और कीलक भंगो । रावित खुज्जसंठा०-वामरासंठा०-त्रद्धारा०-खीलिय० इत्थि० सिया० संखेजन भाग० । पुरिस० सिया० संखेज्जरा० । हुंड०-त्र्यसंपत्त०--त्रप्पसत्थ०-दृभग-दुस्सर-त्रारादे० पुरिस० सिया० संखेजजंगु० । इत्थिवे०-रावुंस० सिया० संखेजनभा० ।

३६६. एइंदि० ज॰ हि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-भिच्छ०--सोलसक०--भय-दु०--तिरिक्खग०--श्रोरालि०--तेजा०--क०-वएण०४-तिरिक्खाण०--श्रगु०४--वाद्र--पज्जत्त-पत्ते०--णिमि०--णीचा०--पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु० । सादासादा०-चदु-णोक०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-श्रजस० सिया० संखेज्जगु० । णवुंस०-हुंडसं०-दुभग--श्रणादे० णि० वं० संखेज्जभाग० । श्रादाव० सिया० । तं तु० । थावरं णि० वं० । तं तु० । एवं श्रादाव-थावर० । एवं वेउव्वियमिस्स० । णवरि मिच्छत्त-

संस्थानकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव स्त्रीवेदका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिधिक स्थितिका वन्धक होता है। पुरुपवेदका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। हुएडसंस्थान, असम्प्राप्तास्प्रणिटका संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर श्रौर श्रनादेय इनकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पुरुपवेदका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। श्रीवेद श्रौर नपुंसकवेदका कदाचित् वन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगं भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगं भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है।

३९९. एकेन्द्रिय जातिको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलहकपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर. कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क. तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, नीच गोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका चन्धक होता है। साता चेदनीय, श्रसाता वेदनीय, चार नोकपाय, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशुभ श्रोर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रजघन्य संख्यातगुणी ग्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। नपुंसकवेद, हुएडसंस्थान, दुर्भग और श्रनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजधन्य संख्यातवाँ भाग ग्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। ग्रातपका कदाचित बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि वत्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्जघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेन्ना अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका <del>श्रसं</del>ख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। स्थावरका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेत्ता . श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रातप श्रीर स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

पगदी यम्हि संखेजजगुण्बभिहयं तिम्ह संखेजजभागबभिहयं कादव्वं । सम्मत्तपगदीत्रो संखेजजगुण्बभिहयात्रो ।

४००. त्राहार॰--त्राहारिमस्स॰ त्राभिणिबोधि॰ ज॰िड॰बं॰ चढुणा०--छदं--सणा०-सादा०-चढुसंज॰-पंचणोक०-देवगिद-पसत्थद्वावीस-उच्चा०-पंचंत॰ णि० बं०। तं तु०। तित्थय॰ सिया०। तं तु०। एवमेदात्रो एकमेकस्स। [तं तु०]।

४०१. श्रसादा॰ ज०डि॰वं॰ पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिसं०-भय-दु० देवगदि-पसत्थपणुवीस-उच्चा०-पंचंत० णि० संखेज्जभाग०। हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस०-तित्थय० सिया० संखेज्जभाग०। श्ररदि-सोग-श्रथिर-श्रस्भ-श्रजस० सिया०। तं तु०। एवं श्ररदि-सोग-श्रथिर-श्रसुभ-श्रजस०।

इसी प्रकार वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें अपनी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृतियाँ जहाँपर संख्यातगुणी अधिक कही हैं वहाँ पर संख्यातवां भाग अधिक करनी चाहिए और सम्यक्त्व सम्बन्धी प्रकृतियाँ संख्यातगुणी अधिक करनी चाहिए।

४००. त्राहारककाययोग त्रौर त्राहारक मिश्रकाययोगमें त्राभिनिवोधिक ज्ञानावरण की जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पांच नोकषाय, देवगित ग्रादि प्रशस्त ग्रहाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र ग्रौर पाँच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और ग्रज्ज्ञचन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रज्ज्ञचन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि ग्रज्ज्ञचन्य स्थितिका ग्रम्संख्यातवां भाग त्रिधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। तथिंकर प्रकृतिका कदाचित् वन्धक होता है। यदि ग्रज्ज्ञचन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ग्रपेचा ग्रज्ज्ञचन्य एक समय ग्रधिकसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग ग्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। यदि ग्रज्ज्ञचन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ग्रपेचा ग्रज्ज्ञचन्य एक समय ग्रधिकसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग ग्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सिन्तकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी ग्रवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रीर ग्रज्ज्ञचन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रज्ज्ञचन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको ग्रपेचा ग्रज्ज्ञचन्य एक समय ग्रधिकसे लेकर पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग ग्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

४०१. श्रसातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छ्रह दर्शनावरण, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगित श्रादि पच्चीस प्रशस्त प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र श्रीर पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञचन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, स्थिर, श्रुभ, यशःकोर्ति और तीर्थंकर इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञचन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्ररित, श्रोक, श्रस्थिर, अश्रभ और श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है श्रीर अज्ञचन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञचन्य स्थितिका बन्धक होता है श्रीर अज्ञचन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञचन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता अज्ञचन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्ररित, श्रोक, श्रस्थिर, श्रिभ और श्रयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४०२. देवायु॰ ज०िह०वं० पंचणा॰-चदुदंस॰-सादावे०-चदुसंज॰-पंचणोक०-देवगिद-पसत्थद्वावीस--उचा०--पंचंत० णि० वं० संखेजजगु०। तित्थय॰ सिया० संखेजजगु॰।

४०३. कम्मइग॰ श्रोरालियमिस्सभंगो । एवरि तित्थय॰ ज०हि०वं मणुसगदि-पंचगस्स सिया॰ संखेजनगु॰ । देवगदि०४ सिया॰ । तं तु० पलिदोवमस्स श्रसंखेजनिद्भा० ।

४०४. इत्थि०-पुरिस० अभिणिवोधि० ज०हि०वं० चदुणा०-चदुदंस०-सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० जहराणा० । एवमराण-मराणाणं जहराणा० । सेसाओ पगदीओ पंचिदियभंगो ।

४०५. णवुंसगे खिवगात्रो इत्थिवेदभंगो । सेसा पगदी मृलोघं ।

४०६ अवगदवे आभिणिबोधि ज०िड वं चदुणा --चदुदंस०-सादा०-जस०-उचा -पंचंत० णि० वं जहएणा । एत्रमएणमएणस्स जहएणा । चदुसंज० मूलोघं ।

४०२. देवायुकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार सङ्ख्लन, पाँच नोकपाय, देवगित आदि प्रशस्त अद्वाईस प्रकृतियाँ, उद्यगीत और पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कराचित् बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजधन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४०३. कार्मण काययोगी जीवोंका भक्त श्रोदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्यगित पञ्चकका कदाचित् बन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। देवगित चतुष्कका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो वह नियमसे श्रजघन्य पल्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४०४. स्त्रीवेद श्रौर पुरुपवेदवाले जीवोंमें श्राभिनिबोधिक श्रानावरणकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव चार श्रानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुपवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी श्रवस्थामें वह नियमसे जघन्य स्थितिका वन्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका मङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है।

४०४. नपुंसकवेदवाले जीवोंमें चापक प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है।

४०६. श्रापगतवेदवाले जीवोंमें श्राभिनिबोधिक श्वानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार श्वानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी

४०७. कोध-मार्या-माया० त्रोघं। स्वापि स्वनापगदीसं इत्थिवेदभंगो। मोह० विसेसा०। [कोहे] कोधसंज० [ज०द्वि॰वं॰] तिस्स्तिः स्थिवेदभंगो। मोस० पुरिस० त्रोघं। मार्से मास्तिं ज०द्वि॰वं॰ दोस्सं संज०स्ति० वं०सि० जहस्सा०। मायाए मायसंज० ज०द्वि॰वं॰ लोभसंज० स्थि० वं०सि० जहस्सा०। [लोभे लोभसंज०] मुलोघं।

४०८. मदि०-सुद० तिस्क्िवां । विभंगे श्राभिणिबोधि० ज०िड बं० चढुणा०-णवदंसणा०--सादा०--भिच्छ०-सोलसक०--पंचणोक०--देवगदिपसत्थहावीस--उच्चा०-पंचंत० णि० बं० । तं तु० । एवभेदाश्रो एकभेक्कस्स । तं तु० ।

श्रवस्थामें वह नियमसे जघन्य स्थितिका वन्धक होता है। चार सञ्जवलनका भङ्ग मुलोघके समान है।

४०% कोध, मान और माया कषायवाले जीवोंमें श्रोधके समान भक्क है। इतनी विशेषता है कि त्रापक प्रकृतियोंका भक्क स्त्रीवेदके समान है। मोहनीयकी कुछ विशेषता है। कोधकषायमें कोध सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन सञ्ज्वलनोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेदका भक्क श्रोधके समान है। मान कषायमें मान सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव दो सञ्ज्वलनों का नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। माया कषायमें माया सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। माया कषायमें माया सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव लोभ सञ्ज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। लोभ कषायमें लोभ सञ्ज्वलनका भक्क मूलोघके समान है।

४०८. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका मङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। विभङ्ग ज्ञानी जीवोंमें श्रामिनिबोधिक ज्ञानावरण्की जघन्य स्थितिका वन्धक जीव चार ज्ञानावरण्, नौ दर्शनावरण्, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पांच नोकषाय, देवगित श्रादि प्रशस्त श्रुहाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातचां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष ज्ञानना चाहिए। किन्तु ऐसी श्रवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रज्ञघन्य एक समय श्रिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातचां भाग श्रिकतक स्थितिका वन्धक होता है।

४०९, श्रसातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच झानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुण्सा, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोग्गित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे

सुस्सर्-ग्रादे०-िण्मि॰पंचंतरा० णि० वं॰ संखेज्जगु० । हस्स-रिद्-ितििण्णगिह-श्रोरात्ति॰-वेडिवि॰सरीर-दोश्रंगो०-वज्जरि०-ितिण्णिश्राणु॰-उज्जो०-थिर-सुभ-जस०-दोगोद्ध्० सिया॰ संखेज्जगु॰ । ग्रेरिट्-सोग-ग्राथर-श्रमुभ-श्रजस० सिया० । तं तु० । एवं श्ररदि-सोग-ग्राथर-श्रमुभ-श्रजस० ।

४१०. इत्थिवे॰ ज०टि०वं० पंचणा॰-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दु॰-पंचिदि॰-तेजा॰-क०-वएण०४--अगु०-पसत्थ०-तस०४--मुभग-मुस्सर-आदे०-णिमि०-पंचंत॰ णि॰ वं० संखेज्जगु॰ । सादा०-हस्स-रिद्--तििएणगिद-दोमरीर-सम-चदु०-दोअंगो०-वज्जरि०-तििएणआणु॰-उज्जो०-थिरादितििएण-दोगोद०-सिया-संखे-ज्जगु॰ । असादा०-अरिद्-सोग दोसंठा०-दोसंघ०--अथिरादितििएण॰ सिया० संखे-ज्जभा० । एवं णवुंस० । एवरि चदुसंठा०-चदुसंघ० सिया० संखेजभा० ।

बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितका बन्धक होता है। हास्य, रित, तीन गित, श्रोदारिक शरीर, बैकियिक शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज्यभनाराच-संहनन, तीन श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रुभ, यशःकीर्ति श्रोर दो गोत्र इनका कदाचित् वन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्जधन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रुशभ श्रोर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रोर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रोर श्रज्जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्जधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेत्ता श्रज्जधन्य एक समय श्रधिकते लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्ररित, शोक, अस्थिर, श्रग्रुभ और श्रयशः-कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।

४१०. स्त्रीवंदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुण्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, प्रशस्तविहायोगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी श्रिष्क स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय, हास्य, रित, तीन गित, दो शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो श्राङ्गोपङ्ग, वर्ज्ञपमनाराच संहनन, तीन श्राउपुर्वी, उद्योत, स्थिर श्रादि तीन श्रीर दी गोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी श्रिष्ठक स्थितिका बन्धक होता है। श्रसाता वेदनीय, श्ररति, शोक, दो संस्थान, दो संहनन और अस्थिर श्रादि तीन इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिष्ठक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि चार संस्थान और चार संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिष्ठक स्थितका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिष्क स्थितका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिष्क स्थितका बन्धक होता है।

- ४११. णिरयायु० ज०िड वं० पंचणा०-- णवदंसणा०-- भिच्छ०-- सोलसक०-भय-दु०- पंचिंदि०- वेउ विव० - तेजा०-क० - वेउ विव० ग्रंगो०-- वण्ण०४-- अगु०४ -- तस०४ -णिमि०-- णीचा०-- पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु०। असाद०-- णवुंस०-- अरदि•- सोग-णिरयगदि- हुंड०- णिरयाणु०- अप्पसत्थ०- अथिरादिछ० णि० वं० संखेज्जभाग०।
- ४१२. तिरिक्खायु॰ ज०द्वि०बं० तिरिक्खगदि याव मण्॰भंगो । मणुसायु० ज०द्वि०बं॰ तिरिक्खायुभंगो । •
- ४१३. देवायु० ज०िह०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-भिच्छ०-सोत्त-सक०-हस्स-रिद-भय-दु०-देवगिद-पसत्थद्वावीस--उच्चा०--पंचंत०िण० वं० संखेज्जगु०। इत्थिवे० सिया० संखेज्जभा०। पुरिस० सिया० संखेज्जगु०।
- ४१५. तिरिक्खग॰ ज॰ द्वि०वं॰ पंचणा०-णवदंसणा०-सादा०-मिच्छ०-सोल-सक॰-पंचणोक०-णाम सत्थाणभंगो पंचंत० णि० वं॰ संखेज्जगु०। तिरिक्खायु०
- ४११. नरकायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रस चतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातंगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। श्रसाता वेदनीय, नपुंसकवेद, श्ररित, शोक, नरकगित, हुएडसंस्थान, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रप्रशस्त विहायोगित श्रीर श्रस्थिर श्रादि छह इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है।
- ४१२. तिर्यञ्चायुकी जधन्य स्थितिके वन्धक जीवके तिर्यञ्चगित श्रादि प्रकृतियोंका भक्त मनोयोगी जीवोंके समान है। मनुष्यायुकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भक्त तिर्यञ्च श्रायुके समान है।
- ४१३. देवायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, हास्य, रित, भय, जुगुण्सा, देवगित आदि प्रशस्त अद्वाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। स्त्रीवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेदका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।
- ४१४. नरकगितकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग नरकायुके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है।
- ४१४. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय स्वस्थानके समान नामकर्मकी प्रकृतियाँ श्रौर पांच श्रन्तरायका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र

णीचागो॰ णि॰ । तं तु॰ । उज्जो॰ सिया॰ । तं॰ तु॰ । एवं तिरिक्खाणु॰-उज्जो॰-

४१६. मणुसग० ज०डि०वं० हेटा उवरि तिरिक्यगिद्मंगो । णाम० सत्थाणभंगो ।

४१७. एग्गोद् जिंदिवं पंचणाः - एवदंसणाः - मिन्द् सेत्तासकः - पुरिसः - भय-दुः - एगि सत्थाएभंगो पंचंतः एि वं संखेजगुः । सादावं - हस्स-रिद्-णीचुचागोः सियाः संखेजगुः । असादाः - अरिद्-सोग - अथिर-अगुभ - अजः सियाः संखेजिद्भाः । तिरिक्त - मणुसगदि - वर्जारः - दोखाणुः - थिर-मुभ - जसिगः सियाः संखेजगुः । वज्जणाराः सियाः । तंत् । एवं वज्जणारायणः ।

इनका नियमसे बन्धक होता है जो जग्नन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और ग्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रज्ञघन्य स्थितिको बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ग्रपेका ग्रज्ञघन्य एक समय श्रिधकसे लेकर पर्व्यका ग्रसंख्यातवां भाग श्रिधक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्षा ग्रज्ञघन्य एक समय श्रिधकसे लेकर पर्व्यका असंख्यातवां भाग श्रिधकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, उद्योत श्रीर नीचगोत्रकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष कहना चाहिए।

४१६ मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है। नाम कर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है।

४१७. न्ययोधपरिमण्डल संस्थानको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच बानावरण नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलहकपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, स्वस्थान मङ्ग रूपसे कही गई नांमकर्मकी प्रकृतियाँ श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो निययसे श्रज्ञधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। साता चेदनीय, हास्य, रति, नीचगीत्र ग्रीर उच्चगीत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है ग्रीर कदाचित् ग्रवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। असातावेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अग्रभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञधन्य संख्यातयां भाग श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। तिर्यञ्जगति. मनुष्यगति, वज्रर्षमनाराच संहनन, दो ग्रानुपूर्वी, स्थिर, ग्रुभ ग्रौर यशःकीर्ति इनका कदाचित बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। वञ्रनाराचसंहननका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ऋपेना श्रजघन्य एक समय श्रिधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वज्रनाराचसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

- ४१८. चदुसंठा०-चदुसंघ० हेद्वा उविर एगगोद्भंगों। एगम अप्पप्पणो सत्थाण-भंगो। एवरि विसेसो काद्व्यो। अप्पसत्थविहा०-दूभग-दुस्सर-अर्णादे० एग्गोद्भंगो। एवरि किंचि विसेसो एगद्व्यो। •
- ४१६. त्राभिणि०-सुद॰-श्रोधि० त्राभिणिबोधि० ज०द्वि०वं० चदुणाणावर-णादिखविगाणं श्रोघं। णिदाए ज०द्वि०वं० पंचणा० मणजोगिभंगो। एवं पचला०। त्रसादा० ज०द्वि०वं० मणजोगिभंगो।
- ४२०. मणुसायु० ज०हि०बं० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-उच्चा०-पंचंत० णि० बं० असंखेज्जगु० । णिद्दा-पचला०-अहक०-भय-दु०-मणु-सगिद्दपंच०-पंचिदि०--तेजा०-क०-समचदु०-वएण्०-४ अगु०-पसत्थवि०--तस०४-सुभग-सुस्सर--आदे०--णिमि० णि० बं० संखेज्जगु० । सादा०--जस० सिया० असंखेज्जगु० । असादा०-अरदि-सोग-अधिर-असुभ-अजस० सिया० संखेज्जगु० । इस्स-रदि-थिर-सुभ-तित्थय० सिया० संखेज्जगु० ।

४१८. चार संस्थान श्रौर चार संहननकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका भङ्ग न्यश्रोधपरिमग्डल संस्थानके समान है। नामकर्मकी श्रपनी-श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। किन्तु यहाँ जो विशेषता हो उसे जानकर कहनी चाहिए। श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर श्रौर अनादेय इनकी मुख्यतासे सिन्निकर्ष न्यश्रोधपरिमग्डल संस्थानके समान है। किन्तु यहाँ जो विशेषता है उसे जानकर कहनी चाहिए।

४१९. श्राभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रौर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें श्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके चार ज्ञानावरण श्रादि ज्ञपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। निदाकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके पाँच ज्ञानावरण श्रादिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। श्रुसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है।

४२०. मनुष्य आयुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगितपञ्चक, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय और यशः कीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। असातावेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अग्रुभ और अयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यात गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यात गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यात गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, स्थिर, शुभ और तीर्थंकर प्रकृति

४२१. देवायु० ज॰हि०वं० पंचणा०--चदुदंस०--सादा० चदुसंज०-पुरिस०-जसगि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु० । णिदा-पचला-श्रद्धकसा०-हस्स-रिद-भय-दुगुं०-देवगदिपसत्थद्वावीसं णि० वं० संखेज्जगु० । तित्थय० सिया० संखेज्जगु० ।

४२२. मणुसग० ज०डि०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० श्रसंखेज्जगु० । णिदा--पचला-श्रहक०--हस्स-रिद-भय-दुगुं० णि० वं० संखेज्जगु० । णाम० सत्थाणभंगो ।

४२३. देवगदि॰ ज॰िड॰बं॰ खिवगात्रो त्रोघं। णाम॰ सत्थाणमंगो । हस्स-रिद-भय-दु॰ णि॰ वं॰ संखेजागु॰।

४२४. मण्पज्जव-संजद-सामाइय-छेदो०-परिहार० श्रोधिभंगो। सृहुमसांपराइ० श्रोघं। संजदासंजद० श्राभिणिबो० ज०िड०वं० चढुणा०-छदंसणा०-सादाव०-श्रइ-कसा०--पुरिस०-हस्स-रिद-भय-दु०-देवगिद्पसत्थद्वावीस-उच्चा०-पंचंत० णि० वं०।

इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४२१. देवायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव, पाँच श्वानावरण, चार दर्शनावरण, स्नातावेदनीय, चार सक्कवलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। निद्रा, प्रचला, श्राठ कपाय, हास्य, रित, भय, जुगुष्सा श्रीर देवगित श्रादि प्रशस्त श्रद्धाईस प्रकृतियाँ इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थक्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४२२. मनुष्यगितकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच श्वानावरण, चार दर्शना वरण. सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुपवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। निद्रा, प्रचला, श्राठ कषाय, हास्य, रित, भय श्रीर जुगुष्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भक्न स्वस्थानके समान है।

४२३. देवगितकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके ज्ञपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानके समान है। हास्य, रित, भय श्रीर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है।

४२४. मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहार-विग्रुद्धिसंयत इनका मङ्ग श्रवधिक्षानी जीवोंके समान है। सूक्त्म साम्पराय संयत जीवोंका मङ्ग श्रोधके समान है। संयतासंयत जीवोंमें श्रिमिनबोधिक श्वानावरणकी जधन्य स्थितिका बन्धक जीव चार श्वानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्राठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित श्रादि प्रशस्त श्रद्धाइस प्रकृतियाँ, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर तं तु० । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं तु० ।

४२५. त्रसादा० ज०हि०बं० हस्स-रिद-थिर-सुभ-जस० सिया० संखेज्जगु० । एवं तित्थय० । त्ररिद-सोग-न्त्रथिर-न्त्रसुभ-न्त्रजस० सिया० । तं तु० । धुविगार्गं णि० बं० संखेज्जगु० । एवं त्ररिद-सोग-त्रथिर-त्रसुभ-त्रजस० ।

४२६. असंजद० तिरिक्खोघं। एवरि तित्थय० ज०िड०बं० धुवपगदीओ देव-गिदसंजुत्ताओ पसत्थणामपगदींओ यदि बं० संखेज्जगु०। चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो। अचक्खुदं ओघं। ओधिदं० ओधिणाणिभंगो। किएण-णील-काऊ० तिरिक्खोघभंगो। एवरि तित्थय० असंजदस्स० संजदाभिम्रहस्स देवगदिसंजुत्ताओ पसत्थाओ णि०

श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम-से जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रिधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधक तक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम-से जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रिधिकसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी श्रवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रिधकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधक तक स्थितिका बन्धक होता है।

४२४. श्रसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव हास्य, रित, स्थिर, श्रभ श्रौर यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृतिकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए। श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। श्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रंशुभ श्रौर श्रयशः कीर्तिकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

४२६. श्रसंयत जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यश्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ध्रुव प्रकृतियोंको देवगितसंयुक्त बाँधता है। तथा नामकर्मकी प्रसस्त प्रकृतियोंको यदि बाँधता है तो संख्यात-गुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। चश्चदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। श्रवचुदर्शनवाले जीवोंमें श्रवधि-श्रानी जीवोंके समान भङ्ग है। श्रवचिदर्शनवाले जीवोंमें श्रवधि-श्रानी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्तवके श्रिममुख हुए श्रसंयत जीवके तीर्थंकर

संखेज्जगु० । किएण्॰-णील॰ मणुसो सत्थाणे विमुन्भमाणो तित्थयरस्स असंजद-सामित्रेण असंजदभंगो । काऊए तित्थय॰ णिरयोघं ।

४२७. तेऊए श्राभिणिबो॰ ज॰िड॰बं॰ चढुणा॰-छदंसणा॰-सादा॰-चढु-संज॰-पंचणोक॰-देवगदि-पसत्थडावीस-उच्चा०-पंचंत णि॰। तं तु०। श्राहारदुर्ग तित्थयरं सिया॰। तं तु॰। एवमेदाश्रो एक्कमेक्कस्स । तं० तु०।

४२८. दंसण्तिय-त्रसादा०-मिच्छ०-वारसक०-त्रादि-सोग० मणजोगिभंगो। इत्थिवे० ज० द्वि०वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वएण०४-त्रगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु०। दोगदि-दोसरीर-दोत्रंगो०-दोत्राणु० सिया० संखेज्जगु०। सादा-

प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध होता है। तथा देवगित संयुक्त प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। कृष्ण और नील लेश्यामें मनुष्य स्वस्थानमें विग्रुद्धिको प्राप्त होता हुआ तीर्थंकर प्रकृतिका बन्धक होता है। जिसके असंयत स्वामित्वकी अपेत्ता असंयतके समान भक्क है। कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिका भक्क सामान्य नारिकयोंके समान है।

४२७. पीतलेश्याचाले जीवोंमें श्रीमिनशोधिक श्वानावरण्की अधन्य स्थितिका बन्धक जीव चार श्वानावरण्, छह दर्शनावरण्, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पांच नोकषाय, देवगित श्रादि प्रशस्त श्रद्धारंस प्रकृतियाँ, उश्वगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है। 'किन्तु यह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेक्षा श्रजधन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातचां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। श्राहारकद्विक श्रीर तीर्थंद्वर इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेक्षा श्रजधन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातचां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी श्रवस्थामें वह जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है श्रीर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है श्रीर श्रजधन्य स्थितिका श्रपंक्षा श्रजधन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातचां है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेक्षा श्रजधन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातचां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

४२८. तीन दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कषाय, श्ररति श्रीर शोक इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ण मनोयोगी श्रीबंके समान है। स्नीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच झानावरण, नौ दर्शवावरण, मिथ्यात्व, सोझह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ष चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विदायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेष, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञान्य संस्थातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है। हो पति, दो शरीर, दो श्राह्मेपाङ्ग और दो श्राह्मपूर्वी इनका कराचित् बन्धक होता है तो नियमसे

साद ॰ - हस्स-रिद- ऋरिद--सोग-समचढु० - वज्जिरि ॰ -- थिराथिर -- सुभासुभ-- जस० -- ऋजस० सिया० संखेज्जगु० । गण्गोद ॰ -सादि० -- वज्जिरि० -- गणरा० सिया ॰ संखेज्जभा० । एवं णबुंस० । णवरि चढुसंठा० -चढुसंघ [सिया० संखेज्जभा० ।]

४२६. तिरिक्ख-मणुसायु॰ देवभंगो।देवायु॰ ज॰ दि॰ बं० पंचणा० छदंसणा०-सादावे०-बारसक० हस्स-रिद-भय-दु०-देवगिद्पसत्थद्वावीस-उच्चा०-पंचंत० णि॰ बं० संखेज्जगु॰। थीणगिद्धि॰ ३-भिच्छ०-त्र्रणंताणुबंधि॰ ४-पुरिस० सिया० संखेज्जगु०। इत्थिवे० सिया० संखेजजगु॰। तित्थय० सिया॰ संखेजजगु०।

४३०. मणुस० ज० हि० वं० पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-बारसक०-पंचणोक०-णामसत्थाणभंगो उच्चा०-पंचंत०-णि० वं० संखेज्जगु०। तित्थय० सिया० संखे-ज्जगु०। एवं स्रोरालि०--स्रोरालि०स्रंगो०--वज्जरि०--मणुसाणु०। तिरिक्खग०--

श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, हास्य, रित, श्ररित, श्रोक, समचतुरस्र संस्थान, वर्ज्ञर्थभनाराच संहनन, स्थिर, श्रिभ, श्रग्ञभ, यशःकीर्ति और श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान, स्वातिसंस्थान, वर्ज्ञर्थभनाराच संहनन श्रीर नाराचसंहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यद्वि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि चार संस्थान श्रीर चार संहनन इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। विशेषता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४२६. तिर्यश्च श्रायु श्रौर मनुष्य श्रायुका भक्ष देवोंके समान है। देवायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, हास्य, रित, भय, जुगुष्सा, देवगित श्रादि प्रशस्त श्रद्धाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रन्तानुबन्धी चार श्रौर पुरुषवेद इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। स्रीवेदका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है।

४३०. मनुष्यगितको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच श्वानावरण, छह द्र्यानावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, नामकर्मको स्वस्थानके समान प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित् बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक

एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-त्रादाउज्जो०-त्रप्यसत्थवि०-थावरं सोधम्म-भंगो । एवं पम्माए वि ।

४३१ सुकाए मणजोगिभंगो । णविर इत्थि॰-णवुंस०-मणुसगिद-श्रोरालि॰-पंचसंठा०-श्रोरालि॰श्रंगो॰-छस्संघ०-मणुसाणु॰--अप्पसत्थिवि॰-दूभग-दुस्सर-श्रणादे॰ जहएणसिएणयासे संजम०-सम्मत्त०-मिच्छ०पाश्रोग्गाश्रो पगदीश्रो णादृण सिएण-यासेद व्वं ।

४३२. भवसिद्धि॰ श्रोघं । श्रब्भवसिद्धिया॰ मिद्भंगो । सम्मादि॰-खइग०-वेदग०-उवसम॰ श्रोधिभंगो । एवरि वेदगसं॰ जहिएएगाएए पमत्ता श्रप्पमत्ता करेंति।

४३३. मणुसग० ज०द्वि०वं० पंचणा०-छदंसणा० वेद्गे करेदि । तएणादृण सिएणुयासेदव्वं तेष्ठभंगो ।

४३४ [ सासणे आभिणियो ज०डि०वं० ] चदुणा०--णवदंसणा०--सादा०--सोलसक०--पंचणोक०--पंचिदि०-तेजा०--क०--समचदु०--वण्ण०४-अगु०४--पसत्थ०-तस०४-थिरादिञ्च०-णिमि०-पंचंत० णि० वं० । ते तु० । तिण्णिगदि-दोसरीर--

त्राङ्गोपाङ्ग, वज्रपंभनाराच संहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वाकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित श्रीर स्थावर इनका भङ्ग सौधर्भ कल्पके समान है। इसीप्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए।

४३१. शुक्त लेश्यामें मनोयोगी जीवोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, मनुष्यगित, श्रोदारिक शरीर, पांच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छुद्द संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर और श्रनादेय तथा जघन्य सिन्नकर्पमें संयम, सम्यक्त्व श्रोर मिध्यात्वके योग्य प्रकृतियोंको जानकर सिन्नकर्प कहना चाहिए।

४३२. भव्य जीवोंका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रभव्य जीवोंका भङ्ग मत्यश्वानियोंके समान है। सम्यग्दिष्, ज्ञायिकसम्यग्दिष्, वेदकसम्यग्दिष्ट श्रोर उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंका भङ्ग श्रविधश्वानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि वेदक सम्यक्त्वमें प्रमत्त श्रोर श्रप्रमत्त जीव जघन्य सन्निकर्ष करते हैं।

४३३. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच श्वानावरण श्रौर छह दर्शनावरणको वेदक सम्यक्त्वमें करता है। उसे जानकर पीतलेश्याके समान सन्निकर्ष साध लेना चाहिए।

४३४. सासादन सम्यक्तवमें श्राभिनिबोधिक श्वानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु-चतुष्क, प्रशस्तविहायोगिति, त्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय हनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रजघन्य एक समय श्रिधकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधकतक स्थितिका बन्धक होता है। तोन गित, दो शरीर, दो श्राङ्गोणङ्ग, वज्रर्षभ-

दोश्रंगो०-वज्जरि०--तिणिणश्राणु०-उज्जो०--णीचुच्चागो० सिया० । तं तु० । एव-मेदाश्रो एकमेकस्स । तं तु० ।

४३५. असादा० ज०डि०बं० धुविगाओ णि० बं० संखेज्जभाग०। अरदि-सोग-अथिर असुभ-अजस० सिया०। तं तु०। हस्स--रदि--तिरिणगदि-दोसरीर-दो-अंगो०--वज्जरिस०--तिरिणआणु०--उज्जो०--थिर--सुभ---जस०---णीचुच्चा० सिया० संखेज्जभा०।

४३६. इत्थिवे० त्रसादभंगो । एवरि तिरिक्ति-तिरिणसंघ० सिया॰ संखेज्जदिभा॰ । एवरि तिरिक्त-मणुसगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोत्राणु० सिया० संखेज्जदिभा० । सेसात्रो परावत्तमाणियात्रो सिया०

नाराचसंहनन, तीन श्रानुपूर्वी, उद्योत, नीचगोत्र श्रीर उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी श्रवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे छेकर पत्थका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

ंध्रेप्र. श्रसातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ध्रुवप्रकृतियोंका नियमसे धन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रग्रुभ श्रौर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदा-चित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ॥ यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेचा श्रज्ञघन्य एक समय श्रिधकसे लेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रिधक तक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, तीन गित, दो श्रिरीर, दो श्राङ्गोपङ्ग, वज्रपभननाराचसंहनन, तीन श्रानुपूर्ची, उद्योत, स्थिर, श्रुभ, यशःकीर्ति, नीचगोत्र श्रौर उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रिधक स्थितिका बन्धक होता है।

४३६. स्त्रीवेदका भङ्ग असातावेदनीयके समान है। इतनी विशेषता है कि तीन संस्थान ग्रौर तीन संहननका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रजधन्य संख्यातवां भाग ग्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। नपुसकवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगित, मनुष्यगित, पांच संस्थान, पांच संहनन ग्रौर दो ग्रानुपूर्वीका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातवां भाग ग्रिधिक स्थितिका बन्धक होता है। शेष परावर्तमान प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है ग्रौर कदाचित् ग्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रजधन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिन

संखेज्जगु॰ । एवं मणुस्सायु॰ । देवायु० ज०डि०वं० णाणावरणादि० णि॰ अज० संखेज्जगु॰ ।

४३७. तिरिक्लायु॰ ज॰हिं०वं॰ युविगात्रो णि॰ वं० संखेज्जगु० । सेसात्रो परियत्तमाणियात्रो सिया॰ संखेज्जगु॰ । एवं मणुसायुगं पि । देवायु० ज०हि॰वं० णाणावरणादि० णि० वं० संखेज्जगु॰ ।

४३८, णगोद॰ ज॰ हि॰ वं॰ पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-क॰ णि० वं॰ संखेज्जभा० । आसादा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-णीचुच्चा० सिया० संखेज्जभा० । पुरिस० णियमा संखेजजभा० । णाम॰ सत्थाण-भंगो। एवं णगोदभंगो तिषिणसंठा०-चदुसंघ०-अप्पसत्थवि०-दृभग-दुस्सर अणादे०।

४३६. सम्माभिच्छ० त्राभिणिवोधि० ज०द्वि०वं० चदुणा०-छदंसणां०-सादा०-वारसक०-पंचणोक०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-त्रगु०४-

का बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। देवायु-की जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ज्ञानावरणादिका नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४३७. तिर्यञ्च आयुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। शेष परावर्तमान प्रकृतियोंका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। देवायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्वानावरण आदिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है।

४३८. न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीय पांच झानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलहकपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, श्रौर कार्मण शरीर इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रसातावेदनीय, हास्य, रित, श्ररति, शोक, नीचगोत्र श्रौर उच्चगोत्र इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रौर कदाचित् श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। नामकर्मकी प्ररुतियोंका भक्न स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान तीन संस्थान, चार संहनन, श्रप्रशक्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर श्रौर श्रनादेयकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए।

४३९. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें श्राभिनिबोधिक श्रानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार श्रानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पांच नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु-चतुष्क, प्रशस्तविद्दायोगिति, त्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण उच्चगोत्र श्रीर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो

पसत्थ०--तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा०--पंचंत० णि० बं० । तं तु० । दोगदि-दोसरीर-दोत्रंगो॰--वज्जिर०--दोत्राणु॰ सिया० । तं तु० । एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं तु० ।

४४०. असादा० ज०डि०वं० धुविगाणं णि० वं० संखेज्जगु० । हस्स--रदि-दोगदि--दोसरीर--दोस्रंगो०--वज्जरि०--दोन्राणु०--थिर--सुभ-जस० सिया० वं० संखेज्जगु० । अरदि-सोग-अथिर-अजस० सिया० । तं० त० ।

४४१. मिच्छादिही० मदि०भंगो । सिएए० मणुसभंगो । असिएए० तिरिक्खोघं। एवरि शिरयायु० ज०हि०बं० शिरयगदि--वेउन्वि०--वेउन्वि० अंगो०--शिरयासु० शि० बं० संखेज्जभा० । सेसाएां संखेज्जगु० । एवं देवायु० । आहार० आघं।

नियमसे जघन्यकी अपेचा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। दो गित, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभनाराच संहनन और दो आनुपूर्वी इनका कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेचा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका सिन्नकर्ष जानना चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेचा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेचा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

४४०. श्रसातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रित, दो गित, दो शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, स्थिर, शुभ श्रीर यशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्ररित, शोक, श्रस्थिर श्रीर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् श्रवन्धक होता है वि वृद्धक होता है तो चह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्षा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है।

४४१. भिथ्यादृष्टि जीवोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। संज्ञी जीवोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है। असंज्ञी जीवोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। इतनी विशेषता है कि नरकायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव नरकगित, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तथा द्योप प्रकृतियोंकी संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार देवायुकी मुख्यतासे सिन्निकर्ष जानना चाहिए।

त्राणाहार ० कम्भइ० भंगो ।

# एवं जहएणसिएणयासी समत्तो । एवं संरिणयासी समत्ती ।

४४२. णाणाजीवेहि भंगिवचयाणुगमेण दृवि०-जह० उक्क०। उक्कस्सए पगदं। तं तत्थ इमं अहपदं मूलपगिदभंगो काद्व्वो। एदंण अहपदंण दृवि०- ओघे० आदे०। ओघे० णिरय-मणुस-देवायूणं उक्कस्सा० अणुक्कस्सा० अहभंगो। संसाणं पगदीणं उक्कस्स० अणुक्कस्सा० तिरिणभंगो। एवं ओघभंगो तिरिक्खोचं पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं च वाद्र-वाद्रवणण्किद्विचेव-सायजीगि--ओरालि०-ओगिलियमि०-कम्मइ०-णवुंस०--कोधिद०४--मदि०--सुद०--असंज०--अचक्खु०--िक्रणण० णील०-काउ०-भवसि०-अबभवसि०-मिच्छा०-असिरिण०-आहार०-आणाहारगे ति।

४४३. एइंदिय--वाद्रपुढिवि०--आउ०--तेउ०-वाउ०--वाद्रवणप्फिद्पित्तेय०अप--ज्जत्त--सव्वसुहुम-वर्णप्फिद्--िणयोद० आयूणि दोणिण ओघं। सेसाणं उक्क० अणुक्क० बंधगा य अवंधगा य।

४४४. मणुसञ्चपज्जत्त ०-ञ्रोरालियमि०--कम्मइग०-त्रणाहार० देवगदि०४तित्थय० वेडिव्यमि०-ञ्राहार०-ञ्राहारमि०-ञ्रवगद०-सुहुमसंप०-उवसम०-सासण०ज्ञाहारक जीवोंका भङ्ग ज्ञांघके समान है तथा श्रनाहारक जीवोंका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है।

### इस प्रकार जघन्य सन्निकर्य समाप्त हुआ। इस प्रकार सन्निकर्य समाप्त हुआ।

४४२. नाना जीवोंकी अपेक्षा भक्कविचयानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसके विषयमें यह अर्थपद मूल प्रकृतिवन्धके समान करना चाहिए। इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दा प्रकारका है—श्रोघ और आदेश। ओघसे नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धकके आठ भक्क होते हैं। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धकं तीन भक्क होते हैं। इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च पृथ्वोकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इनके वादर, वादरवनस्पतिकायिकप्रत्येक, काययोगी, औदारिक काययोगी, श्रोदारिक-मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाल, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी. असंग्रत, अचजुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादिष्ट, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

४४३. एकेन्द्रिय अपर्याप्त, वाद्र पृथिवीकायिक अपर्याप्त, वाद्रजलकायिक अपर्याप्त, वाद्र अग्निकायिक अपर्याप्त, वाद्र अग्निकायिक अपर्याप्त, वाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सब सूदम, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके दो आयु ओघके समान हैं। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव होते हैं और अवन्धक जीव होते हैं।

ध्रुप्तः मनुष्य श्रपर्यात, श्रौदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोंमें देवगतिचतुष्क श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिके तथा वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, श्राहारक काययोगी, श्राहारक मिश्रकाययोगी, श्रपगतवेदी, सूच्मसाम्परायिक संयत, उपशमसम्यग्दप्ति, सम्माभिच्छादिहि त्ति सन्वपगदीगां उकस्सा॰ अणुकस्सा० अहभंगा।

४४५. बाद्रपुढवि०-ञ्राड०-तेड०-बाउ०-बाद्रवण्फद्यित्तेय०पज्जत्ता०,देवगदि भंगो। त्रायु०णिरयायुभंगो। सेसाणंणिरयात्रो याव सणिण ति त्रोघं। एवसुकस्सं समत्तं

४४६. जहराणए पगदं । तत्थ इमं श्रष्टपदं मूलपगिद्भंगो । एदेण श्रष्टपदेण दुवि॰--श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० खवगपगदीएां तिरिएणश्रायु--वेउन्वियञ्क--तिरिक्ख-गिद्दि०४-श्राहारदुग-तित्थय० जह० श्रजह० उक्कस्सभंगो । सेसाएां पगदीएां जह० श्रज० श्रित्थ वंधगा य श्रवंधगा य । एवं श्रोघभंगो कायजोगि--श्रोरालियका०--एवुंस०-कोधादि०४-श्रचक्खु०-भवसि०-श्राहारए ति ।

४४७. तिरिक्खगदीए तििएण्यायु॰-वेडिव्वयछ०-तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो॰-णीचा॰ उक्तसभंगो । सेसाणं जह॰ अज० अत्थि वंधगा य अवंधगा य । एवं तिरिक्खोधं ओरालियमि॰-कम्मइ॰-मिद०-सुद०-असंजद०-किएण०-णील०-काउले॰-अब्भवसि॰--भिच्छादि॰--असिएण॰--अणाहारग ति । एविर ओरालियभिस्स-कम्मइ-अणाहारगे देवगदिपंचगं उक्तस्सभंगो ।

सासाद्न सम्यग्दष्टि श्रीर सम्यग्मिथ्याद्यष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्राठ भङ्ग होते हैं।

४४४. बादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिकपर्याप्त, बादर श्रीनिकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त श्रीर बादर वनस्एतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके देवगितके समान भङ्ग है। तथा श्रायुका नरकायुके समान भङ्ग है। शेष नरकगितसे लेकर संशी तक सब मार्गणाश्रोंमें श्रीघके समान भङ्ग है।

### इस प्रकार उत्कृष्ट भङ्गविचयानुगम समाप्त हुत्रा।

४४६. जघन्यका प्रकरण है। उस विषयमें यह अर्थपद मूलप्रकृतिस्थिति बन्धके समान है। इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है— ग्रोघ और ग्रादेश। ग्रोघकी अपेक्षा क्षपंक प्रकृतियाँ, तीन ग्रायु, वैक्रियिक छह, तिर्यञ्चगति चार, ग्राहारकि ग्रोर तीर्थंकरको जघन्य ग्रीर ग्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य ग्रीर ग्रजघन्य स्थितिबन्धके बन्धक जीव होते हैं ग्रीर ग्रबन्धक जीव होते हैं। इस प्रकार ग्रोघके समान काययोगी, ग्रौदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, ग्रचकुदर्शनी, भव्य ग्रीर ग्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

४४% तिर्यञ्चगितमें तीन त्रायु, वैक्रियिक छह, तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रीर नीचगोत्रका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धके बन्धक जीव होते हैं श्रीर श्रबन्धक जीव होते हैं। इस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणुकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, कृष्णुळेश्याचाले, नीललेश्याचाले, कापोतलेश्याचाले, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसंज्ञी श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंके देवगित पञ्चकका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

४४८. एइंदिएसु [मणुसग०-] मणुसाणु०-तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० श्रोघो । सेसं उक्कस्सभंगो । पुढिन०-श्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपुढिन०-श्राउ०-तेउ०-वाउ० तिरिक्खायु० श्रोघं । सेसं उक्कस्सभंगो । वाद्रपुढिन०-श्राउ०-तेउ०-वाउ०-वाद्रवणप्फिद्पिचेय० श्रपज्जत्त-सव्वसुहुम-वण्फिद्-िणियोद् मणुसायु०श्रोघं । सेसाणं श्रत्थि वंधगा य श्रवंधगा य । सेसाणं णिर्यादि याव सिएण त्रि उक्कस्सभंगो ।

# एवं जहराण्यं समत्तं।

४४६. भागाभागं दृतियं-जहएएयं उक्षस्सयं च । उक्षम्सए पगदं । दृति०ओवे० आदे० । ओवेए तिएएआयु०-वेडिव्वयछ०-तित्थय० उक्ष०िट्वंधगा
सन्वजीवाएं केविडियो भागो ? असंखेज्जिद्भागो । अणु०िह्वंधगा सन्वजी० के० ?
असंखेज्जा भागा । आहार०-आहार०अंगो० उ०िह्वं० सन्वजी० के० ? संखेज्जदिभा० । अणु०िह्वं० के० 'संखेज्जा भा० । ससाएं पगदीएं उ०िह्वं० सन्वजी०
के० ? 'अएंतओ भागो । अणु०िह्वं० सन्व० के० ? अएंता भागा । एवं आवभंगो
तिरिक्खोवं कायजोगि०-ओरालि०-ओरालियिम०-कम्मइ०-एवुंस०-कोधादि०४मिद्०-सुद्०-असंजद्०-अचक्खुदं०-तिएएले०-भवसिद्धि०-अव्भवसि०-भिन्छादि०-

४४८. एकेन्द्रियोंमें मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रीर नीचगोत्रका भङ्ग श्रोधके समान है तथा शेप प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, श्राग्नकायिक, वायुकायिक, बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर श्राग्नकायिक श्रोर वादर वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग श्रोधके समान है। तथा शेप प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। वादर पृथिवीकायिक श्रपर्याप्त बादर जलकायिक श्रपर्याप्त, वादर श्राप्तकायिक श्रपर्याप्त, वादर वायुकायिक श्रपर्याप्त, वादर वायुकायिक श्रपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रपर्याप्त, सब सूद्म, वनस्पति कायिक श्रोर निगोद जोवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग श्रोधके समान है। शेप प्रकृतियोंके बन्धक जीव होते हैं और श्रवन्धक जोव होते हैं। नरकगितसे लेकर संक्षो मार्गणा तक शेप सब मार्गणाश्रोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

#### इस प्रकार जघन्य भङ्गविचयानुगम समाप्त हुन्ना।

४४९, भागाभाग दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। इसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे तीन आयु, वैकियिक छुद्द और तीर्थक्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं! असंस्थातवें भाग प्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं! असंस्थात बहुभाग प्रमाण हैं। आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्कके उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं! संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं! संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। श्रेष्ठत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं! संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। श्रेष्ठत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं। श्रेष्ठत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं! अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं! अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यक्कानी, श्रुताक्कानी, असंयत, अचश्चदर्शनी, तीन लेश्यावाले,

१ मूलपुतौ संखेजदिभाग० इति पाठः । २ मूलपुतौ श्रगांता भागा इति पाठः ।

श्राहार०-श्रणाहारग ति । णविर श्रोरालियमि०-कम्मइ०--श्रणाहार० देवगदिपंचगस्स श्राहारसरीरभंगो । सेसाणं णिरयादि याव सिएण ति ए श्रसंखेजजीविगा तेसिं तित्थयरभंगो । एवं ए संखेजजीविगा तेसिं श्राहारसरीरभंगो । एइंदिय-वर्णण्यदि-णियो-दाणं तिरिक्खायु० श्रोघं । सेसाणं पगदीणं मणुसश्रपज्जत्तभंगो ।

## एवं दक्षस्सभागाभागं समत्तं।

४५०. जहराणए पगदं। दुवि०--ग्रोघे० ग्रादे०। श्रोघे० खवगपगदीणं' तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० ज०द्वि०बं० सन्व० केव? ग्राणंतग्रो भागो। ग्राज०द्वि०बं० सन्व० केव० ? 'ग्राणंता भा०। ग्राहार०--ग्राहार०ग्रंगो उक्कस्स-भंगो।सेसाणं पगदीणं ज०द्वि०वं० सन्व० केव० ? ग्रासंखेज्जदिभागो। ग्राज०द्वि०वं० सन्व० केव० ? ग्रासंखेज्जा भागा। एवं ग्रोघभंगो कायजोगि०--ग्रोरालियका०-- एवं स०-कोधादि०४-ग्रचक्खुदं०-भवसिद्धि०-ग्राहारग ति।

४५१. तिरिक्खेसु तिरिक्खगदि--तिरिक्खाग्रु॰--उज्जो०-णीचा० श्रोघं। सेसाणं पगदीणं देवगदिभंगो। एवं तिरिक्खोघभंगो एइंदि॰--श्रोरालियमि०--कम्मइ०-मदि०-

भन्य, श्रभन्य, मिथ्यादृष्टि, श्राह्मारक श्रौर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रौदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोंमें देवगित पश्चकका भङ्ग श्राहारक शरीरके समान है। शेष नरकगितसे लेकर संज्ञी मार्गणा तक जिन मार्गणाश्रोंमें जो श्रसंख्यात जीव-राशियाँ हैं उनका भङ्ग तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान है। तथा इसी प्रकार जो संख्यात जीव-राशियाँ हैं उनका भङ्ग श्राह्मारक शरीरके समान है। एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक श्रौर निगोद जीवोंके तिर्यश्चायुका भङ्ग श्रोघके समान है। तथा श्रेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्य श्रपर्यातकोंके समान है।

#### इस प्रकार उत्कृष्ट भागाभाग समाप्त हुआ।

४४०. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है— ग्रोघ ग्रौर ग्रादेश। ग्रोघसे च्रापक प्रकृतियाँ, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्ची, उद्योत ग्रौर नीचगोत्रके जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं? ग्रनन्तवें भाग प्रमाण हैं। ग्रजघन्य स्थितिके वन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं? ग्रनन्त बहुभाग प्रमाण हैं। ग्राह्यक श्रीर ग्राह्यक ग्राह्माक श्रीर ग्राह्यक ग्राङ्माक ग्राह्माक श्रीर ग्राह्माक ग्राह्माक ग्राह्माक ग्राह्माक निर्माण हैं। ग्राह्माक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं? ग्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। ग्रजघन्य स्थितिके वन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं? ग्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इस प्रकार ग्रोघके समान काययोगी, ग्रोह्मारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, ग्रचश्चदर्शनी, भव्य ग्रौर ग्राह्मारक जीवोंके जानना चाहिए।

४४१. तिर्यञ्चोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रका भंग स्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भंग देवगतिके समान है। इस प्रकार सामान्य

१. मूलपुतौ -गदीणं तिरिक्लगदीणं तिरिक्ल-इति पाठः । २, मूलप्रतौ ऋगंतमा० इति पाठः ।

सुद् -- असंज - तिषिणले - अवभविस -- भिच्छा - असिषण - अणाहारग चि । णविर ओरालियिष -- कम्मइ - अणाहार व देवर्गाद् ४ - तित्थय ० आहारमरीरभंगो । सेसाणं णिरयादि याव सिष्ण चि ए संखेज जीविगा ए अ असंखेज जीविगा तेसि जह ० अज ० उकस्सभंगो ।

# एवं भागाभागं समत्तं।

४५२. परिमाणं दुवि०-नह० उक्क० | उक्कम्मण्यगदं | दुवि० खोवे० खादे० | खोवेण णिरयायु०--वेडिव्यछ० उक्क० खग्ण० हिद्विंगणा केनिया ? असंखेडना | तिरिक्खायु० उ०हि०वं० केनिया ? संखेडना | खग्ण०हि०वं० केनिया ? अणंता | मणुसायु०--देवायु०-तित्थय० उक्क०हि०वं० केनिया ? संखेडना | खणु०हि०वं० केनिथ ? असंखेडना | खाहा०२ -उक्क० खणु० हि०वं० केनि० ? संखेडना | समाणं पगदीणं उ०हि०वं० केनि० ? असंखेडना | अगु०हि०वं० केनि० ? आगंता | एवं खोवभंगो तिरिक्खोचं कायजोगि--खोरालि०--खोगलि०मि०--कम्मइ०--णवुंम०--कोवादि०४--मदि०--गुद०--असंज०--अचक्खुदं०--तिणिणले०--भविराण--ख्रव्याहरू०- खणु० हि०वं० खोहरू०- खणाहरूम नि । एवरि किएण० णील०'-तित्थय० उ० खणु० हि०वं०

तिर्यञ्चोंके समान एकेन्द्रिय, श्रीदारिक मिधकाययोगी, कार्मण काययोगी, मत्यश्वानी, श्रुताश्वानी, श्रसंयत, तीन लेश्यावाले, श्रभव्य, मिध्यादृष्टि, श्रसंशी श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें देवगतिचतुष्क श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिका भंग श्राहारक शरीरके समान है। श्रेष नरकगतिसे लेकर संशीतक जितनी मार्गणाएँ हैं इनमें जो संख्यात जीवराशियाँ हैं श्रीर जा श्रसंख्यात जीव-राशियाँ हैं उन सबमें जघन्य श्रीर श्रजघन्यका भंग उत्रुप्क समान है।

#### इस प्रकार जघन्य भागाभाग समाप्त हुआ। इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ।

४५२. परिणाम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृप्ट । उत्कृप्टका प्रकरण् है । उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ और श्रादेश । श्रोघसे नरकायु श्रोर वैक्षियिक छहकी उत्कृप्ट श्रोर श्रानुत्कृप्ट स्थितिके वन्धक जीव कितने हैं ? श्रानंख्यात हैं । तिर्यञ्चायुकी उत्कृप्ट स्थितिके वन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । श्रानुत्कृप्ट स्थितिके वन्धक जीव कितने हैं ? श्रानंद्य हैं । मनुष्यायु, देवायु और तीर्थक्कर प्रकृतिकी उत्कृप्ट स्थितिके वन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । श्राहारक द्विककी उत्कृप्ट श्रोर श्रानुत्कृप्ट स्थितिके वन्धक जीव कितने हें ? संख्यात हैं । श्रेप प्रकृतियोंकी उत्कृप्ट स्थितिके वन्धक जीव कितने हें ? श्रानुत्कृप्ट स्थितिके वन्धक जीव कितने हैं ? श्रानुत्कृप्ट स्थितिके वन्धक जीव कि

१. मृतपुतौ गोल॰ ग्रोरालिय तित्थय॰ इति पाठः।

संखेजा। श्रोरालियमि०--कम्मइ०--श्रणाहार० देवगदि०४--तित्थय० उक्क० श्रणु० हि०वं० केत्ति० ? संखेजा।

४५३. णिरएसु मणसायु० उ० त्रणु० हि०वं० संखेजा । सेसाणं उक्क० त्रणु० के० ? त्रसंखेजा । एवं सव्विष्णरय-सव्वदेव० । णवरि सव्वहसि० सव्वपगदीणै उ० त्रणु० हि०वं० केत्ति० ? संखेजा ।

४५४. पंचिदियतिरिक्ख०३तिरिणश्चायु० उ० हि० वं० के ति ०१ संखेजा। श्रणु०- हि० वं० के ति ०१ श्रसंखेजा। से साणं पगदीणं उ० श्रणु० हि० वं० के तिया १ श्रसं खेजा। पंचिदियतिरिक्खश्रपज्जत्त० मणुसायु० उ० हि० वं० के ति ०१ संखेजा। श्रणु०- हि० वं० के ति ०१ श्रसंखेजा। एवं मणुसश्रपज्जत्त-सन्वविगलिदिय० चढु एहं कायाणं वाद्रवण्पिदिपत्तेय०।

४५५. मणुसेसु दोत्रायु०-वेडिन्वयञ्च०-त्राहार ०२-तित्थय० उ० त्राणु० हि०वं० के० ? संखेजा । सेसाणं उ०हि०वं० के० ? संखेजा । त्रणु०हि०वं० केत्तियां ? त्रसं-खेजा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सन्वाणं पगदीणं दो पदा संखेजा ।

४५६. एइंदिय-वर्णप्पदि-णियोदेसु तिरिक्खायु० उक्क० असंखेजा । अणु०

तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव संख्यात हैं। श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें देवगित चतुष्क श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं!

४४२. नारिकयोंमें मनुष्यायुकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं? श्रसंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी और सब देवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थिसिद्धमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं! संख्यात हैं।

४४४. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चित्रिकमं तीन श्रायुओंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? श्रसंख्यात हैं । श्रेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? श्रसंख्यात हैं । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च श्रापर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । श्रम्प प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? श्रसंख्यात हैं । श्रेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? श्रसंख्यात हैं । इसी प्रकार मनुष्य श्रपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, चार स्थावर काय श्रीर बादर वनस्पित काथिक प्रत्येक श्रीर जीवोंके जानना चाहिए ।

४४४. मनुष्योंमें दो आयु, वैक्रियिक छह, आहारक द्विक और तीर्थंद्वर प्रकृतिकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। मनुष्यपर्यात और मनुष्यिनी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके दो पदवाले जीव संख्यात हैं।

४४६. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं। श्रुतुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव अनन्त हैं। मनुष्यायुकी त्राणंता । मणुसायु॰ उक्त॰ यणु॰ खोर्च । सेमाणं उक्त॰ यणु॰ यणंता ।

४५७. पंचिदिय-नसपज्जता०२ निष्णि श्रायु० तित्थय० उ० हि०वं० संखेजा। श्रणु० श्रसंखेजा। श्राहार०२ उक्क० श्रणु० संखेजा। सेमाणं उक्क० श्रणु० श्रसंखेजना। एवं पंचमण्०-पंचविच०-इत्थि०-पुरिम०-चक्खु०-सिष्णि ति। पंचिदि०-तसश्रपज्जत्तक तिरिक्यभंगो।

४५⊏. वेडव्वि०-वेडव्वि० [मिस्स०] देवेषिं । णवरि मिस्से तिन्थय० दो वि पदा संखेडजा । श्राहार०--श्राहारभिस्स--श्रवगद्वे०--मणपड्जव०--संजद्--सामाइय--छेदोव०-परिहार०-मुहमसं० सव्वपगदीणं उक्त० श्रणु० द्वि०वं० के० ? संखेडजा ।

४५६. विभंगे तिरिएक्यायु० उ० हि० वं० के० ? संखेडना ! अणु० के० ? असंखेडना । सेमाएं उक्त० अणु० हि० वं० केति० ? असंखेडना । आभि०-मुद०-ओधि० मणुसायु०-आहार०२ दो वि पदा संखेडना । देवायु०--तित्थय० उ० हि० वं केति० ? संखेडना । अणु० असंखेडना । सेमाएं उ० अणु० हि० वं० के० ? असंखेडना । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदगसम्मा०-[ उवसमसम्मा० । ] एवरि उवसमस० आहार०२-तित्थय० दो वि पदा संखेडना । संनदासंनदेगु देवायु० उ० हि० वं० संखेडना । अणु० उत्हिए और अनुन्हृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रोवके समान है । शेष प्रकृतियोंकी उत्हृष्ट और अनुन्हृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रावत हैं।

४५७. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्याम, त्रस ग्रोर त्रसपर्याप्त जीवोंमें तीन ग्रागु श्रोर तोर्थद्भर प्रकृतिकी उन्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव संख्यात हैं। श्रमुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव ग्रसंख्यात हैं। श्राहारक द्विककी उन्कृष्ट ग्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव संख्यात हैं। शेप प्रकृतियोंकी उन्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। इसी प्रकार पांच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी चजुदर्शनी श्रीर संश्री जीवोंके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त श्रीर त्रस श्रपर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चोंके समान भक्ष है।

४४८. चैकियिक काययोगी और वैकियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान मङ्ग है। इतनी विशेषता है कि चैकियिक मिश्रकामयोगमें तीर्थंकर प्रकृतिके दोनों हो पदवाले जीव संख्यात हैं। श्राहारक काययोगी, श्राहारक मिश्रकाययोगी, श्रापतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामियक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविश्चिद्धि संयत श्रीर सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं।

४४९१ विभक्त ज्ञानी जीवोंमें तीन श्रायुश्रोंकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव कितने हैं। संख्यात हैं। श्रानुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव कितने हैं? श्रसंख्यात हैं। श्रामिनविधिक क्षानो, श्रुतक्षानी श्रोर श्रवधिकानी जीवोंमें मनुष्यायु श्रोर श्राहारक द्विकके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं। देवायु श्रोर तोर्थंकर प्रकृतिको उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। देवायु श्रोर तोर्थंकर प्रकृतिको उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं? श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं? श्रमंख्यात हैं। श्रेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं? श्रमंख्यात हैं। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्यग्-दृष्टि, वेदक सम्यग्दिष्टिश्रोर उपश्मसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उपश्म सम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्राहारक द्विक श्रीर तोर्थंक्कर प्रकृतिके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं। संयतासंयत जीवोंमें देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव संख्यात हैं। श्रमुत्कृष्ट

असंखेजा। तित्थय० दो वि पदा संखेजा। सेसागं उक्त० त्रग्रु ० द्वि० व्यसंखेजा।

४६० तैउ-पम्मासु मणुसायु० देवोघं। देवायु० उ०ड्ठि०व० संखेजा। श्राणु० श्रमंखेजा। सेसाणं उ० श्रणु०ड्ठि०वं० के० ? श्रमंखेजा। सुकाए खर्गे दोश्रायु०-श्राहार०२ दो पदा संखेजा। सेसाणं उक्क० श्रणु० श्रमंखेजा। सासणे तिरिक्ख-देवायु० उक्क० संखेजा। श्रणु०ड्ठि०वं० श्रमंखेजा। मणुसायु० दो वि पदा संखेजा। सेसाणं उक्क० श्रणु० श्रमंखेजा। सम्मामिच्छा० सव्वाणं उक्क० श्रणु० श्रमंखेजा। श्रमण्णीसु णिरय—देवायु० उक्क० श्रणु० श्रमंखेजा। तिरिक्खायु० उक्क० श्रमंखेजा। श्रणु० श्रणंता। सेसाणं श्रोघं।

## एवं उक्तस्सपरिमाणं समत्तं।

४६१ जहण्णए पगदं । दुवि०-झोघे० आदे० । श्रोघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-उचा०-पंचंत० जह०ड्डि०बंधगा केत्तिया १ संखेजा। यज० केत्ति०१ अणंता०। तिण्णि आयु०-वेउ व्वियञ्ज० जह० अज० असंखेजा। आहार० २ उक्तस्सभंगो । तित्थय० ज०ड्ठि० संखेजा। अज० असंखेजा। तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उजो०-णीचा० जह० असंखेजा। अज० अणंता। सेसाणं जह० अज०

स्थितिके बंधक जीव असंख्यात हैं। तीर्थंङ्कर प्रकृतिके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बंधक जीव असंख्यात हैं।

४६०. पीत और पद्म लेश्या में मनुष्यायुका भंग सामान्य देवोंके समान है। देवायुकी उत्कृष्ट श्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैं श्रे असंख्यात हैं। शुक्त लेश्या और ज्ञाधिक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें दो आयु और आहारक दिकके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट आर अनुत्कृष्ट श्थिति के बन्धक जीव असंख्यात हैं। सासादन सम्यक्त्वमें तियञ्चायु और देवायुकी उत्कृष्ट श्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं। मनुष्यायुके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट श्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट श्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं। असंज्ञी जीवोंमें नरकायु और देवायुकी उत्कृष्ट और अनुतकृष्ट श्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं। तिर्यव्चायुकी उत्कृष्ट श्थितिके बंधक जीव असंख्यात हैं। आनुकृष्ट श्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं। शिष प्रकृतियोंका भक्क ओघ के समान है।

# इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हुआ।

४६१. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश। श्रोघसे पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वे दनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र श्रौर पांच श्रन्तरायकी जघन्य श्रितिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। श्रजघन्य श्रितिके बन्धक जीव कितने हैं ? श्रमन्त हैं। तीन श्रायु श्रौर वैक्रियिक छहकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य श्रितिके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। श्राहारक द्विकका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। तीर्थद्भर प्रकृतिकी जघन्य श्रितिके बन्धक जीव संख्यात हैं। त्रयंव्यगति, तिर्यक्ष्यगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रौर नीचगोत्रकी जघन्य श्रितिके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। श्रजघन्य श्रितिके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। श्रजघन्य श्रितिके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। श्रजघन्य श्रितिके बन्धक जीव श्रमंद्रयात हैं। श्रेष प्रकृतियोंकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य श्रितिके बन्धक जीव स्थानके बन्धक जीव

श्रणंता । एवं श्रोधभंगो कायजोगि-श्रोरालि०-णवंग०-कोधादि०४-श्रचक्खु०-भवसि०-श्राहारगे ति । ग्यवरि श्रोरालि० तित्थय० उक्तस्सभंगो ।

४६६ शिरएसु उक्कस्तभंगो । तिरिक्खेमु तिष्णिश्चायु०-वेउव्वियछ०-तिरिक्खगदि ४ भोघं। सेसाणं जह० श्रज० श्रणंता । सन्वपंचिदियतिरिक्षेमु मन्वपगदीणं जह० श्रज० श्रसंखेजा। एवं पंचिदिय०तिरिक्खभंगो सन्वश्रपजत्त-विगलिदि० चदुण्णं कायाणं बादरवर्णफदिपत्ते०।

४६३ मणुसेसु खिवगाणं जह० संखेजा। अज० असंखेजा। दो आयु-वेउन्वियङ०--आहार०२-तित्थय० दो पदा संखेजा। सेसाणं दो वि पदा असंखेजा। मणुसपज्जत्त--मणुसिग्गीसु उक्तस्सभंगी।

४६४ एइंदि० तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु-उज्जो०-ग्णीचा० श्रोघं । सेमाणं जह० श्रज० अगंता । एवं सन्ववगण्फदि-णियोदाणं । णवरि तिरिक्खगदि०४ जह० श्रज० श्रणंता ।

४६५ पंचिंदिय-तस०२ खिनगणं तित्थय० जह० संखेआ। अज० असंखेजा। आहार०२ श्रोघं । सेसाणं जह० अज० असंखेजा।

४६६ पंचमण-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंसणा०--सादासाद०--चदुवीसमोह०-

श्चनन्त हैं। इसीप्रकार श्रोधके समान काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, श्रचचुदर्शनी, भन्य श्रोर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रोदारिक काययोगमें तीथ हुर प्रकृतिका भन्न उत्कृष्टके समान है।

४६२. नारिकयोंमें उत्कृष्टके समान भक्क है। तियंख्रों में तीन श्रायु, वैक्रियिक छह, तिर्यव्चगति चारका भंग श्रोघके समान है। रोप प्रकृतियोंकी जघन्य श्रोर श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रमन्त हैं। सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यव्चोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य श्रोर श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रमंख्यात हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यद्धके समान सब श्रपर्याप्त, विकतेन्द्रिय, चारकायवाले श्रोर बादर वनस्पितिकायिक प्रत्येक रारीर जीवोंके जानना चाहिए।

४६३. मनुष्योंमें त्तपक प्रकृतियोंकी जवन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं। दो आयु, वैिक्रियिक छह, आह्रप्रकृद्धिक और तीर्थं इर प्रकृतिके दो पदवाले जीव संख्यात हैं। तथ। शेष प्रकृतियोंके दोनों ही पदवाले जीव असंख्यात हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भक्क उत्कृष्टके समान है।

४६४ एकेंद्रियोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रौर नीचगोत्रका भक्क श्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बंधक जीव श्रमंत हैं। इसी प्रकार सब बनस्पतिकायिक श्रौर निगोद जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति चतुष्ककी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बंधक जीव श्रमंत हैं।

४६४ पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियपर्याप्त, त्रस श्रीर त्रसपर्याप्त जीवोंमें चपक प्रकृतियों श्रीर तीर्थं द्वर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं। श्राजघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रासंख्यात हैं। श्राह्मारद्विकका भंग श्रोधके समान है। तथा शेष प्रकृतियों की जघन्य श्रीर श्राजघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रासंख्यात हैं।

४६६. पांच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण,

देनगदि--पंचिदिय०--वेउ िनय--तेजा०--क०--समचदु०-- वेउ िव० अंगो०--वण्ण०४--दे-वाणु०--अगु०४--पसत्थ-०तस०४-थिराथिर-सभासुम-सुभग - सुस्सर - आदेज्ज-जस०-अजस०--णिमि०--तित्थय०--उच्चा०--पंचंत० जह०ं संखेजा। अज० असंखेजा। आहारदुगं ओघं।सेसाणं दो वि पदा असंखेजा। विचजो०-असच्चमो०-इत्थि०-पुरिस० पंचिदियभंगो। णवरि इत्थि० तित्थय० जह० अज०संखेजा।

४६७ श्रोरालियमि०-कर्म्मइ०-श्रणाहार० तिरिक्खोघं। णवरि देवगदि०४- तित्थय० उक्कस्सभंगो। वेउव्व०-वेउव्वियमि०-आहार०-स्राहारमि०-श्रवगद०-मणप-ज्जव०-संजद-सामाइ०-छेदोव०-परिहार०-सुहुमसंप० उक्कस्सभंगो। मदि-सुद०-श्रसंज०- तिषिणले०-श्रव्भवसि०-मिच्छादि०-श्रसणिण० तिरिक्खोघं। णवरि श्रसंजद० तित्थय० जह० संखेजा। श्रज० श्रसंखेजा। किण्ण०-णील० तित्थय० जह० संखेजा। काऊए तित्थय० दो वि पदा श्रसंखेजा।

४६८. विभंगे पंचर्षा०-णवद्ंसर्षा०-सादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचर्णोक०-द्वगदि-पसत्थष्टावीस-उचा०-पंचंत० जह० संखेजा। अज० असंखेजा। सेसार्गं जह०

सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, चौबीस मोहनीय, देवगित, पब्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजस श्रीर, कार्मण शरीर, समचतुरु संखान, वैक्रियिक श्रांगोपांग, वर्णचतुरु देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुत्वयु चतुर्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुर्क, स्थिर, श्रस्थिर श्रुम, श्रशुम, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र श्रौर पाँच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं। तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। श्राहारक द्विकका भंग श्रोवके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके दोनों ही पदवाले जीव श्रसंख्यात हैं। वचनयोगी, श्रीवेदी श्रौर पुरुषवेदी जीवों में मंग पब्चेन्द्रियों के समान है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं।

४६७ श्रोदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंका भंग सामान्य तियं क्लोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगित चतुष्क श्रोर तीर्थं कर प्रकृति का भंग उत्कृष्टके समान है। वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, श्राहारक काययोगी, श्राहारक मिश्रकाययोगी. श्राप्तावेदी, मनः पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोप श्राप्तासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत श्रोर सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें श्रापनी सब प्रकृतियोंका भंग उत्कृष्टके समान है। मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रासंयत, तीन तेश्यावाले, श्रमव्य मिश्याहिट श्रोर श्रमंज्ञी जीवों में श्रपनी सब प्रकृतियोंका भंग सामान्य तियं क्लोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रमंयतोंमें तीर्थं कर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संस्थात हैं। तथा श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंयतों जीर्थं कर प्रकृतिकी जघन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिके बंधक जीव संस्थात हैं। कापोत तेश्यामें तीर्थं कर प्रकृतिकी जघन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिके बंधक जीव संस्थात हैं। कापोत तेश्यामें तीर्थं कर प्रकृतिकी जघन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिके बंधक जीव संस्थात हैं। कापोत तेश्यामें तीर्थं कर प्रकृतिके दोनों ही पद्वाले जीव श्रमंख्यात हैं।

४६८ विभंगज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पांच नोकषाय, देवगित आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं। तथा अजधन्य स्थितिके बन्धक जीव

श्रज श्रसंखेजा। श्राभि-०सुद०-श्रोधि०-मणुसायु०-श्राहारदुगं टकस्पमंगो। मणुसग-दिपंचगं देवायु० ज० श्रज० श्रसंखेजा। सेमाणं ज० संखेजा। अज० [श्रमंखेजा]। एवं श्रोधिदंस०-सम्मादि०-खह्ग०-वेदग०-उवसम०। खबरि खह्गे दो श्रायु० उवसभे यथासंखाए तित्थय० उक्कस्सभंगो। चक्खदं० तसपजनभंगो।

४६९. तेऊए इत्थि०-णवुंम०-तिरिक्ख-देवायु--तिरिक्खगदि०४--मगुमगदिपंचगएइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-श्रादाव०-श्रप्पसत्य०-थावर-दृभग-दुस्मर-श्रणादे० ज०
श्रज० श्रमंखेजा । सेसाणं ज० संखेजा । श्रज० श्रमंखेजा । मणुसायु श्राहारदुगं दो
वि पदा संखेजा । एवं पम्माए वि । ग्यारि एइंदियतिगं वज । सुकाए इत्थि०ग्यावुंस०-मणुसगदिपंचग-पंचसंठा०- पंचसंघ०- श्रप्पसत्थ०- दूभग - दुस्मर -- श्रणादे०
ग्रीचा० ज० श्रज० श्रमंखेजा । दोश्रायु-श्राहारदुगं उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह०
संखेजा । श्रज० श्रमंखेजा ।

४७०, सासण्०-सम्मामि० पसत्थाणं ज० अज० असंखेजा। मणुसायु० उकस्सभंगो। संग्णीसु खनिगाणं देवगदि०४-तित्यय० जह० संखेजा। अज०

श्रमंख्यात हैं। रोप प्रकृतियोंकी जघन्य श्रीर श्रजनन्य स्थितिके वन्धक जीव श्रमंन्यात हैं। श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रोर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यायु श्रीर श्राहारकदिवका मंग उत्कृष्टके समान है। मनुष्यगित प्रवन्धक श्रीर देवायुकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यात है। रोप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सस्यग्हिंछ, त्राधिकसम्यग्हांछ, वेदक सम्यग्हिंछ श्रीर उपशमसम्यग्हिंछ जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषना है कि ज्ञायिक सम्यग्हिंछ जीवोंमें दो श्रायु श्रीर उपशम सम्यग्हिंछ जीवोंमें कमसे तीर्थकर प्रकृतिका भंग उत्कृष्टके समान है। चन्नुदर्शनवाले जीवोंका भंग त्रस पर्याप्तकोंके समान है।

४६६. पीतलेश्यावाले जीवोंमें स्नीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यव्चायु, देवायु, तिर्यव्चगित चतुष्क, मनुष्यगितपंचक, एकेन्द्रिय जाति, पांच संश्वान, पांच संहनन, त्रातप, त्रप्रशास्त विहायोगित, स्थावर, दुभग, दुस्वर, त्रानादेय प्रकृतियोंकी जघन्य स्थीर स्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। शेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं । सनुष्यायु स्थीर साहारकद्विकके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं। इसी पद्मलेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है एकेन्द्रियित्रको छोड़कर कहना चाहिए। शुक्तलेश्यावाले जीवोंमें स्थीवेद, नपुंसकवेद, मनुष्यगितपञ्चक, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, स्प्रशास्त विहायोगित, दुभग, दुःस्वर, स्थादेय स्थीर नोचगोत्रकी जघन्य श्रीर स्थावय स्थितिके बन्धक जीव स्रसंख्यात हैं। दो स्थायु स्थीर स्थाहारकद्विकका भक्क उत्कृद्धके समान है। शेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं।

४७० सासाद्नसम्यन्द्दिष्ट श्रीर सम्यग्निश्याद्दिः जीवांमें प्रशस्त प्रकृतियोंकी जघन्य श्रीर श्रज्जवन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। मनुष्यायुका भङ्ग स्टक्टिके समान है। संज्ञी जीवांमें स्वपक प्रकृतियाँ, देवगित चार श्रीर तीथंद्धर प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं। श्राहारकद्विकका भङ्ग श्रोवके समान है। श्रेष

असंखेडजा । आहारदुगं ओघं। सेसाणं जह० अज० असंखेजा । एवं परिमाणं समत्तं । खेत्तपरूपणा

४७१. खेत्रं दुवि०-जह० उक० ! उकस्सए पगदं । दुवि०-ग्रोघे० ग्रादे० । श्रोघेण तििएण ग्रायुगाणं वेर्जाव्यछ०-ग्राहारदुग-तित्थय० उक० ग्रणु० द्वि० केविड खेत्रे ? लोगस्स ग्रसंखेजिदिमागे । सेसाणं उक्क० लोगस्स ग्रसंखेजिदिमागे । ग्रणु० सव्यलोगे। एवं श्रोघमंगों तिरिक्खोघो कायजोगि-ग्रोरालि०-ग्रोरालियमि०-कम्मइ०-ण्वंस० - कोधादि०४-मदि०-सुद०-ग्रसंज० - श्रचक्खु०- तििएणले०-भवसि०-ग्रव्यति०-मिच्छादि०-ग्रसिएण०-ग्राहार०-ग्रणाहारग ति । णविर किएण०-णील०-काउ० तित्थय० उक्क० श्रणुक्क० लोगस्स श्रसंखेजिदिमागे।

४७२ एइंदिएसु पंचणा०-णवदंस०-सादासाद०-मोहणीय०२४-तिरिक्खगदि-एइंदि०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वएण०४- तिरिक्खाणु०-त्रगु०४-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत-पत्ते०- साधार०-थिराथिर - सुमासुम-दूमग-त्रणादे०-त्रज०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० सन्वलोगे। इत्थि०-पुरिस०-चदुजादि-पंचसंठा०-त्रोरालि०स्रंगो०-द्रस्संव०-न्रादाउन्जो०-दोविहा०-तस-वादर- सुमग-सुस्सर-दुस्सर-श्रादेज०-जस० उक्क० लोग० संखेज०। श्रणु० सन्वलोगे। तिरिक्ख-

प्रकृतियोंकी जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं। परिमाण समाप्त हुआ। चेत्रप्रस्थणा

४७१. चेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ट का प्रकरण है । उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिक छह, आहारकिंद्रक और तीर्थकरकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका कितना चेत्र है ? लोकका असंख्यातवाँ भाग चेत्र है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बध्क जीवोंका चेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तियंक्र, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्र काययोगी, कामणकाययसेगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, अताज्ञानी, असंयत, अचनुत्रशंनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कृष्ण, नील और कापोत लेश्यामें तीथङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

४७२. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, चौवीस मोहनीय, तियं श्र गति, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तियं श्रात्यानुपूर्वी, श्रारुलघुचतुष्क, स्थावर, सूदम, पर्याप्त, श्रपयीप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, श्रास्थर, श्रुभ, श्रशुभ, हुर्भण, श्रनादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। स्नीवेद, पुरुपवेद, चार जाति, पाँच संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, श्रातप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस, बादर, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, श्रादेय श्रौर यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक

मणुसायु०--मणुसगदि-मणुसाणु०--उच्चा० श्रोघं । वादरएइंदियपज्जतापज्जत्त० थावरपगदीगां उक्क॰ श्रणु० सन्वलो० । मणुसायु०-मणुगगदि-मणुपाणु०--उच्चा० उक्क॰ श्रणु० लोग० श्रसंखेज्ज० । तिरिक्खायु० उक्क० लोग० श्रमंखेज्ज० । श्रणु० लोग० संखेजिदि० । सेसागां उक्क० श्रणु० लोग० संखेजा० । सुदुमएइंदिय-पज्जता-पज्जत्त• तिरिक्ख-मणुसायु श्रोघं । सेसागां सन्वपगदीगां उक्क० श्रणु० सन्वलोगे । एवं सन्वसुदुमाणां ।

४७३ पुढवि०-श्राउ०-तेउ०-याउ० सन्त्राणं श्राघं। बादरपुढविका०-श्राउ०तेउ०-वाउ०-यादरवण्फदिपत्ते० थावरपगदीणं उक्क० लो० असंखेज्ज०।
आणु० सन्वलो०। तिरिक्खायु०-तसपगदीणं उक्क० श्राणु० ला० असंखेज०।
बादरपुढवि-०आउ०-तेउ-वाउ०-वादरवण्फदिपत्ते०पज्जत्ता० विगलिदियभंगो।
बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवण्फदिपत्ते०अपज्जत्ता० थावरपगदीणं उक्क० अणु० सन्वलो०। मणुसायु० श्रोघं। तिरिक्खायु० तसपगदीणं च उक्क० अणु० लो० असंखेज्ज०। णवरि बादरवाऊणं श्रायु० अणु० लो०

जीवोंका च्रेन सब लोक है। तिर्येख्वायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उश्वगोत्रका मंग श्रोघके समान है। बादर एकेन्द्रिय श्रोर इनके पर्याप्त श्रोर श्रपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका च्रेत्र सब लोक है। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उश्वगोत्रकी उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका च्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। तिर्येख्वायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका च्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका च्रेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। रोप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका च्रेत्र लोकके संख्यात बहुभाग प्रमाण है। सूद्म एकेन्द्रिय श्रोर इनके पर्याप्त श्रोर श्रपर्याप्त जीवोंमें तिर्येख्वायु श्रोर मनुष्यायु का भङ्ग श्रोधके समान है। तथा श्रोप सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिसे बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। इसी प्रकार सब सुद्दम जीवोंके जानना चाहिए।

४७३. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, ऋप्रिकायिक, और वायुकायिक जीवांमें सब प्रकृतितियों का भङ्ग श्रोघके समान हैं। बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर श्राप्तिकायिक,
बादर वायुकायिक श्रार वादर वनिस्पितिकायिक प्रत्येक शरीर जीवों में स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट
स्थितिके बन्धक जीवों का क्षेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रमुःकृष्ट स्थितिके बन्धक
जीवों का क्षेत्र सबं लोक है। तियंब्चायु श्रीर त्रसप्रकृतियों की उत्कृष्ट श्रीर श्रमुःकृष्ट स्थितिके
बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। बादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर
जलकायिक पर्याप्त, बादर श्रम्भकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त श्रीर बादर वायुकायिक
प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंका भङ्ग विकलेन्द्रिय जीवोंके समान है। बादर पृथ्वीकायिक
श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक श्रपर्याप्त, बादर श्राप्तकायिक श्रपर्याप्त, बादर वायुकायिक
श्रपर्याप्त, श्रीर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर श्रपर्याप्त जीवोंमें स्थावर
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। मनुष्यायुका
भङ्ग श्रोघके समान है। तियंब्चायु श्रीर त्रस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके
बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोक के श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि बादर वायुक्त

संखेज । सेसाणं यम्ह लोगस्स असंखेज ० तम्ह लोगस्स संखेज ० काद्वो । वर्णप्रदि-णियोद ० थावरपगदीणं उक ० अणु ० सन्वलो ० । मणुसाय ० श्रोघो । तिरिक्लाय ० —तसपगदीणं लोग ० असंखेज ० । अणु ० सन्वलोगे । वादरवर्णप्रदि-णियोद ० पज्रत्तापज्रत्तगाणं च बादरपुटवि० अपज्ञत्तमंगो । सेसाणं शिरयादि याव सिएण ति संखेजासंखेजरासीणं चक ० अणु ० लोग ० असंखेजदिमागे ।

### • एवं उकस्सं समत्तं

४७४ जहरागए पगदं । दुवि०--श्रोघे॰ श्रादे० । श्रोघे० पंचणा०--चदुदंसगा०--सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-मणुसगदि-मणुसाणु०-जस०-उच्चा०-पंचंत० जह० लो० श्रसंखेज्ज० । श्रज० सन्वलोगे । तिरिग्धश्रायु०-वेउन्वियछ०-श्राहारदुग-तित्थय० जह० श्रज० उक्तस्समंगो । तिरिक्खायु०--सहुमगाम० ज० श्रज० सन्वलो० । सेसागं ज० लो० संखेज्ज० । श्रज० सन्वलो० । एवं श्रोघमंगो कायजोगि-श्रोरालि०-गावुंस० कोधादि०४--श्रक्खु०--भवसि०--श्राहारग ति ।

४७५ तिरिक्खेसु वेउन्वियञ्च०-तिषिणुत्रायु०--मणुस०-मणुस।ग्रु०--उच्चा० श्रोघं। तिरिक्खायु०--सुहुभणापाणं जह० श्रज० सन्वलो०। सेसाणं श्रोघं। एवं एइंदि०--

कायिक जीवों में आयुकी अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका त्तेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण् है। शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंका जहाँ लोकका असंख्यातवां भाग त्तेत्र कहा है वहाँ वह लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण जानना चाहिए। वनस्पितकायिक और निगोद जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका त्तेत्र सब लोक है। मनुष्यायुका मंग ओघके समान है। तियञ्जायु और त्रस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका त्तेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण् है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवों त्तेत्र सब लोक है। बादर वनस्पितकायिक और निगोद जीव तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंका भंग बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त जीवोंके समान है। शेष नरकगितसे लेकर संज्ञी मागणा तक संख्यात और असंख्यात राशिवाले जीवोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका त्तेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण् है। इस प्रकार उत्कृष्ट त्तेत्र समाप्त हुआ।

४०४. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, मनुष्यागित, मनुष्याग्यानुपूर्वी, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंस्थातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। तीन आयु, वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थक्कर इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र उत्कृष्टके समान है। तियञ्जायु और सूक्तम इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औद्रिक काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, अचनुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

४०४. तिर्यञ्जोंमें वैक्रियिक छह, तीन त्रायु, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उचगोत्रका भङ्ग त्रोघके समान है। तिर्यञ्जायु और सूर्मकी जघन्य और त्रजघन्य स्थितिके वंधक जीवोंका चेत्र सब बादरएइंदि०-पज्जन्तापज्जन्त०। थात्ररपगदीगां च एवं चेत्र। तिरिक्खायु०-तमपगदीगां च ज॰ श्रज्ञ॰ लोग० संखेज्ज०। मणुभायु-मणुसगदिदुग० दो पदा लोग० श्रसंखेज्ज०। सन्त्रसुणुपागां मणुसायु० श्रोघं। सेमागां सन्त्रपगदीगां ज० श्रज्ज० सन्त्रलो०।

४७६ पुढवि०--श्राउ०-तेउ०--वाउ० तिग्विय-मणुमायु० श्रोघं।सेसाणं ज० लो० श्रसं०। श्रज० सव्वलो०। वादग्पुढवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ० थावग्पगदीणं ज० लो० श्रसंखे०। श्रज० सव्वलो०।सेसाणं ज० श्रज० लोग० श्रसंखे०। वादग्पुढवि०-श्राउ०--तेउ०--वाउ०पज्जत० विगलिदियभंगो। वादग्पुढवि०--श्राउ०--तेउ०--वाउ०-श्रपज्जत० थावरपगदीणं जह० लोग० श्रसंखे०। श्रज० सव्वलो०।दोश्रायु०-तसपगदीणं जह० श्रज० लोग० श्रसंखे०।सहुमं दो वि सव्वलोगे। णविर वाऊणं सव्वत्थ जह० लो० श्रसंखे० तिम्ह लोगस्स संखेजिदिमागं कादव्वं। वणप्किदिण्योदाणं दोश्रायु०-सहुमणाम० श्रोघं।सेसाणं ज० लो० श्रसंखेज०। श्रज०

लोक है। शेप प्रकृतियोंका भक्क श्रोधके समान है। इसीप्रकार एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय श्रौर इनके पर्याप्त श्रायोग्त जीवोंके जानना चाहिए। स्थावर प्रकृतियोंका च्रेत्र इसी प्रकार है। तिर्यव्चायु श्रोर त्रस प्रकृतियों की जवन्य श्रोर श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका च्रेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है। मनुष्यायु श्रोर मनुष्यगितिहिक इनके दोनों ही पदोंका च्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। सब सूदम जीवोंके मनुष्यायुका भंग श्रोधके समान है। शेप सब प्रकृतियोंकी जधन्य श्रोर श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका च्रेत्र सब लोक है।

४७६. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, श्राग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंमें तिर्युख्वाय श्रीर मनुष्याय का भंग श्रीयक समान है। रोप प्रकृतियोंकी जघन्य न्थितिक बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और अजधन्य स्थित के बन्धक जीवों का चेत्र सब लोक है। बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक और बादरवायुकायिक जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी जयन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके ऋसंख्यातवें भाग प्रमाण है ऋौर श्रजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका चेत्र सब लांक है। रोप प्रकृतियोंकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका त्रेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। बादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त और बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग विकलेन्द्रियोंके समान है। वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, वादर जलकायिक अपर्याप्त. बादर अग्निकायिक अपयोप्त और वादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, श्रीर अजयन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। दो आयू और त्रस प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। सूच्मके दोनों ही पदवाले जीवोंका चेत्र सब लोक है। इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीवोंके सर्वत्र जहाँ लोकका असंख्यातवां भाग चेत्र कहा है वहाँ लोकका संख्यातवां भाग चेत्र करना चाहिए। वनस्पतिकायिक ऋोर निगोद जीवोंमें दो त्रायु त्रौर सद्मनामकी त्रपेदा दोत्र त्रोघके समान है। शेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और अजधन्य स्थितिके वन्धक

सन्वलो० । बादरवर्णप्फिदि-णियोदाणं पज्जत्तापज्जत्ता० थावरपगदीणं ज० लो० श्रसंखेज्ज० । श्रज० सन्वलो० । सेसाणं पगदीणं ज० श्रज० लोग० श्रसंखेज्ज० । सुदुम० दो वि पदा सन्वलो० । बादरवर्णप्फिदिपत्ते० बादरपुढविभंसो ।

४७७. श्रोरालियमि० तिरिक्ख-मणुसायु-मणुसगदि-मणुसाणु-देवगदि०४--तित्थ-य०--उच्चा० श्रोघं। सेसाणं तिरिक्खोघं। एवं कम्मइ०-ग्रणाहारम ति। मदि०-सुद०-श्रसंजतिष्णि०-श्रव्भवसि०-मिच्छादि०-श्रसण्णि० तिरिक्खोघं। सेसाणं णिरयादि याव सण्णि० संखेजजासंखेजजरासीणं जह० श्रज्ञ० लो० श्रसंखेजज०। एवं खेतं समतं

# फोसगापरूवगा।

४७८. फोसणं दुवि०-जह० उक०। उक्ससए पयदं। दुवि०-भ्रोघे० आदे०। श्रोघे० पंचणा-- णवदंसणा-असादावे०-मिच्छ०-- सोलसक०-- णवंस०-- अरदि-- सोग- भय- दुगुं०- तिरिक्खग०- ओराहि० -- तेजा० -- कर० -- हुंड० -- वण्ण०४ -- तिरिक्खाणु० -- अगु० ४ -- उडजो० -- चादर -- ५ जत्व -- प्चेत० -- अथिर -- असुभ-दृभग -- दुस्सर -- अणादे० -- जस० -- आस० -- णिमि० -- णीचा० -- पंचंत० उक्कस्सिट्टि दिवंधगेहि केविडयं खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखेड ज० अट्ट -- तेरसचो इसमागा वा देख्या। अणु० सव्वलो०। सादा० - इस्स

जीवोंका चेत्र सब लोक है। बाद्र वनस्पितकायिक और निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। शेष प्रकृतियोंकी जधन्य और अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सूद्मके दोनों ही पदोंका चेत्र सब लोक है। बाद्र वनस्पितकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंका भक्क बाद्र पृथिवीकायिक जीवोंके समान है।

४७० श्रोदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें तिर्यश्चायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगित चतुष्क, तीर्यङ्कर श्रोर उच्चगोत्र इनका भङ्ग श्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग
सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इसी प्रकार कार्मण्काययोगी श्रोर श्रनाहारक जीवोंके जानना
चाहिए। मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, तीन लेश्यावाले, श्रभन्य, मिथ्यादृष्टि श्रोर श्रसंज्ञी
जीवोंके श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। शेष नरक गतिसे लेकर
संज्ञीतक संख्यात श्रोर श्रसंख्यात राशिवाली सब मार्गणाश्रोंमें जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिके
बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। इस प्रकार चेत्र समाप्त हुत्रा।

## स्पर्शन प्ररूपणा

४७८. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेन्ना निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुरुप्सा, तियञ्चगित औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामगाशरीर, हुण्डसस्थान, वर्णचतुष्क, तियञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, बादर, यर्थाप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय, यशः कीर्ति, अयशःकिर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कितने नेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, कुळ कम आठवटे चौदहराजु और कुळ कम तेरह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब

रिद-थिर सुभ० उक्क० हो० असंखेजबिदमागो अह-चोहमभागा वा देख्णा। त्रगु० सव्वलो० । सादा०-हस्स-गदि-थिर-सुभ० उक्क० लो० श्रसंखेउन**दिभागो** अद्र-चोहसभागा वा देखणा सब्बलोगो वा। श्रण् ० मञ्चलो० । इत्य०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-श्रोरालि०अंगो०-हस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसग०-श्रादे० उक्क लोगस्स असंखे अह-बारह । ऋण् सब्बलो । णिरय-देवाय ०-आहारवर्ग खेत्रमंगो। एवं सम्बत्थ। तिरिषखायु-तिष्णिजादि० उक्त० खेत्त०। श्रग्रक्त० सम्बलो०। मण्रसायु उक्क खेत्र । अग्र अद्वोहस स्वलोगो । गिरयग - गिरयाण व उक्क० ऋणु० लोगस्स असंखे० छचोद्दस०। मगुसग०-मगुसागु०-आदाव०-उचा० इक्क० लोगस्स असंखे० अट्टचोद्दस०। अणु० सन्वलो०। वेउन्वि०-वेउन्वि॰श्रंगो० उक्त० लो० असंखे० छच्चोद्दस०। ऋग्रा० चारहचोद्दस०। देवग०-देवाणु० उक्क,० लो० असंखे० अथवा दिवङ्गचोहस०। अणु० छचोहस०। एइंदि०--थावर० उक्कः अद्र--गावचोदस० । ऋग्र० सन्वलो० । सहम-ग्रदजत-लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, हास्य, र्रात, स्थिर, श्रीर शुभ प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंस्थातवें भाग और कुछ कम आठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेद्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर श्रीर श्रमकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग, कुछ कम आठवटे चौदह राज और सब लोक चेत्रका स्परांन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। स्नीवेद, पुरुपवेद, पब्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्कीपाङ्क, श्रह संहनन, दो विहायो-गति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंन लोकके असंख्यातवें भाग, कुछ कम आठ वटे चौदह राज़ और कुछ कम बारह वटे चौदह राज़ चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेंद्रका रपर्शन किया है। नरकाय, देवाय और श्राहारकद्विकका भन्न चेत्रके समान है। इसी प्रकार इन तीन प्रकृतियोंके आश्रयसे सर्वत्र स्पर्शन जानना चाहिए। तिर्यञ्जाय श्रोर तीन जातिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है। मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चीदह राजु और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट और अनत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंस्थातवें भाग प्रमाण और कुछ कम छह बटे चौदह<sup>ें</sup> राजु चेहका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्र्यातप श्रौर उचगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण श्रीर कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु बेन्नका स्पर्शन किया है। श्रमुत्कष्ट स्थितिके बन्धक जीवांने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंस्थातवें भाग प्रमाण और कुछ कम छह बटे चौदह राज सेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राज चेत्रका स्पर्शन . किया है। देवगति और देवगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवींने लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण अथवा कुम कम डेढ बटे चौदह राज त्रेत्र का स्पर्ीन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रिय जाति स्प्रीर स्थावर इनकी उत्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीबोंने ने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम नौ

साधारण० उक्क० लो० असंखे० सन्बलो० । अणु० सन्बलो० । तित्यय० उक्क० खेतमंगो । अणु० अट्टवोइस० ।

४७६. त्रादेसेण गेरइएस दोश्रायु-मणुसग०-मणुसाणु०-तित्थय०-उचा० उक्त० त्रणु० खेतं । सेसं उक्त० त्रणु० छचोइस० । पटमाए पुटवीए खेत्रभंगो । विदियादि याव सत्तम ति दोत्रायु-मणुसमदिदुग-तित्थय०-उच्चा० उक्त० श्रणु० खेत्तमंगो । सेसागं उक्त० बे-तिण्णि-वत्तारि-पंच-छचोइस० ।

४८० तिरिक्षेसु पंचणा०-णवदंस०-ग्रसादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवंस०-श्रादि-सोग-भय-दुगुं०-पंविदि-तेजा०-क०-हुंड०-वरण०४-ग्रगु०४-ग्रप्पसत्य०-तस०४-श्राथरादिछ०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० छचोहस०। श्रणु० सव्वलो०। सादा०-इस्स-रदि-तिरिक्खगदि -- एइंदि०--श्रोरालि०-तिरिक्खाणु०-थावरादि०४--थिर-सुम० उक्क० लो० श्रसं० सव्वलो०। श्रणु० सव्वलो०। इत्थि०--तिरिक्खायु०-मणुसगदि--तिरिणवादि-वदुसंठा०-श्रोरालि०श्रंगो०-श्रस्संघ०-श्रादाव० खेनामंगो।

बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। सूक्म, अपर्याप्त और साधारण इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थ इस प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया हैं।

४०६. आदेशसे नारिकयों में दो आयु, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीर्थक्कर और उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्गन चेत्र के समान है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्गन किया है। पहिली में सब प्रकृतियोंके स्पर्गनका भक्क चेत्रके समान है। दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं तक दो आयु, मनुष्यगितिद्विक, तीर्थक्कर और उच्च गोत्रकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्गन चेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कमसे कुछ कम एक वटे चौदह राजु, कुछ कम दो वटे चौदह राजु, कुछ कम तीन वटे चौदह राजु, कुछ कम चार वटे चौदह राजु और कुछ कम पांच बटे चौकह राजु चेत्रका स्पर्गन किया है।

४८०. तिर्यक्कों में पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, पब्नेन्द्रिय जाित, तेजस शरीर, कामण शरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, अस्थिर आहि. छह, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने छुछ कम छह वट चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय हास्य, रित, तिर्यक्काति, एकेन्द्रियजाित, औदारिकशरीर, तिर्यक्कात्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार, स्थिर और शुभ इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन

पुरिस०-समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-म्रादे०-उचा०उक्क० दिवहुचोह्स०। म्रणु० सन्वलो०। वेउन्वियछ० श्रोघं। उज्जो०-जसगि० उक्क० सन्-चोह्स०। म्रणु० सन्त्रलो०। मणुसायु० श्रोघं। णवरि वज्जे गित्थि।

४८१ पंचिदियतिरिक्खितिष्णि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ-प्रसादा० सोलसक०-णवुंस०-भ्ररदि-सोग-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-भ्रगु०४ पज्जत-पने०-श्रिथरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० लो० असंखे० छच्चोद्दस०। अणु० सव्वलो०। सादावे०-हस्स-रदि-तिरिक्खगदि-एइंदि०-श्रोरालि०-तिरिक्खाणु०-थावरादि०४-थिर-पुम० उक्क० श्रेग० असंखे० सव्वलो०। इत्थि० उक्क० खेतं। अणु० दिवङ्गुचोद्दस०। पुरिस०-देवगदि-समचदु०-देवाणु०-पसत्थ-पुमग-पुस्सर-भ्रादे०-उचा० उक्क० खेतभेगे। किं णिमित्तं भवणवासीए उप्पक्षिद सोभम्मीसाणे ण उपजदि त्ति उक्कस्सिष्टिदिबंघंतो तेण खेनं, इदरत्थ दिवङ्गुचोद्दस०। भ्रणु० छचोद्दस०। णिरयग०-णिरयाणु० उक्क० श्रणु० छचोद्दम०। पंचिदि०-वेउव्व०-वेउव्व० श्रंगो०-तस० उक्क० छचोद्दस०। श्रणु० बारह०।

संहनन और आतप इनकी मुख्यतासे स्पर्शन च्रेत्रके समान है। पुरुपवेद, समचतुरस्न संस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग सुम्बर, आदेय और उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजु च्रेत्र का स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक च्रेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक छहकी मुख्यतासे स्पर्शन आधिके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे औदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है।

४८१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यम्बित्रक में पाँच ज्ञानावरण, नौदर्शनावरण, मिथ्यात्व, श्रसाता वेदनीय, सोलहकपाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुएड मंस्थान, वराचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येकरारीर, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पांच श्रन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवों ने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रीर कुछ कम छह वटे चौदह राजु त्तेत्रका स्पर्शन किया है। श्रनुत्कुष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, हास्य, रति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, श्रौदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर श्रादि चार, स्थिर श्रोर श्रभ इनकी उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेंद्र बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुपवेद, देवगति, समचतुरस्र-संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्यायोगति, सुभग, सुस्वर, त्रादेय त्रीर उच्चगात्र इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवींका स्पर्शन चेत्रके समान है। क्योंकि यह जीव भवनवासियोंमें उत्पन्न होता है सौधर्म श्रौर ऐशान कल्पमें नहीं उत्पन्न होता, इसलिए उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका स्पर्शन चेत्रके समान कहा है। अन्यत्र कुछ कम डेढ़ वटे चौदह राजु स्पर्शन है। अनुत्कृत्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। नरकगति श्रौर नरगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके धन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु नेत्रका स्परीन किया है। पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आंगोपांग और त्रस इनकी उरकुष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है और अनु-

अप्पसत्थ०-दुस्सरं णिरयगिद्भंगो । उज्जो०-जस० उक्क० श्रणु० सत्तवोद्दस०। बादर० उक्क० छन्वोद्दस०। श्रणु० तेरहचोद्दस०। सेसाणं उक्क० श्रणु० खेत्रभंगो ।

४८२, पंचिदियतिरिक्स्बश्चपञ्ज० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासाद०-मिच्छ०-सोञ्चसक० -णवुंस०-हस्स-रिद-ग्ररदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइंदि०-ग्रोशिक०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-प्रगु०४-धावर-सुहुम-पञ्जतापञ्जत-पत्ते० साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-द्भग-त्रणादे०-प्रजस०-णिमि०-णीचा-गचंत० उक० अणु० लो० त्रसंखे० सन्वलो०। उञ्जो०-बादर-जसगि० उक० अणु० सत्तचोइस०। सेसाणं उक० अणु० लो० त्रसंखे०। एवं मणुसत्रपञ्जत्त-सन्वविगलिदि०-पंचिदि०-तसत्रपञ्जत। बादर-बादरपुढवि०-प्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणफदिवचेय०पञ्जता०।

४८३ मणुस मणु पपञ्जत-मणुसिणीसु पंचणा०-णवदंसणा०-त्रसादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-त्ररदि-सोग-त्रय-दुर्गु०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण० ४-अगु० ४

स्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अप्रशासनिवहायोगित और दुःस्वर इनकी मुख्यतासे स्पर्शन नरकगितके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। बादर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छद बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

४न्रे. पञ्चेन्द्रिय तिर्येश्च अपर्याप्तिकोंमें पांच ज्ञानवरण, नौ दर्शनावरण, सात वेदनीय, असता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूद्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभँग, अनादेय, अशयःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण और सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, बादर और यशःकीर्तिः इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण नेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, बादर प्रथ्वी- कायिक पर्याप्त बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अम्निकायिक पर्याप्त बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादरवनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

४८३. मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त श्रौर मनुष्यिनी जीवों में पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण श्रमातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचनुष्क, श्रगुरुलघुचनुष्क, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, श्रस्थिर श्रादि पज्ञत्त-परो०-अधिरादिपंच णिमि०-णीवा०-पंचंत० उक्क० खेतं। अणु० ला० असंखे० सव्वलो०। सादा०-इस्प-रिद-तिरिक्खगदि-एइंदि०-प्रोरालि०-तिरिक्खाणु०-धानस्यदि०४-धिर-सुभ० उक्क० अणु० लो० असंखेजदि० सव्यलो०। उज्जो०-जसगि० उक्क० अणु० लोग० असंखे० सत्त नो०। बादर० उक्क० खेत्तं। अणु० सन्ताने०। सेसाणं खेतं।

४८४ देवेषु इत्थि०-पुग्सि०-दोश्रायु०-र्मणुमग०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-अस्पंघड०-मणुमाणु०-अदाव-दोविहो०-तम-सुमग-दुस्सर-आदेज्ञ०-तित्थय०-उच्चा० उक्क० अणु० अह वोद्दस० । सेसाणं उक्क० अणु० अह-णवचोद्द-स० । एवं सच्चदेवाणं अप्यत्पणो फोसणं कादच्वं ।

४८५. एइंदिएसु थावरपगदीणं उक्त० अग्रु० सन्बलो० । दोश्रायु० तिश्विलोघं । उज्जो० बादर०-जस० उक्क० सत्त वोद्दस० । अग्रु० सन्बलो० । सेमाणं पगदीणं उक्क० खेरां । अग्रु० सन्बलो० । बादरएइंदि० गजनापज्जन्त० थावरपगदीगं उक्क०

पांच, निर्माण, नीचगात्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनकी उत्कृष्ट म्थित के बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्र के समान है श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रोर सब लोक च त्रका स्पर्शन किया है। साता वेदनीय, हास्य, रित, तियञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिकरारीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर श्रादि चार, स्थिर श्रोर श्रम इनकी उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रोर सब लोक चेत्रका म्पर्शन किया है। उद्योत श्रोर यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें-भाग प्रमाण श्रोर कुछ कम सात वटे चोद्ह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। बादर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने एर्शन चेत्रके समान है। रोप प्रकृतियोंकी मुख्यतासे स्पर्शन चेत्रके समान है।

४८४- देवोंमें स्नीवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, आदारिक आंगोपांग, झह संहनन, मनुष्यगत्यानु पूर्वी, आतप, दो विहायोगित, अस, सुभग, दु.स्वर, आदेय, तीर्थद्भर और उचगोत्र इनकी उन्छन्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछकम आठ वटे चौदह राजु केशका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी उन्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नो वटे चौदह राजु केशका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवोंके अपना-अपना स्पर्शन करना चाहिए।

४८४. एकेन्द्रियोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। दो श्रायुश्रोंका भङ्ग सामान्य तिर्यक्रोंके समान है। उद्योत, बादर श्रीर यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्राप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रेप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। बादर एकेन्द्रिय श्रीर इनके पर्याप्त श्रीर श्राप्याप्त जीबोंने स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे

अग्रु० सत्तचो०। मग्रुसायु०-मग्रुसगदि-मग्रुसाग्रु०-उचा० उक्क० अग्रु० लोग० असंखेज ०।

४८६ पुढवि०-आड०-तेउ०-वाउ० थावरपगदीणं उक्क० लोग० असंखेज० सन्वलो०। ऋणु० सन्वलो०। तिरिक्ल-मणुसायु० तिरिक्लोघं। उज्ञो०-बाद्रर०- जस० उक्क० सत्ताचो०। अणु० सन्वलो०। तसपगदीणं श्रादोव उक्क लोग० श्रसंखेज०। अणु० सन्वलो०। •

४८७. बादरपुढवि०-ग्राड०-तेउ०-वाउ०-थावरपगदीणं उक्क० लोग० ग्रसं-खेञ्ज० सन्वलो० । त्रग्णु० सन्वलो० । दोत्रायु० खेत्तभंगो । चञ्जो०-बादर०-जस० उक्क० त्रग्णु० लोग० त्रसंखेञ्ज० सत्ताचीहस । सेसाणं उक्क० त्रग्णु० लोग० त्रसंखेञ्ज० ।

४८८. बादरपुढवि०-ग्राड०-तेउ०-वाउ० ग्रवज्ञताणं व्यावरपगदीणं उक्क० श्रणु० सन्वलो० । उज्जो०-वादर०-जसगि० उक्क० श्रणु० सत्तवोइस० । सेसाणं उक्क० श्रणु० लोग० श्रसंखे० । ग्यवरि वाऊणं यम्हि लोगस्स श्रसंखेज ० तम्हि लोगस्स संखेज ० कादन्वो ।

चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रौर उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके श्रंसख्यातवेंभाग प्रमाण त्रेत्रका स्पर्शन किया है।

४८६. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें श्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। तियञ्जायु और मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। उद्योत, बाद्र और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात्वदे चौद्ह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक च त्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक च त्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण च त्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक च त्रका स्पर्शन किया है।

४८७. बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयुका भङ्ग चेत्रके समान है। द्यांत, बादर और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण और कुछ कम सातवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है।

४८८. बादर पुथ्वीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति- के बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ पर वायुकायिक जीवोंके लोकके संख्यातवाँ माग प्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ पर वायुकायिक जीवोंके लोकके संख्यातवाँ माग प्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ पर वायुकायिक जीवोंके लोकके संख्यातवाँ माग प्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए।

४८९. सन्वसुदुमाणं सन्वपगदीणं उक्त० अणु० खेर्ना। ग्रविर तिरिक्षायु० उक्त० लोग० असंखे० सन्वलो०। अणु० सन्वलो०। मणुमायु० उक्त० अणु० लोग० असंखेज० सन्वलो०। वणप्पदि-णियोदाणं एइंदियमंगो। ग्रविर तसपगदीणं लोग० असंखे० कादन्वो। उज्जो०-बादर०-जसिग० उक्त० सत्तवोहम०। अणु० सन्वलो०। बादरवणप्पदि-णियोदाणं पज्जत्ता५ बादरपुढविअपजत्तमंगो। बादरवणप्पदिपत्तो० बादरपुढविभंगो।

४६०. पंचिदिय-तस०२ पंचणा०-णवदंसणा०-असादावे०-मिच्छ०-सोल-सक्-णवुंस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-ओराल्-तेज०-क०-हुंड०-नण्ण० ४-तिरिक्खाणु०-अगु०४ - पज्जन-प्रोय० - अधिरादिपंच-णिमि०-णीचा० - पंचंत० उक्क० अर्ड-तेरहचो० । अणु० अङ्घोद्दस० सञ्चलो० । सादावे०-हस्स-रिद-थिर-सुभ० उक्क० अणु० अङ्घो० सञ्चलो० । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-ओराल्कि०-झंगो०-पंचसंठा०-अस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे० उक्क० अणु० अङ्क-

४८६. सब सूच्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन च्रित्रके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यव्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सबलोक च्रेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक च्रेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब छोक च्रेत्रका स्पर्शन किया है। वनस्पति कायिक और निगोद जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भन्न एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि त्रस प्रकृतियोंका स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण करना चाहिए। उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब क्रोक चेत्रका स्पर्शन किया है। बादर वनस्पतिकायिक, बादर निगोद और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भन्न बादर पृथ्वीकायिक अपर्योक्त भन्न बादर पृथ्वीकायिक अपर्योक्त भन्न बादर पृथ्वीकायिक अपर्योक्त भन्न बादर पृथ्वीकायिक अपर्योक्त भन्न बादर पृथ्वीकायिक जीवोंके समान है।

४९० पब्चेन्द्रिय, पब्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस श्रोर त्रस पर्याप्त जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जगुप्सा, तिर्यव्चगित श्रोदारिक शरीर, तैजस्रारीर, कामण्रारीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुक्क, तिर्यव्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रास्थिर श्रादि पांच, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राज् श्रोर कुछ कम श्राठ वटे चौदह राज् श्रोर कुछ कम श्राठ वटे चौदह राज् श्रोर सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राज् श्रोर सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, श्रोर शुम प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु श्रोर सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। क्षोवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, पांच संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगिति, त्रस, सुभग, सुखर श्रोर श्रादेय इनकी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु श्रोर क्रछ कम

बारह०। शिरय-देवायु०-तिशिणजादि०-आहारदुगं उक्क० अणु० खेतं। तिरिक्खः मणुमायु०-तित्थय० उक्क० खेतं। अणु० अट्ठवोद्स०। शिरयगदि-शिरयाणुप० उक्क० अणु० अचेद्दस०। देवगदि-देवाणु० उक्क० अणु० ओघं। मणुसग०--मणुसाणु०-अःदाष०-उच्चा० उक्क० अणु० अट्ठवोद्दस०। एइंदि०-यावर० उक्क० अट्ट-णवचो०। अणु० अट्ठवो० सव्वलो०। वेउव्वि०-वेउव्वि० ग्रंगो० उक्क० छचोद्दस०। अणु० बारहवो०। उज्ञो०-वादर०-वेसाग० उक्क० अणु० अट्ट-तेरह०। सुहुम-अपज्ञत्तासाधार० उक्क० अणु० लोग०असंखे० सव्वल्लो०। एवं पंचमण०-पंचवचि०-चक्खुदंसणि त्ति।

४९१. कायजोगि० ओघं। ओरालिय० तिरिक्लोघं। ण्वरि आहारदुग-तित्थय० मणुसमंगो। ओरालियमि० दोआयु०-सुहुमपगदीणं सत्थाणं उक्क० लो० असंखेज्ज० सन्वलो०। अणु० सन्वलो०। ण्वरि मणुसायु० अणु० लो० असंखेज्ज०

बारह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। नरकायु, देवायु, तीन जाति और आहारक द्विक इनकी उत्कृष्ट ऋौर ऋतुत्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तिर्यंबचायु, मनुष्याय और तीर्थ इर प्रकृतिकी उरकृष्ट स्थितिके बन्धक जावोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा त्रानुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम त्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। नरक-गति श्रीर नरकगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चोदह राजु च्रेत्रका स्परीन किया है। देवगति और देवगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन श्रोघके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रातप श्रीर उच्चगोत्र इनकी उत्कृत और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रिय त्र्यौर स्थावर इनकी उत्कृष्ट धितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम त्र्याठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अतुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने ऊंछ कम त्राठ बटे चौदह राजु त्रौर सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आंगोपांग इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्परीन किया है त्रीर त्रानुकुष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ का बारह बटे चीदह राजु न्नेत्रका स्परीन किया है। उद्योत, बाद्र और यश कोर्तिकी उन्क्रष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम त्राठ वटे चौद्ह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौद्ह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। सदम, अपर्याप्त और साधारण इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पांच मनोयोगी. पांच वचनयोगी और चक्षदर्शनी जीवोंके जानना चाहिए।

४६१. काययोगी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है। आदारिक काययोगी जीवोंमें सामान्य तियञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि आहाकद्विक और तीर्थं कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्योंके समान है। औदारिकिमश्रकाययोगी जीवोंमें दो आयु और सूदम प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। दतनी विशेषता है कि मनुष्यायुकी अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके

सन्बर्शे० । अथवा सरीरपञ्जतीए पञ्जती पञ्जतगदस्य स्वेत्तर्भगी । इञ्जो०-नादर०-जसगि० उक्त० सत्तचो० । अणु० सन्भालो० । अण्णत्य स्वेत्तं । देवगदि०४ तित्थय० उक्त० अणु० खेतां । सेमाणं उभयथा उक्त० लो० असंखेळ० । अणु० मञ्चलो० ।

४६२. वेडिव्यका० पंचणा०-णवदंगणा०-प्रादासाद०-मिन्छ०-मोलमक०-सत्तणोक०-तिरिक्खगदि-श्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-पण्ण०४-निरिक्खाणु०-प्रगु०४-उड्जो०-प्रादर-पञ्जत्त-पत्तय-थिगथिर-सुभासुभ-रूपग-श्रणादे०-जस०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्ठ०-तेग्ह०। इत्थि०-पुग्सि०-पंचिद०-पंचसंठा०-ओरालि०श्रंगो०-अस्संघ०-दोपिहा०-तम-पुभग-दोपर०-श्रादे० उक्क० अणु० अट्ठ-बारह०। दोआयु०-मणुनगदि-एइंदि०-मणुनाणु०-आदाव-यावर-तित्थय०-उच्चा० देवोघं। वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि० खेतमंगा।

४९३. कम्मइग० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासाद०-भिच्छ०-तो ससक०-णवणोक०-तिरिक्खगदि-पंचिदि०-ओरासि०-तेजा०-कम्म०-छस्संठा०-ओराहि०-

श्रातंख्यातवें भाग प्रमाण श्रोर सब लोक चेत्रका स्परांन किया है। श्रथवा शर्गार पर्याप्ति पर्याप्त हुए जीवांकी श्रपेचा स्परान चेत्रके समान है। उद्योत, बादर श्रोर यश की ति की उन्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सान बटे चोदह राजु चेत्रका स्परान किया है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्परान किया है। श्रन्य अस्परान चेत्रके समान है। देवगितचतुष्क श्रोर तीर्थद्वर इनकी उन्छाट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्परान चेत्रके समान है। रोप प्रकृतियोंकी दोनों प्रकारसे उन्कृष्ट स्थितिक बन्धक जीवोंका स्परान लोकके श्रपंत्यात्य भाग प्रमाण है। तथा श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्परान किया है।

४५२. वैकियिककाययोगी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सातावेद्नीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यव्यगति, अोद्दिश शर्गर, तेजस शरीर, कामण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यद्धगत्यानुपूर्वी, अगुमलयु चतुष्क, उद्योत, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभग, अनाद्य, यशाकीर्ति, अयशाकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट व्यित्के वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुपवेद, पञ्चिन्द्रयजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगित, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेय इनकी उत्कृष्ट आर अनुस्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगति, एकेद्रिय जाति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्र इनका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। वैकियिकियकिशकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियों की मुख्यतासे स्पर्शन चेत्रके समान है।

४९३. कार्मणकाययोगी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तियंक्र्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शारीर, वैजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क,

अंगो०-छस्संघ०-वर्णण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-उन्जो०-दोविहा०-तस०४-थिरा दिछयुग०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० बारहचो०। अगु० सन्बलो०। मगुसगदि-तिरिणजादि-मगुसाणु० उक्क० अगु० खेत्तं। सुहुम-अपन्जत्त-साधार० उक्क० लो० असंखे०। अगु० सन्बलो०। देवगदि०४-तित्थय० उक्क० अगु० खेतं। एइंदि०-आदाव-थावर० उक्क० दिवडुचोइस०। अगु० सन्बलो०।

४९४. इत्थिवे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-ग्रगुरू०-पड्जत्त-पर्नेग०-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०पंचंत० उक्क० अट्ठ-तेरहचो० । अणु० अट्ठचो० सव्वलो० । सादा०-हस्स-रदि-थिरसुभ० उक्क० अणु० अट्ठचोहस० सव्वलो० । इत्थिवे०-पुरिस०-मणुसग०-पंचसठा०श्रोरालि०अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदाव०-पसत्थवि० - सुभग-सुस्सर--ग्रादे० उच्चा० उक्क० अणु० अट्ठचोहस० । णिरय-देवायु०-तिण्णिजादि-भाहार०२-तित्थय०
चक्क० अणु० खेत्रभंगो । तिरिक्छ-मणुसायु० चक्क० खेत्तं । अणु० अट्ठचोद्दस० ।

तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, दो विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह दुगल, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजु बंत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चंत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति, तीन जाति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चंत्रके समान है। सूदम, अपर्याप्त और साधारण इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चंत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चंत्रका स्पर्शन किया है। देवगित चतुष्क और तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट अर्थार अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने स्थ जीवोंने सुछ कम डेढ़बटे चौदह राजु चंत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चंत्रका स्पर्शन किया है।

४९४ स्त्रीवेदवाले जीवोंमें पांच . ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तैजस रारीर, कार्मण रारीर, हुण्ड संस्थान, वणचतुष्क, अगुरुलघु, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर खादि पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चौत्रका स्पर्शन किया है। अनु लुष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। साता वेदनीय, हास्य, रित, स्थिर और शुम इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। स्रिवेद, पुरुपवेद, मनुष्यगित, पांच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशास विहायोगित, सुभग, सुरवर, आदेय और उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। तर्मकुष्य, देवायु, तीन जाति, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तिर्यक्रायु और मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन केत्रके समान है। विर्मक्रिय छहकी मुख्यतासे स्पर्शन ओषके स्मान है। तिर्मक्राति, विष्ठित वन्धक जीवोंक स्पर्शन किया है। विर्मक्राति, इत्रके समान है। विर्मक्राति, स्पर्शन कोषके स्मान है। तिर्मक्राति,

वेउन्वियछ० ओघं। तिरिक्खगदि-एइंदि०-श्रोगालि०-तिरिक्खाणु०-थावर ० उक्क० अठ-णवचो०। अणु० अट्टचो० सद्यलो०। पंचिदि०-श्रप्पसत्थ०-तस-दुस्मर० उक्क० छचोद्दस०। अणु० श्रद्ध-बारह०। उङ्जो०-जम० उक्क० अणु० अट्ट-णवचोद्दस०। बादर० उक्क० श्रणु० अट्ट-तेरहचोद्दस। सुहुम-श्रपज्जत्त-साधारण० उक्क० अणु० होग० श्रसंखे० सद्यलो०। पुरिसेसु इत्थिभंगो। णवरि पंचिदि०-श्रप्पसत्थ०-तस-दुस्सर० उक्क० अणु० श्रद्ध-बारहचोद्दस०। तित्थय० श्रोघं।

४६५. णवंस० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-इत्थि०-पुरिस०-णवंस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-पंचिदि०-श्रोरात्ति०-तेजा०-क०-छसंठा०-श्रोरालि०श्रंगो०-छसंघ०-वण्ण०४--तिरिक्खाणु०-श्रगु०-दोविहा०-उज्जो०-तस०४-श्रथिर-श्रमुभ-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-श्रादे०-अणादे०-श्रजम०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० छचोद्दस० । श्रणु० सन्वलो० । सादावे०-हस्म-रिद-एइंदि०-थावरादि ४--थिर-सुभ० उक्क० लो० श्रसंखे० मन्वलो० । श्रणु० सन्वलो० ।

एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तिर्ध्छात्यानुपूर्वी श्रोर थावर इनकी उत्कृष्ट श्रितिक बन्धक जीवांने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रोर एर्शन किया है। श्रनुकुष्ट िथितिक बन्धक जीवांने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रोर मव लोक नेत्रका रपर्शन किया है। पब्चेन्द्रिय जाति, श्रप्रशान विहायोगीन, त्रम श्रोर दुःवर इनकी उत्कृष्ट श्रितिक बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु नेत्रका रपर्शन किया है। तथा श्रमुत्कृष्ट श्रितिक बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु नेत्रका रपर्शन किया है। तथा श्रमुत्कृष्ट श्रितिक बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु नेत्रका रपर्शन किया है। उद्योत श्रोर यशाकीर्तिकी उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट श्रितिक बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम नौ वट चौदह राजु नेत्रका एर्शन किया है। बादर प्रकृतिकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट श्रितिक बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम नेतरह बटे चौदह राजु नेत्रका रपर्शन किया है। सूद्दम, श्रपर्याप्त श्रोर साधारण इनकी उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट श्रितिक बन्धक जीवोंने लोवोंके समान मंग है। इतनी विशेपता है कि पब्चेन्द्रिय जाति, श्रप्रशन विहायोगित, त्रस श्रोर दुस्वर इनकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर दुस्वर इनकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर दुस्वर इनकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर दुस्वर इनकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर दुस्व कम बारह बटे चौदह राजु नेत्रका स्पर्शन किया है। तीथेंद्भर प्रकृतिका भंग श्रोघके समान है।

४९४. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व; सोलह कपाय, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यव्चगित, पश्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, दो विहायोगित, उद्योत, त्रस चतुष्क, श्रास्थर, श्रशुभ, सुभग, दुभग, सुस्वर, दुःस्वर, श्रादेय, श्रनादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इनकी उत्क्रष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा श्रनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, हास्य, रित, एकेन्द्रियजाति, स्थावर श्रादि चार, स्थिर श्रोर ग्राभ इनकी उत्क्रष्ट स्थितिके

दोत्रायु०-त्रहारदुग-तित्थय० हक अणु० खेत्तभंगो । तिरिक्खायु-मणुसगदि-तिण्णि-जादि-मणुसाणु०-त्रादार-उचागो० उक्त० लो० त्रसंखेजदि०। अणु० सन्वलो०। मणुसायु० इक्त० खे०। अणु० लो० असंखे० सन्वलो०। वेउन्वियञ्च० त्रोघो। उन्जो०-जस० उक्त० तेरहचोद्दस०। त्रणुक० सन्वलो०। त्रवगद्वेदे खे०भंगो कोधादि०४ त्रोघं।

४९६, मदि०-सुद० श्रोघं। ग्रावरि देवगदि-देवाग्रु० उक्क० से०। अग्रु० पंच-चोद्द०। वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० उक्क० छचोद्दस०। अग्रु० एकारसचोद्दस०। विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-श्रसादावे०-मिन्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वग्ण०४-श्रगु०४--पऽजत्त-पत्तेय०-श्राधिरादिपंच--णिमि० -णीचा० - पंचंत० उक्क० अट्ट-तेरह०। अग्रु० अट्ट-तेरह० सन्वलो०। सादावे०-हस्स-रदि-थिर-सुभ० उक्क० अग्रु० श्रद्धचो० सन्वलो०। इत्थि०-पुरिस०-पंचिद्द०-पंचसंठा०-ओरालि •-

बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चंद्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चंद्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, आहारकिंद्रक और तीर्थं क्रुर इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चंद्रके समान है। तिर्यं आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका भक्त चेत्रके समान है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चंत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक छहकी अपेचा स्पर्शन आंघके समान है। उद्योत और यराःकीर्तिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चंत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चंत्रका स्पर्शन किया है। अपातवेदी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंकी अपेचा स्पर्शन चंत्रके समान है। तथा क्रोधाद चार कषायवाले जीवोंमें आंघके समान है।

४६६. मत्यज्ञानी ख्रोर श्रुताज्ञानी जीवोंमें ख्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगति ख्रोर देवगत्यानुपूर्वीकी उरकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंना स्पर्शन च्रेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। विक्रियिक शरीर ख्रोर वैक्रियिक ख्राङ्गोपाङ्गकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। विभंगज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता-वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पांच नोकषाय, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर ख्रादि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ख्रोर पाँच ख्रन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम ख्राठ बटे चौदह राजु ख्रोर कुछ कम ख्राठ बटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम ख्राठ बटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर ख्रोर ध्रम इनकी उत्कृष्ट ख्रीर ख्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम ख्राठ बटे चौदह राजु, कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु ख्रोर सब लोक च्रेत्रका स्पर्शन किया है। स्रावेद, राजु कुछ कम ख्राठ बटे चौदह राजु कुछ कम स्पर्शन किया है। स्रावेद, राजु कुछ कम ख्रार ख्रार ख्रार क्रार ख्रार ख्रार है। स्रावेद, राजु कुछ कम ख्राठ बटे चौदह राजु ख्रार सब लोक च्रेत्रका स्थर्भन किया है। स्रावेद, पुरुषवेद,

अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस सुभग-दोसर-आई० उक्क० अणु० अहु-बाग्हचोह्म० । णिरय-देवायु०-तिणिजादि० उक्क० अणु० खेनभंगो । तिग्क्खि-सणुमायु० उक्क० खेनभंगो । अणु० अहु-चोद्द० । वेजिव्यख० मिद्रभंगो । तिग्क्खिग०--ओरालि०--तिग्क्खिग्ण० उक्क० अहु-तेरहचो० । अणु० अहु-तेरहचो० गव्चलो० । मणुमग०--मणुसाग्ण०--आदाव०--उचा० उक्क० अणु० अहुचो० । एइंदि०--थावर० उक्क० अहु-णवचो । अणु० ऋह० सन्वलो० । उज्जो०--बादर०--जमगि० उक्क० अणु० अहु-तेरह० । सहुम-अपज्जत-साधार० उक्क० भणु० लो० असंग्वे० सन्वलो० ।

४६७. आभिणि०--सुद०--श्रोधिणा० देवायु०--श्राहारदुगं उक्त० अणु० श्रोघं। देवगदि०४ उक्त० श्रोघं०। अणु० छचोद्दम०। तित्थय० ओघं। सेमाणं उक्त० श्रणु०

पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, स्रोदारिक खाङ्गोपाङ्ग, छह मंहनन, दोविहायोगिन, त्रम, सुभग, दो स्वर श्रीर श्रादेय इनकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु दोइका म्पर्शन किया है। नरकायु, देवायु और तीन जाति इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन स्वके समान है। तिर्यक्रायु श्रीर मनुष्यायकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु दोदका स्पर्शन किया है। वैक्रियक छहकी मुल्यतासे स्परीन मत्यज्ञानियोंके समान है। तिर्यव्चर्गात त्र्योदारिकशरीर त्र्योर तिर्यवचगत्यानुपूर्वीकी उत्क्रष्ट स्थितिके बन्धक जीवांने कुछ कम आठ बटे चौदह राज और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु दोत्रका म्परीन किया है। त्रानुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने बुछ वम त्राठ बटे चौदह राजु, कुछ कम तेरह बटे चोदह राज श्रोर सब लांक दोबका स्पर्धन किया है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्या-तुपूर्वी, त्रानप त्र्योर उच्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट त्र्योर त्रानुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने बुख कम श्राठ बटे चौदह राज दोवका स्पर्गन किया है। एकेन्द्रियजानि और स्थावर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और बुछ कम नौ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवॉने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और मब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। उदान, वादर श्रीर यशःकीर्नि इनकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने दुछ कम त्राठ बटे चौदह राज़ त्रौर बुछ कम तेरह बटे चौदह राज़ होत्रका स्पर्शन किया है। मुद्दम, श्रपर्याप्त श्रीर साधारण इनकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक दोवका स्पर्धन किया है।

४६% आभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रविश्वानी जीवोंमें देवायु श्रीर श्राहारक द्विककी उत्कृष्ट श्रीर श्रवुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन श्रोधके समान है। देवगित चतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन श्रोधके समान है। श्रवुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु दोत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थे हुर प्रकृतिका भङ्ग श्रोधके समान है। शेप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रवुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु तेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार श्रविद्यानी, सम्यग्दिष्ट, न्यायिकसम्यग्दिष्ट,

अडुचे। द्दस० । एवं श्रोधिदंस० -- सम्मादिद्धि - खइग० -- चेदग० -- उनसमस० । णनिर खइगे देनगदि०४ खेत्तं । तित्थय० उकक० श्रणु० श्रद्धना० ।

४९८. मणवज्जा०-संजद-सामाइ०-छेदेा०-परिहार०-सुहुमसं० खेतं । संजदा-संजदे सादावे०-हस्स-रिद-थिर-सुभ-जस० उक्क० श्रणु० छचीद्दस०। देवायु--तित्थय० उक्क० श्रणु० खेतं । सेसागं उक्क० खेतं । श्रणु० छच्चीद्दस०। असंजद०--श्रचक्खुदं श्रोघं।

४६६. किण्णले० णवुंसगभंगो । णत्ररि णिरयगदि-वेडव्वि०--वेडव्वि० श्रंगो० - णिरयाणु० उक्क० श्रणु० छन्वे।द्दस० । देवगदि-देव।णु०--तित्थय० उक्क० श्रणु० खेत्तभंगो । णील-काऊए पढमदंडओ णवुंसगभंगो । णवरि चत्तारि बेच्चोइस० । सादा-इस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० एदाओ पढमदंडश्रो भाणिद्व्वाओ । णिरयग०-वेडव्ति०-वेउव्वि० श्रंगो०-णिरयाणु० उक्क० श्रणु० चत्तारि-वे चोइस० । देवगदि०-देव।णु० किण्णभंगो । सेसाणं णवुंसगभंगो ।

वेदक प्रम्यग्दिष्ट खोर उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि चायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें देवगित चतुष्कका भङ्ग दोत्रके समान है। तथा तीथ द्वर प्रकृतिकी उत्कृष्ट खोर ख्रुतुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम खाठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है।

१६८. मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपःथापनासंयत, परिहारविशुद्धि संयत और सूदमसाम्परायसंयत जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भक्त दो बके समान है। संयता-संयत जीवोंमें सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु दो बका स्पर्शन किया है। देवायु और तीथङ्कर इनकी उत्कृष्ट आर अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। सेव प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। सेव प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। असंयत और अच्छुद्रश्नी जीवोंका भंग ओघके समान है।

४६६. कृष्ण्लेखावाले जीवोंका भङ्ग नयुं सकवेदी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि नरकगति, वैकिश्विकशरीर, वैकिथिकश्वांगोपाङ्ग श्रोर नरकगत्यानुपूर्वी इनकी उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चोत्रका स्पर्शन किया है। देवगति, देवगत्यानु र्वी श्रोर तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चोत्रके समान है। नील श्रोर कापोत लेखावाले जीवोंमें प्रथम द्रण्डकका मंग नयुं सकवेदी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कमसे कुछ कम चार बटे चौदह राजु श्रार कुछ कम दो बटे चौदह राजु श्रार कुछ कम दो बटे चौदह राजु हो क्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, श्रम श्रार यशाकीति इनकी मुख्यतासे स्पर्शन प्रथम द्रण्डकके समान कहना चाहिए। नरकगित, वैकिथिकशरीर, वैकिथिकश्राङ्गोपाङ्ग श्रीर नरकगत्यानु र्वी इनकी उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कमसे कुछ कम चार बटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम दो बटे चौदह राजु चे क्रका स्पर्शन कुछ कम दो बटे चौदह राजु चे क्रका स्पर्शन कुछण लेखावाले जीवोंके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे स्पर्शन नयुं सकवेदी जीवोंके समान है।

५०० तेऊए देवायु-प्राहारदुगं० खे ०। देव गदि ०४ उत्त० गेनां। अगु० दिवहु-चोद्द०। इत्थि०-पुग्सि० मगुपग०-पंचिदि० पंचसंठा० धोरालि० अंगो०-छम्पंच०-आदाव--दोविहा०--तस-तुभग-दोमर-आदेय०-तित्थय० - उच्चा०--तिरिक्ख० मगुपायु० उक्त० अगु० अह वो०। सेपाणं उत्त० अगु० अह-णव०। पम्माए देवायु-आहारदुगं खेनं। देवगदि०४ उक्त० खेनं। अगु० पंचचो०। सेमाणं उक्त० अणु० अह--गवचो०। सुक्त एदेवायु-आहारदुगं ओघं।देवगदि०४ उक्त० खेनं। अणु० अचोद्दम०। सेसाणं उक्त० अणु० अन्तोद०।

५०१ भवसिद्धिया० श्रोघं। श्रव्भवसि० मिद्विमंगो। मापणे देवायु० श्रोघं। तिस्विस् मणुसायु० उक्क० खेर्चं। श्रणु० श्रद्धचो०। मणुसगदि-मणुसाणु--उच्चा० उक्क० श्रणु० अद्ववो०। देवगदि०४ उक्क० खेर्चं। श्रणु० पंचचोद्दम०। सेमाणं उक्क० श्रणु० श्रद्ध-बारह०। सम्मामि० देवगदि०४ उक्क० श्रणु० खेर्चं। सेमाणं उक्क० श्रणु० श्रद्धचो०।

५००. पीत लेखावाले जीवोंमें देवाय श्रीर श्राहारकाहिकका भङ्ग वेत्रके समान है। देवगांत चतुष्ककी उत्क्रप्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन देवके समान है। अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवॉन कुब कम डेढ़ बटे चौदह राज देवक। स्पर्शन किया है। स्वीयेद, पुरुषयेद, मनुष्य-गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, पाच संस्थान, ऋौदारिक आंगोत्यांग, छह संहनन 'प्रानप' दो विहायोगित, त्रम, सुभग, दो स्वर, त्रादेय, तीर्थद्भर, उच्चगोत्र, तिर्थञ्चायु त्र्योर भनुष्या रु इन ही उन्क्रष्ट त्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवॉन कुछ कम आठ बटे चौद्रु राज नेत्रका स्परीन किया है। शेप प्रकृतियोंकी उन्कृष्ट और अनु कृष्ट स्थितिके बन्ध क जीवीन कृष्ट कम आठ वट चीद्र राजु और कुछ कम नो बटे चौदह राज चैत्रका स्पर्शन किया है। पद्मले त्यावाले जीवोंमें देवायु और आहा-रकद्विकका भंग चेत्रके समान है। देवगित चतु कर्का उत्कृष्ट स्थितके वन्ध क जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अनुतकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवान कुछ कम पांच बट चौदह राज नेत्र हा स्पर्शन किया है। शेप प्रकृतियोंकी उन्कृष्ट ऋौर ऋनु-कृष्ट स्थितिके बन्ध ह जीयोंने तुन्न कम ध्याठ वर्ड चौदह राजु श्रीर कुछ कम नौ बडे चौदह राजु देवका स्पर्शन किया है। शुक्त ले यावाले जीवोंमें देवायु श्रीर आहारकद्विकका भंग त्रोचिके समान है। देवगांत चतुष्कका उक्कष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवींन कुछ कम छह बडे चौद्रह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुकुष्ट ध्वितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चादह राजु चेत्रका स्परीन किया है।

४०१ भन्य जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियांका भक्क श्रांघके समान है। श्रभन्य जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। सामादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवायुका भक्क श्रोघके समान है। तिर्यञ्चायु श्रोर मनुष्यायुकी उक्नष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रमुक्ष्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुद्रकम श्राठ वटे चेद्ह राजु प्रमाण चे का स्पर्शन किया है। मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट श्रार श्रमुक्ष्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुद्र कम श्राठ वटे चोद्ह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। देवगतिचनुष्ककी उक्ष्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रमुक्ष्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुद्ध कम पाँच बटे चोद्ह राजु प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रेप प्रकृतियोंकी उक्ष्य श्रीर श्रमुक्ष्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुद्ध कम श्राठ बटे चोद्ह राजु श्रीर कुद्ध कम बारह बटे चोद्ह राजु प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें देवगतिचनुष्ककी उक्ष्य श्रीर श्रमुक्ष्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रेप प्रकृतियोंकी उक्ष्य श्रीर श्रमुक्ष्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रेप प्रकृतियोंकी उक्ष्य श्रीर श्रमुक्ष्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रेप प्रकृतियोंकी उक्ष्य श्रीर श्रमुक्ष्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुद्ध कम श्राठ बटे चोद्ह राज प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है।

५०२. असण्णीसु पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-भिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्लायु-मणुसगदि-चदुजादि-[ओरालि०]-तेजा०-क०-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-वणण०४-मणुसाणु०-अगु०-४-आदाव-दोविहा०-तस०४ -अधिरादिछ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिपि०-णीचुचा०-पंचंत०-उक० खेतं। अणु०सव्वलो०।
सादावे०-हस्स रदि-तिरिक्लगदि-एइंदि०-ओरालि०-तिरिक्लाणु०-थावरादि०४-थिरसुभ० उक्क० लो०असंखेज० सव्वंलो०। अणु० सव्वलो०। णिरय-देवायु-वेडव्वियछ०खेत्तभंगो। मणुसायु० एइंदियमंगो। उजो०-जसगि० उक्क० सत्त्वोद्दस०। अणु०
सव्वलो०। आहार० ओघं। अणाहार० कम्मइगभंगो। एवं उक्कस्सफोसणं समत्तं।

५०३. जहण्णए पगदं । दुवि०-श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० खविगाणं मणुसग०मणुसाणु० जहण्णिट्टिद्वंघगेहिं केविडयं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स श्रमंखेजिदिभागो ।
श्रज० सन्वलो० । पंचदंस०-श्रसादा०-मिन्छ०-बारसक०-श्रद्धणोक०-तिरिक्खगदिचदुजादि-श्रोरालि०-तेजा०-क०-छस्संठा०-श्रोरालि०अंगो०-छस्संघ०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०४-श्रादाउजो०-दोविहा०-तस-वाद्र-पज्जत्त-श्रपज्जत-पनेय०साधार०-थिरादिपंचयुगल-श्रजस०-णिमि०-णीचा० जहण्ण० श्रजहण्ण० खेतं। णिरय-

४०२. असंज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्याख, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तियञ्चायु, मनुष्यगित, चार जाति, औदारिकरारीर, तेजसरारीर कामण्रारीर, छह संस्थान, औदारिक आंगोपांग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, दो विहायोगित, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है। सातावेदनीय, हास्य, रित, तियञ्चगित, एकेन्द्रियजाति, औदारिकरारीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार, स्थिर और शुभकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है। नरकायु, देवायु और वैक्रियिक छहका भङ्ग चत्रके समान है। मनुष्यायुका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजु है और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजु है और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है। आहारक जीवोंका भङ्ग आधके समान है। अनाहारक जीवोंका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्पर्शन समाप्त हुआ।

५०३ जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे चपक प्रकृतियाँ, मनुष्यगित और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असंख्यातवें भाग चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। पांच दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कषाय, आठ नोकषाय, तियञ्चगति, चार जाति, औदारिकरारीर, तैजसरारीर, कामणारारीर, छह संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, तियञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकरारीर, साधारण, स्थिर आदि पांच युगल, अयशाकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्र इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। नरकायु, देवायु और आहारकद्विकका

देवायु०-त्राहारदुगं उक्तस्समंगो। एवं मन्वत्थ। तिरिक्तायु-मृहुम० जह० श्रज० सन्वलो०। मणुसायु० जह० [अज०] लोग० श्रमंखेज० मन्वलोगा वा। शिग्य-देव-गदि-शिर्य-देवाणु० जह० खेतां। अज० छच्चोद्द०। एइंदि०- थावर० जह० सत्ता-चो६०। श्रज० सन्वलो०। वेऽन्वि०-वेउन्विश्रंगो० जह० खेतां। श्रजह० बारहचो०। तित्थय० जह० खेतां। श्रज० श्रहचो०।

५०४. शिरएसु दोत्रायु-मणुसग०-मणुसागु०--तित्थय०--उचा० उक्तस्सभंगो । सेसाणं जह० खेत्रभंगो । अज० छच्चोददस० । पढमाए खेतं । विदियादि याव छदि त्ति तिरिक्खायु-मणुसगदि०४-तित्थय० खेतां। सेसाणां जह० खेतां। अज० एक-दो-तिष्णि-चत्तारि-पंचचोद्दस० । ग्वारि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाग्रु०-उज्जो० जह० शक् ० एक-बे-तिरिण-चत्तारि-पंचचोदुदस० । सत्तमाए इत्थि-ण्युंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दभग-दुस्सर-अगादे० जह० अज० छन्चोदुदस०। तिरि-भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार इन चार प्रकृतियोंकी मुख्यतास स्पशन सबब जानना चाहिए। तियेवचाय श्रीर सुदम इनके जवन्य श्रीर श्रजवन्य स्थितिके बन्वक जीवोन सब लीक चेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुकी जघन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवीन लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रीर सब लोक चेत्रका स्परान किया है। नरकर्गात, देवर्गात, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रीर देवगत्यानुपूर्वी इनकी जवन्य स्थितिके बन्धक जीवांका स्पर्शन चेत्रके समान है। अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवाने कुछ कम छह वटं चौदह राजु चेत्रका म्पर्शन किया है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु वेत्रका स्पर्शन किया है। श्रज्ञचन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियकशरीर श्रीर वैक्रियिक त्राङ्गोपाङ्गकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। त्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कछ कम बारह वटे चौदह राज जेवका स्पर्शन किया है। नीर्शहर प्रकृति-की जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंत कुछ कम त्र्याठ बढे चौदह राज चेत्रका म्परान किया है।

४०४ नारिकयों में दो आयु, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीर्श्रह्मर श्रीर उद्यगित्रका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। श्रेप प्रकृतियों की जघन्य स्थितिके बन्धक जीवों का स्पर्शन के बन्ध समान है। श्रे आवयन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु के ब्रे विश्वेष्ठ स्पर्शन किया है। पिहली पृथ्वी में स्पर्शन के समान है। दूसरी से लेकर छटवीं तक पांच पृथ्विष्ठ यों निर्यव्चायु, मनुष्यगित चार श्रोर तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग चेत्रके समान है। शेप प्रकृतियों की जघन्य स्थितिके बन्धक जीवों का स्पर्शन के समान है। अजयन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने कमसे कुछ कम एक बटे चौदह राजु, कुछ कम दो बटे चौदह राजु, कुछ कम पांच बटे चौदह राजु के बक्स पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि तिर्यव्चगित, तियव्चगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योतकी जघन्य श्रीर श्रक्ष कम प्रव बटे चौदह राजु, कुछ कम पांच बटे चौदह राजु, कुछ कम प्रव बटे चौदह राजु, कुछ कम पांच बटे चौदह राजु, कुछ कम पांच बटे चौदह राजु, कुछ कम चार बटे चौदह रा

क्खायु-मणुसगदितिगं खेतं । सेसाणं जह०खेनं । अज० छच्चोद्दस० ।

५०५. तिरिक्खेस पंचणा०-णवदंसणा०--दोवेदणीय--मिच्छ०--सोलसक०णवणोक०-दोगदि--चदुजादि-न्रोरालि०--तेजा०-क०-छस्संठा०--ग्रोरालि०अंगो०-छस्संघ०-वण्ण०४-दोग्राणु०-ग्रगु०४-ग्रादाउजो०-दोविहा०-तस-बादर -पजतग्रपजत-पत्ते०-साधार०-धिरादिञ्चयुग०-णिमि०-णीचुच्चा०-पंचंत० जह० खेरां।
ग्रज० सन्वलो०। तिरिक्खायु--सुहुमणा० जह० श्रज० सन्वलो०। मणुसायु० जह० अज० लोग० ग्रसंखेज० सन्वलो०। एइंदि०--थावर--वेउन्वियछ० ग्रोघं। एवं तिरिक्खोघं मदि०--सुद०--ग्रसंज०--ग्रज्ञमवसि०--मिच्छादिहि ति। णवरि एदेसिं देवगदि--देवाणु० ग्रज० पंचचोद्दस०। ग्रावरि श्रसंजद० वेउन्वि०--वेउन्वि०अंगो० श्रज० एकारहचोद्दस०। ग्रसंज० तित्थय० अज० श्रहचोद्दस०।

५०६, पंचिंदियतिरिक्ख०३ पंचणा०--गावदंसगा०--सादासाद०--मोहगाय० २४-तिरिक्खगदि-एइंदि०--त्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्गा०४-तिरिक्खाणु०-अगुरु०४-थावर- पज्जत- अपज्जत-पत्तेय०-प्राधार०-थिराथिर-प्रुमासुम-र्मग-अ-

प्रकृतियों की जघन्य स्थिति के बन्धक जीवों का स्पर्शन चेत्र के समान है। अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है।

४०४. तिर्यञ्चोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दुर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गति, चार जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो श्रानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रातप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, बाद्र, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर आदि छह युगल, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनको जवन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्परान चेत्रके समान है। अजवन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्यक्रायु श्रौर सूत्त्मकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके ऋसंख्यातवें भागप्रमाण श्रीर सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रिय जाति, स्थावर श्रीर वैक्रियिक छहका भङ्ग त्र्योघके समान है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यक्रोंके समान मत्यज्ञानी. श्रताज्ञानी, असंयत, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन जीवोंके देवगति श्रीर देवगत्यानुपूर्वीकी श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम पांच बटे चौद्ह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि असंयत जीवोंमें वैक्रियिक शरीर श्रीर वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्गकी श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु नेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इन्हीं ऋसंयत जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी ऋजवन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम त्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है।

४०६. पञ्चेन्द्रिय तियंव्चित्रिकमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, निद्मित्रीय नौवीस, तियंक्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कःमण शरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिथंक्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, श्रिस्थर, श्रुभ, श्रुभग, श्रुभग, श्रुभग, श्र्यादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पांच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण

णादे०-अजस०-शिमि०-णीचा०-पंचंतराइगं० जह० ली० श्रमंखेज० । श्रज० ली० श्रमखेज० सव्वली०। णविर एइंदि०-थावर० जह० मत्तचीद्दम० । उजी०-जसिग० जह० खेतं। श्रज० सत्तचोद्दम०। बादर० जह० खेतं। श्रज० तेरहचोद्दम०। मुहुम० दो वि पदा लोग० श्रसंखेज्ज० सव्वली०। सेसाणं जह• खेतं। श्रज० श्रप्पणो [फोसणं कादव्वं।]

५०७. पंचिदियतिरिक्खत्रपन्जत्ता० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेदणी०-मोह-णीय०२४-तिरिक्खगदि-एइंदिय०-श्रोरालि०-तेजा०-फ०-हुंड०-वरण०४-तिरिक्खाणु०-श्रगु०४-थावरणा०-पन्जत्त--श्रपन्जत्ता--पने०-साधार०-थिगाथिर-मुभो-सुभ-दुभग-श्रणादे०-श्रजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० खेत्तं। श्रज०द्वि० लोग० श्रसंखेज्ज० सन्वलो०। णवरि एइंदि०-थावर० जह० सत्ताचोद्द०। उष्जो०-बादर०-जसिग० जह० खेत्तं। श्रज्ज० सन्ताचोद्स०। सेसाणं जह० श्रज० खेत्तमंगो। णवरि सुदुम० जह० श्रज० लोग० श्रसंखेज० सन्वलो०। एवं पंचिदिय-तभ-श्रपजन्य गाणं सन्वविगलिदिय-बादरपुढवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपनेय०पज्जन्याणं च।

चेत्रका म्पर्शन किया है। अजपन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका म्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति और स्थावरकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौद्ह राजु तेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत और यशःकीर्तिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौद्ह राजु वेत्रका स्पर्शन किया है। अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौद्ह राजु वेत्रका स्पर्शन किया है। बाद्रकी जयन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने स्पर्शन चेत्रके समान है। अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरह बटे चौद्ह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। सृद्मके दोनों ही पद्वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन है। अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन है। अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अपना अपना स्पर्शन करना चाहिए।

४०७. पख्चे न्द्रिय तिर्यक्च श्रपर्याप्त जीवोंमं पांच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, चोवीस मोहनीय, तिर्यक्चगित, एकेन्द्रिय जाित, श्रोदारिकशरीर, तेजसरारीर, कामग्रारीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यक्चगत्यानुपूर्वी, श्रमुललघु चतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, श्रपयाप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, श्रास्थर, श्रास, श्रग्रुम, दुसंग, श्रमादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण श्रोर सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाित श्रोर स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रोप प्रकृतियों की जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रोप प्रकृतियों की जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके समान है। इतनी विशेषता है कि सूद्मकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रीर सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यात श्रीर त्रस श्रपर्यात जीवोंके तथा सब विकलेन्द्रिय, बादर पृथ्वी-

५०८. मणुसगदीएसु३ सन्वपगदीणं जह० खेनां। अज० अप्यप्यशो फोसणं कादन्वं। एवं मणुसअपज्जनां०।

५०९. देवेसु थावरपगदीणं जह० खेत्तां । अन्तर अह-गावची० । तसपगदीणं जह० खेत्तामंगो । अज० अहचो० । गावरि दोआयु०-तित्थय० जह० अज० अह-चोद्द० । एवं सन्वदेवागां अप्पप्पगो फीसणं गाद्ग पोदन्वं ।

४१०. एइंदिए तिरिक्खोघं । बादरएइंदिय-पन्जत्त-श्रयन्जरा० सन्वयगदीगां जह० लोग० संखेज्ज० । श्रज० सन्वलो० । ग्यविर मगुसायु०-मगुसगदि-मगु सागु०-उन्वा० जह० श्रज० लोग० श्रसंखेज्ज० । एइंदि०-धावर० जह० सत्तवो० । श्रज० सन्वलो० । उन्जो०-बादर०-जसिंग० जह० खेत्तं । श्रज० सत्तवोद्द० । तिरि-क्खायु०-श्रादाव०-सुहुम०-तसपगदीगां च खेतं ।

४११. पुढवि०-त्राउ०-तेउ०-बाउ० तिरिक्खायु०-पुहुम० जह० झज० सव्व-लो० । सेसाणं जह० लोग० असंखेज्ज० । झज० सव्वलो० । स्वार एइंदिय-धावर० कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त

श्रौर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

४०८. मनुष्यत्रिकमें सब प्रकृतियोंकी जबन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अजबन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अपना अपना स्पर्शन करना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य अपर्यात जीवोंके जानना चाहिए।

४०६. देवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी जवन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्धन चेत्रके समान है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्धन किया है। त्रस प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्धन चेत्रके समान है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्धन किया है। इतनी विशेषता है कि दो आयु और तीर्थकर प्रकृतिकी जघन्य और अजवन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्धन किया है। इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्धन जानकर ले आ ना चाहिए।

४१०. एकेन्द्रियोंमें सामान्य तिर्यव्चोंके समान भक्क है। बाद्र एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण त्रेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण त्रेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावरकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौद्ह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, बाद्र और यशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने स्थ लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन किया है। तिर्यव्चाय, आत्राप, सत्क्म और त्रस प्रकृतियोंका भक्क त्रेत्रके समान है।

४११. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें ित्येक्क्यायु और सूद्रम इनकी जघन्य और अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेत्र का स्पर्शन िकया है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण त्रेत्र का स्पर्शन

जह सत्ताचो० | त्रज्ञ० सन्वलो० | उज्जो०-बाद्र-जसगि० जह० श्रज्ञ० खेनं | बाद्र-पुढवि०-ग्राउ०-तेउ०-बाउ० थावरपगदीणं जह० लोगं० श्रसंखेज्ज० | श्रज्ञ० सन्व-लो० | एइंदिय०-थावर० पुढविमंगो | उज्जो०-बाद्र-जसगि० तिरिक्ख० श्रप-ज्जत्तमंगो | सेसाणं जह० श्रज्ज० खेत्तमंगो | बादरपुढवि०-श्राउ०-तेउ०-बाउ० श्रपज्जत० थावरपगदीणं जह० श्रज्ज० खेतं | एइंदि०-उज्जो०-थावर०-बादर०-जसगि० बादर-पुढविभंगो | सुहुम० जह० श्रज्ज० खेतं | सेसाणं पि संत्रभंगो |

५१२. वर्णफदि-णियोदेसु तिरिक्खायु-सुहुम० जह० अज० सन्वलो०। एइंदि०-उन्जो०-थावर-वादर-जसिग० पुढिविभंगो। सेसाणं खेत्तभंगो। णविर मणुसायु० तिरि-क्खोघं। बादरवर्णफिद-णियोद-पन्जना-अपन्जना० बादरपुढिवश्चपन्जतभंगो। बादरवणफिदिपत्ते० बादरपुढिविभंगो। सन्वसुहुमाणं खेत्तं। खविर मणुसायु० एइंदिय-भंगो। खविर वाऊर्णं जिम्ह लोग० असंखे० तिम्ह लोगस्स संखेजबिदभागं कादव्वं। ५१३. पंचिदिय-तस०२ एइंदिय-थावरणा० जह० सत्त्वो०। अज० अद्भवोह०

किया है। तथा अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंने सव लोक देत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनकी जघन्य और अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका अपर्शन चेत्रके समान है। बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अपितके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्र का स्पर्शन किया है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनका भक्त पृथ्वीकायिक जीवोंने समान है। उद्योत, बादर और यशःकीर्ति इनका भक्त तियंक्रच अपर्याप्तकों के समान है। शेष प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। शादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अगिनकायिक अपर्याप्त और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। एकेन्द्रिय जाति, उद्योत, स्थावर, बादर, और यशःकीर्ति इनका भक्त बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त जीवोंके समान है। एकेन्द्रिय जाति, उद्योत, स्थावर, बादर, और यशःकीर्ति इनका भक्त बादर पृथ्वीकायिक जीवोंके समान है। एकेन्द्रिय जाति, उद्योत, स्थावर, बादर, अगिर यशःकीर्ति इनका भक्त बादर पृथ्वीकायिक जीवोंके समान है। योप प्रकृतियोंका भी स्पर्शन चेत्रके समान है।

५१२. वनस्पतिकायिक श्रोर निगोद जीवोंमें तियेञ्चायु श्रोर सूद्म इनकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिके क्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रियजाति, उद्योत, स्थावर, वादर श्रोर यशःकीर्तिका भङ्ग पृथ्वीकायिक जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग चेत्र के समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग समान्य तियंब्चों के समान है। बादर वनस्पतिकायिक श्रोर निगोद तथा इनके पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जीवोंमें बादर पृथ्वीकायिक श्रप्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंमें बादर पृथ्वीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है। सब सूद्मोंका भङ्ग चेत्र के समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीवोंका जहाँपर लोकका श्रसंख्यात्वां भाग प्रमाण स्पर्शन कहा है वहां पर लोकका संख्यातवां भाग प्रमाण स्पर्शन करना चाहिए। ५१३. पब्चेन्द्रियद्विक श्रोर त्रसद्विक जीवोंमें एकेन्द्रिय श्रीर स्थावर इनकी जबन्य स्थिति

सन्वलो०। सेसाणं जह० खेतं। श्रज० श्रणुकस्सभंगो।

:..

५१४. पंचमण०-तिण्णिवचि० इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्प-सत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० जह० अट्ट-बारह०। अज० अणुकस्सभंगो। एइंदि०-थावर० जह० अट्ट-णवचो०। अज० अणुकस्सभंगो। मणुसगदि०४ जह० अज० अट्टचोद्दस०। एवं आदावं पि। सेसाणं पि जह० खेरां। अज० अणुकस्सफोसण-भंगो। णवरि सुहुम० जह० लों० असंखेज्ज० सव्वलो०। विच्जोगि०-असचमोस० तसपज्जत्तमंगो।

४१५.कायजोगि०-श्रोरालिय० श्रोवं। गावरि श्रोरालियका० मणुसायु-तित्थयराणं चरज्जु गातिथ । श्रोरोलियमि० देवगदि०४-तित्थय० उक्कस्सभंगो । सेसाग्रं तिरिक्खोधं। गावरि एइंदि०-थावर०-सुहुम० जह० श्रज्ज० खेत्तं । वेउव्वियका० थीग्रागिद्धि०३-मिच्छ०-श्रग्रंताग्रुबंधि०४ जह० अटुचो० । श्रज्ज० श्रग्रुक्कस्सभंगो । तिरिक्खगदि०४ जह० खेत्तं । श्रज्ज० श्रग्रुक्कस्सभंगो । हिरिक्खगदि०४ जह० खेत्तं । श्रज्ज० श्रग्रुक्कस्सभंगो । इत्थि०-गावुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-श्रप्य-

के बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अजुक्छके समान है।

११४ पांच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें स्त्रीवेद, नपुं सकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौद्ह राजु और कुछ कम बारह वटे चौद्ह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। एकेन्द्रय जाति और स्थावरकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौद्ह राजु और कुछ कम नौ बटे चौद्ह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है। मनुष्यगित चार की जघन्य और अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कीया है। इसी प्रकार आतपकी अपेचा भी स्पर्शन जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन खनुत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि सूक्मकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। वचनयोगी और असत्यमृषावचनयोगी जीवोंका भङ्ग त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है।

४१४. काययोगी श्रौर श्रौदारिककाययोगी जीवोंका भङ्ग श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रौदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्यायु श्रौर तीथकर प्रकृतियोंका राजुप्रमाण स्पर्शन नहीं है। श्रौदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगति चतुष्क श्रौर तीथक्कर प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तियंक्वोंके समान है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, स्थावर श्रौर सूदम इनकी जघन्य श्रौर श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। वैक्रियककाययोगी जीवोंमें स्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रौर श्रजनतानुवन्धी चारकी जघन्य स्थितिके बधन्क जीवोंका भङ्ग श्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग श्रनुत्कृष्टके समान है। तियञ्चगित चारकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका

सत्थ०-दूभग-दुस्सर-अगादे० जह० अह-बारह० । अज० अगुक्तस्मभंगो । दोश्रायु-मगुसग०-मगुसागु०-आदाब-तित्थय०-उचागो० जह० अज० अहचो० । एइंदि०-थावर० जह० अज० अह-णवचोद० । सेसागं जह० अहचो० । अज० अगुक्तस-भंगो । वेउन्वियमि०-आहार०-आहारमि० खेत्तभंगो । कम्मइग० खेत्तभंगो । एवं अगाहार० ।

५१६. इत्थि-पुरिसेमु एइंदिय-थावर० जह० सत्तचो०। अज० अणुकस्सभंगो।
सुहुम० जह० अज० लोग० असंखेज० सन्वलो०। इत्थीए तित्थय० जह० अज०
खेतं। सेसाणं जह० खेतं। अज० अणुकस्सभंगो। गावुंसगे कोधादि०४-अवक्खुदं०-भवसि०-आहारग ति ओघं। गावुंस०-मणुसायु०-तित्थय० ओरालियकायजोगिमंगो।
गाविर गावुंसगे तित्थय० खेतं। अवगदवेदे खेतं।

प्रशु विभंगे असोदा०-अरिद-सोग-अधिर-असुभ-अजम० जह० अट्टबाहरचोद्दस० । अज० असुकस्सभंगो । इत्थि०-स्युंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अस्पस्पश्न अनुत्कव्दके समान है। स्त्रीवंद, नपुसंकवंद, पांच सस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुभंग दुःस्वर और अनादेय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पश्न किया है, तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग अनुत्कृटके समान है। दोआयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्श्वर और उच गोत्र इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुतक्कष्टके समान है। वेकियिक मिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका मङ्ग चेत्रके समान है। कार्मग्रकाययोगी जीवोंके जाननाचाहिए।

प्रश्रम् स्वीवेदी श्रोर पुरुपवेदी जीवोंमें एकेन्द्रिय जाति श्रोर स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंन कुछ कम सात वटे चोदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रज्ञघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका भङ्ग श्रज्जुत्कृष्टके समान है। सूद्मकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंन लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रोर मव लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। स्वीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी जघन्य श्रोर श्रज्जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा श्रज्जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा श्रज्जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा श्रज्जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका भङ्ग श्रोधकि समान है। नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, श्रचज्ज दर्शनी, भन्य श्रोर श्राहारक जीवोंका भङ्ग श्रोधके समान है। किन्तु नपुंसकवेद, मनुष्यायु श्रोर तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग श्रोदारिक काययोगी जीवों के समान है। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदमें तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग चेत्रके समान है। श्रवगतवेदमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग चेत्रके समान है।

४१७. विभङ्ग ज्ञानी जीवोंमें श्रसाता वद्नीय, श्रर्रात, शोक, श्रस्थिर, श्रग्रुभ श्रोर श्रयशः कीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रौर सत्थ०--द्भग-दुस्सर-अ्रणादे० जह० श्रद्ध-बारहचो० । अज० अ्रणुक्तस्सभंगो । मणु-सगदिपंचग० जह० अज० अद्ववोद० । सेसाणं जह० खेतं । अज० अ्रणुक्तस्सभंगो । णवरि एइंदि०-थावर जह० अद्व-णवचोद० । अज० अ्रणुक्तस्सभंगो । सुहुम० जह० अज० लो० असंखे० सन्वलो ०।

५१८. आभिणि०-सुद्०-म्रोधि० मणुसायु०-मणुसगिद्पंचग० जह० अज० श्रष्टुचोद्दस०। देवायु०-श्राहारदुगं खेतं । देवगिद्०४ उक्कस्समंगो । सेसाणं जह० खेतं । श्रज्ञ० श्रणुक्कस्समंगो । मणपज्ज०-संजद्−सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० खेतां।

५१६. संजदासंजद० असादा०-अरदि—सोग-अधिर-असुभ-अजस० जह० अज० छचोद्द० । देवायु०-तित्थय० जह० अज० खेतां । सेसाणं जह० खेतां । अज० छचोद्द० । ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-आभिणि०मंगो । गावरि

कुछ कम बारह वरे चौदह राजु चेत्र का स्पर्शन किया है। अध्ययन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है। स्त्रीवंद, नपुं सकवंद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुभंग, दुस्वर और अनादेय इनकी जधन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु चेत्र का स्पर्शन किया है। तथा अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है। मनुष्यगतिपञ्चककी जधन्य और अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियों की जधन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्ट के समान है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जधन्य स्थिति के बन्धक जीवोंने कुछकम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है। सूद्मकी जधन्य और अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है।

५१८. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रु तज्ञानी श्रौर श्रविश्वानी जीवोंमें मनुष्यायु श्रौर मनुष्यगति पञ्चककी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौद्ह राजु
न्तेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु श्रौर श्राहारकद्विकका भङ्ग न्तेत्रके समान है। देवगतिचतुष्कका
भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन न्तेत्रके समान
है। तथा श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन श्रनुत्कृष्टके समान है। मनःपर्यश्रज्ञानी,
संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविद्युद्धि संयत श्रौर सून्मसाम्पराय संयत
जीवोंका भङ्ग न्तेत्रके समान है।

४१६. संयतासंयत जीवोंमें असाता, अरित, शोक, अध्यिर, अशुभ और अयशाकीर्ति इनकी जघन्य और अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु और तीथकर इनकी जघन्य और अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्परान किया है। अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि

साइगे देवगदि०४ खेतां। उवसमे तित्थय० खेतां। चक्खुदं० तसपजातमंगो ।

५२०. किण्ण०-णील०-काउ० असंजदभंगो । णवरि देवगदि०३-तिस्थय० खेशं।
मणुसायु०तिरिक्लभंगो । तेऊए० पंचणा०-णवदंसणा०-प्रादासाद०-मोह०२४पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसस्थिव०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० जह० खेतं । अज० अणुकस्सभंगो । देवगदि०४ जह० खेतं । अज० दिवहुचो० । सेसाणं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए सहस्सारमंगो कादव्यो । देवगदि०४ जह० खेतं । अज० पंचचो० । सुकाए मणुसगिदपंचग०
जह० अज० अचोद्द० । सेसाणं जह० खेतं । अज० अचो०। णविर इत्थि०-णवुंस०पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-द्भग-दुस्सर-अणादे० जह० अज० अचोद्द० ।

४२१. सासगो इत्थि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-त्रप्यस्थ०-तस०४ जह० अज० अद्व-एकारस० । मणुसगदिपंचग० जह० अज० अद्वचो० । देवगदि०४ जह० अज०

जीवों का भक्त श्राभिनिवोधिकज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भक्त चेत्रके समान है। तथा उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीर्थक्कर प्रकृतिका भक्त चेत्रके समान है। चक्षदर्शनवाले जीवोंका भक्त त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है।

४२०. कृष्ण, नील और कापीत लेश्यावाले जीवोंका भक्क असंयत जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगति त्रिक श्रीर तीर्थहर प्रकृतिका भक्क चेत्रके समान है। तथा मनब्यायुका भक्क तिर्यष्टचों के समान है। पीतलेश्यावाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-वर्ण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, चौबीस मोहनीय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजम शरीर, कामें शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुम्लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्परीन त्रमुत्कृष्टके समान है। देवगति चतुष्ककी जघन्य श्थितिके बन्धक जीवोंका स्परीन चेत्रके समान है। तथा अजयन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजु न्नेत्रका स्परीन किया है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग सोधर्म कल्पके समान है। इसी प्रकार पदमलेश्या-वाले जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सहस्त्रार कल्पके समान भन्न करना चाहिए। तथा देवगति चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्परीन चेत्रके समान है। श्रौर अजयन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम पांच बटे चौदह राजु होत्रका स्परीन किया है। शुक्र लेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यगतिपञ्चककी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राज़ु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। तथा शेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुभैग, दुस्वर और अनादेय इनकी जवन्य और श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राज चेत्रका स्पर्शन किया है।

४२१- सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें स्त्रीवेद, पांच संस्थान, पांच संह्नन, अप्रशस्त विहायो-गित और त्रस चतुष्ककी जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम ग्यारह बटे चोंदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगितपञ्चककी पंचचो० । सेसाणं जह० अङ्घचो० । अज० अणुक्तस्सभंगो । सम्मामिच्छे सव्वपग-दीयां जह अज० अङ्घचो० । स्वारि देवगदि०४ जह० खेत्तं । सिएस० पंचिदियभंगो । असिएस० तिरिक्खोधं । स्वारि आयु०-वेउव्वियञ्च० जह० अज० खेत्रभंगो । एवं जहएस्ययं समत्तं । एवं फोससां समत्तं ।

#### कालपरूवणा

५२२. कालो दुवि०-जह० उक्तस्सयं च। उक्तस्सए पगदं। दुवि०-ग्रोवे० श्रादे०। श्रोवे० शिरयायु० उक्त०द्विवंधया केविचरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमयं, उक्तस्सेण श्रावित्याए श्रसंखेजिदिमागो। अणु० जह० श्रंतो०, उक्त० पित्विवायमस्स श्रसंखेजिदि•। तिरिक्खायु० उक्त० जह० एग०, उक्त० संखेज्जसमया। अणु० सम्बद्धा। मणुस-देवायु० उक्त० जह० एग०, उक्त० संखेज्जसमय। श्रणु० जह० श्रंतो०, उक्त० पित्वेवमस्स श्रसंखेजिदिमा०। श्राहार०-श्राहार०अंगो०-तित्थय० उक्त० जहण्णु० अंतो०, श्रणु० सम्बद्धा।सेसाणं उक्त० जह० एग०, उक्त० पित्वे। श्रसंखे०।

जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौद्ह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। देवगितचतुष्ककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम पांच बटे चौद्ह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। रोष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौद्ह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अनुस्कृष्टके समान है। सम्यिग्ध्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि देव-गित चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। संज्ञी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका मङ्ग पञ्चेन्द्रयों समान है। असंज्ञी जीवोंमें समान्य तियञ्जोंके समान है। इतनी विशेषता है कि आयु और वैकियिक छह इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। इस प्रकार जिया है कि आयु और वैकियिक छह इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। इस प्रकार जघन्य स्पर्शन समाप्त हुआ।

#### कालप्ररूपणा

४२०. काल दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेना निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघसे नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अनत्म हूत है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तियञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्यकाल अनतमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्यकाल अनतमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । आहारक शारीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीथङ्कर इनकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यक्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी,

अणु० सन्त्रद्धा । एवं श्रोघभंगो तिरिक्वोधं कायजोगि-ओरालि०-णवुं म०-कोधादि०-४-मदि-सुद०-असंज्ञ०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसिद्धि-अब्भवसिद्धि०-भिच्छादि०-अप-षिण्-स्राहारग ति ।

५२३. णिरयेसु तिरिक्यायु० उक्क० जह० एग०, उक्क० आविति॰ असंखे०। असु० जह० अंतो०, उक्क० पितदो० असंखेळ०। मणुसायु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेळासम०। असु० जहण्सु० अंतो०। सेसाणं उक्क० जह० एग,० उक्क० पितदो० असंखेळ०। असु० सन्बद्धा। एवं सन्विणिरयामं सन्विदेवाणं च। स्विति सत्तमाए मसुसग०—मसुसासु०—उच्चा० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० पितदो० असंखे०। असु० सन्बद्धा।

५२४. पविदियतिरिक्खतिष्णि तिरिक्खायु० उक्क० श्रीघं। अणु० जह० अंतो०, उक्क० पित्रिं। श्रसंखेळा०। सेसोणं ओघं। पंचिदियतिरिक्खश्रपञ्चर्तेम् तिरिक्खायु० णिरयभंगो। सेसं श्रोघं। एवं सन्वश्रपञ्चराणं तसाणं सन्विवगिलिदियाणं बादरपुढिवि०- श्राउ०—तेउ०—वाउ०—बादरवणप्किदिपत्ते यपञ्चराणं च। णविर मणुसश्रपञ्चर्ते श्रायुगवञ्जाणं सन्वपगदीणं उक्क० श्रायु जह० एग०, उक्क० पित्रदो० श्रसंखेळा०। क्राधादिचार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, श्रचश्रु दर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, श्रमच्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसंज्ञी श्रोर श्राहारक जीवांके जानना चाहिए।

४२३ नारकी जीवोंमें तियंख्वायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवित्र असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जवन्य काल अन्तर्म हूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है। अनुत्वृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हूर्त है। रोप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। इसी प्रकार सब नारकी और सब देवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है की सातवीं पृथ्वीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका जघन्य काल अन्तर्म हूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है।

४२४. पञ्चेन्द्रितर्यक्रित्रकमें तियक्रायुकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रांवके समान है। श्रानुहुष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल श्रम्तमुं हूर्त है श्रोर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। पञ्चेन्द्रिय तियञ्च श्रपयीप्तकोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग नार्राक्योंके समान है। तथा श्रोप प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। इसी प्रकार सब श्रपयीप्त, त्रस, सब विकलेन्द्रिय, बाद्र प्रथ्वीकायिक, पर्याप्त, बाद्र जलकायिक पर्याप्त, बाद्र श्रानिकायिक पर्याप्त, बाद्र वायुकायिक पर्याप्त श्रोर वाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य श्रपयीप्तकों में श्रायुश्चोंको छोड़कर सब प्रकृतियोंकी उन्कृष्ट श्रोर श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उन्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है।

५२५. मणुसेसु णिरय-देवायु० उक्क॰ जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम०। अणु॰ जह० उक्क॰ अंतो॰। तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क॰ ओघं। अणु॰ जह॰ अंतो०, उक्क॰ पित्तदो० असंखेज्ज०। सेसाणं उक्क॰ जह० एग॰, [उक्क०] अंतो०। अणु॰ सन्बद्धा। आहारदुगं तित्थय० ओघं। मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु चदुआयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम०। अणु॰ जहएणु० अंतो०। सेसाणं उक्क० जह० एग॰, उक्क० अंतो०। अणु॰ सन्बद्धां। आहारदुगं तित्थय० ओघं।

५२६. सन्वट्ठे सन्वपगदीणं उक्क० जह० एग०, उक्क० ग्रंतो०। त्राणु० सन्वद्धा। त्रायु० णिरयभंगो।

५२७. सन्वएइंदिएसु तिरिक्ख--मणुसायु० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । णविर तिरिक्खायु० अणु० सन्वद्धा । सेसाणं उक्क० अणु० सन्वद्धा । एस भंगो सन्वसुहुमाणं बादरपुढवि०--आड०--तेउ०--वाड०अपज्जत्त०---वणप्पदि--णियोद० बादरपज्जत्त-अपज्जत्ता० बादरवणप्पदिपत्तेय०अपज्जत्तगाणं च ।

५२८. पुढवि०--त्राउ०-तेउ०--वाउ०-बादरपुढवि०-त्राउ०--तेउ०--वाउ०-बादर-

४२४. मनुष्योंमें नरकायु श्रौर देवायुका उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रोघके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल श्रन्तमुंहूर्त है श्रौर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यालवें भाग प्रमाण है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। श्राहारकद्विक श्रौर तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग श्रोघके समान है। मनुष्यपर्यात श्रौर मनुष्यमी जीवोंमें चार श्रायुश्रोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रोष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रमुतकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रमुतकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रमुतकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रमुतकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। श्राहारकिष्ठ श्रौर तीर्थङ्करका भङ्ग श्रोघके समान है।

५२६. सर्वार्थिसिद्धिके देवोंमें सबप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। आयुका भक्त नार्रिक्योंके समान है।

४२७. सब एकेन्द्रियों में तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यान्तिकां समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुकी श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। यह भङ्ग सब स्कृप, बादर पृथ्वीकायिक श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक श्रपर्याप्त, बादर श्रीनिकायिक श्रपर्याप्त, बादर वास्पतिकायिक श्रपर्याप्त, वादर वास्पतिकायिक प्रतिकायिक श्रपर्याप्त तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

४२८. ध्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बाद्र पृथ्वीकायिक,

वराष्फदिपत्तेय० दोत्रायु० एइंदियभंगो । पज्जत्तगे दोत्रायु० पंचिदियतिरिक्ख-त्रपञ्जत्तभंगो । सेसार्गं पगदीर्गं उक्क० जह० एग०, उक्क० पित्तदो० त्रसंखे० । त्राणु० सन्बद्धा ।

५२६. पंचिदिय--तस०२ तिषिणश्रायु॰ उक्क॰ जह० एग॰, उक्क० संखेजन-सम०। श्रणु० जह॰ श्रंतो०, उक्क॰ पित्तो॰ श्रसंखे०। सेसाणं श्रोघं। एवं पंच-मण॰-पंचवचि॰-वेउव्वियका॰-इत्थि॰-पुग्सि॰--विभंग०-चक्खुदं॰--तेउले०-पम्मले॰-सुक्कले०--सिण्ण ति। णविर पंचमण०--पंचवचि०--वेउव्वि० श्रायु॰ श्रणु॰ जह० एग०, उक्क॰ पित्तदो० श्रसंखेजन०। तेउ-पम्पाए तिरिक्ख-मणुसायु॰ देवोघं। सुक्काए दो वि श्रायु॰ मणुसि०भंगो।

५३०. श्रोरालियमिस्से दोश्रायु० एइंदियभंगो । देवगदि०४-तित्थय० सत्थाणे उक्क० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रथवा सरीर-पज्जतीए दिज्जदि त्ति तदो उक्क० जहएणु० श्रंतो० । श्रणु० जह० उक्क० श्रंतो० । सेसाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० पित्वो० श्रसंखेज्ज० । श्रणु० सन्त्रद्धा श्रधा-

वादर जलकायिक, वादर ग्रिनिकायिक, वादर वायुक्यिक श्रौर वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें दो श्रायुश्रोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। इनके पर्याप्तकोंमें दो श्रायुश्रोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान है। शेप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यान्तवें भाग प्रमाण है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है।

४२६. पञ्चेन्द्रियद्विक श्रीर त्रसद्विक जीवोंमें तीन श्रायुश्रोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुद्धर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। शेष प्रकृतियोंका भक्क श्रोधके समान है। इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, वैकियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभक्कशानी, चलुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पबलेश्यावाले, सुक्ललेश्यावाले श्रीर संक्षी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी श्रीर वैकियिककाययोगी जीवोंमें श्रायुके श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यावें भाग प्रमाण है। पीत श्रीर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका भक्क सामान्य देवोंके समान है। श्रुक्ललेश्यावाले जीवोंमें दोनों हो श्रायुश्रोंका भक्क मनुष्यिनियोंके समान है।

४३०. बौदारिकमिश्रकाययोगी जोवोंमें दो श्रायुश्रांका भक्त एकेन्द्रियोंके समान है। देवगति चतुष्क श्रोर तीर्थंद्वर इनकी स्वस्थानमें उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रथवा शरीर पर्यातिमें श्रगर यह काल प्राप्त किया जाता है तो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवोंका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल एल्यके श्रसंख्यावें भाग प्रमाण है। श्रमुत्कृष्ट

पवत्तस्स । अथवा सरीरपज्जतीए दिज्जिदि ति तदो ध्रुविगाणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० पत्तिदो० असंखेज्ज० । एवं वेउन्वियमि०-आहारमि० । णविर वेउन्वियमि० अणु० जह० अंतो०, उक्क० पत्तिदो० असंखेज्ज० । आहारमिस्से चत्तारि अंतो० ।

५३१. आहारकायजोगि॰ सन्वपगदीणं उक्त॰ अणु॰ जह॰ एग॰, उक्त॰ अंतो॰। णविर देवायु॰ उक्का॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ संखेज्जसम०। अणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ अंतो॰। एवं आहारमिस्से देवायुं॰।

५३२. कम्मइगे देवगदि०४-तित्थय० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम०। सेसाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० आवित्याए असंखेज्ज०। अणु० सन्बद्धा।

४३३. त्रवगदवेदे सन्वाणं उक्त॰ त्रणु॰ जह० एग०, उक्त० त्रंतो॰। एवं सुहुमसंप०।

५३४. श्राभि॰-सुद०-श्रोधि० सादावे॰-हस्स-रिद-श्राहारदुग-थिर-सुभ-जसिग०-तित्थय॰ श्रोघं । मणुसायु॰ देवोघं । देवायु० श्रोघं । सेसाणं सन्वाणं उक्क० जह०

स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रधः प्रवृत्तके सर्वदा है। श्रथवा शरीरपर्याप्तिमें यह काल दिया जाता है तो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल श्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें माग प्रमाण है। इसी प्रकार वैकियिकमिश्रकाययोगी श्रीर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवोंका जधन्य काल श्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चारों ही काल श्रन्तर्मुहूर्त है।

४२१. श्रहारककाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। इनकी विशेषता है कि देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार श्राहारक्तिभ्रकाययोगी जीवोंमें देवायुकी मुख्यतासे काल जानना चाहिए।

४३२. कार्मणकाययोगी जीवोंमें देवगतिचतुष्क श्रौर तीर्थङ्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्राविलके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है।

४३३. श्रपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सूक्ष्म-सांपरायिक संयत जीवोंके जानना चाहिए।

४३४. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रृतज्ञानी श्रोर श्रविश्वानी जीवोंमें साता वेदनीय, हास्य, रित, श्राहारकद्विक, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति श्रीर तीर्थक्वर इनका भक्त श्रोघके सामन है। मनुष्यायुका भक्त सामान्य देवोंके समान है। देवायुका भक्त श्रोघके समान है। शेष सब श्रंतो॰, उक्त॰ पलिदो० असंखे॰। अणु॰ सच्वद्धा। एवं संजदासंजदे ओघिदं०-सम्मादि०-वेदग०।

५३५. मण्पज्जव॰ सादावे॰-हस्स-रिद--ग्राहारदुग-थिर-सुभ-जसिग० उक्क० जह॰ एग०, उक्क० श्रंतो॰ । त्रणु० सन्बद्धा । सेसाणं उक्क॰ जह० उक्क० श्रंतो॰ । त्रणु॰ सन्बद्धा । एवं संजद-सामाइ॰-न्नेदो०- परिहार॰ ।

५३६. उनसम० पंचणा०-छदंसणा०--नारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं-मणुसगिदपंचिदि०-च्रोरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-च्रोरालि०च्रंगो०--नज्जरि०--नएण०४-मणुसाणु०-च्रगु०४-पसत्थिन०--तस०४--सुभग-सुस्सर-च्रादेज्ज०--णिमि०-णीचा०-पंचंत०
उक्क० च्रणु० जह० द्रांतो०, उक्क० पलिदो० च्रसंखेज्ज०। सादाने०-हस्स-रिद-थिरसुभ-जसिग० उक्क० च्रणु० जह० एग०, उक्क० पलिदो० च्रसंखेजिदिभा०।
च्रसादा०-च्ररिद-सोग-च्रथिर--च्रसुभ-च्रजस०-देनगिद०४ उक्क० जह० च्रंतो०, उक्क०
पलिदो० च्रसंखे०। च्रणु० जह० एग०, उक्क० पलिदो० च्रसंखे०। च्राहारदुगं
उक्क० च्रणु० जह० एग०, उक्क च्रंतो०। तित्थय० उक्क० जह० एग०, उक्क० च्रंतो०।

प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका सब काल है। इसी प्रकार संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट और वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए।

४३४. मनःपर्ययक्षानी जार्वोमं सातावेदनीय, हास्य, रित, श्राहारकद्विक, स्थिर, श्रुम और यशःकीर्ति इनकी उत्छप्र स्थितिके बन्धक जीर्वोक्ता जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्छप्र काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रवत्छप्र स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। श्रेष प्रकृतियोंकी उत्छप्र स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य श्रीर उत्छप्र काल श्रन्तर्मुहर्त है। तथा श्रवत्छप्र स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत छेदीपस्थापनासंयत श्रीर परिहारविद्यद्विसंयत जीवोंके जानना चाहिए।

५३६. उपशमसम्यग्हिए जीवोंमें पाँच शानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरपवेद, भय, जुगुष्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रियजाित, श्रोदािरिकशिरा, तैजसशिरा, कर्मणशिरि
समचतुरस्रसंस्थान, श्रोदािरिकश्राङ्गोपाङ्ग, वज्रषंभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्चर, श्रादेय, निर्माण,
नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इनकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका
जधन्य काल श्रन्तमुंहृते हैं श्रीर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातचें भाग प्रमाण है। सातावेदनीय, हास्य,रित, स्थिर, शुभ श्रीर यशक्तीतिं इनकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक
जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यतवें भाग प्रमाण है।
श्रसातावेदनीय, श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ, श्रयशक्तीतिं श्रीर देवगितचार, इनकी
उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य काल श्रन्तमुंहृतें हे श्रीर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर
उत्कृष्टकाल पल्यके श्रसंख्यातवेंभाग प्रमाण है। श्राहारकिहिककी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुतकृष्ट स्थितिके
बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहृतें है। तीर्थंक्रर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहृते है। तीर्थंक्रर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहृते है। तीर्थंक्रर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहृते है। तीर्थंक्रर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तम्य है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तम्य है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रम्य है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तम्य है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रम्तम्य है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रम्य है श्रीर उत्कृष्य है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रीर स्था है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रम्य ह

अणु० जह० उक्क० अंतो०। एवं सम्मामि०। एवरि देवगदि०४ धुविगाए भंगो। सासरो दोरिए आयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्ज०। अणु० जह० एग०, उक्क० पत्तिदो० असंखेज्ज०। आणाहार० कम्मइगभंगो।

### एवं उक्कस्सकालं समत्तं

५३७. जहण्णए पगदं। दुवि०-श्रोघे० श्रादे०। श्रोघे० खवगपगदीणं श्राहारदुगं तित्थय० जह० द्विदिवंध०.केविचरं० ? जह० उक्क० श्रंतो०। श्रज० सव्बद्धा।
तिरिक्खग०--तिरिक्खाणु०--उज्जो०--णीचा० जह० जह० एग०, उक्क० पितदो०
श्रमंखेज्ज०। श्रज० सव्बद्धा। तिरिणश्रायु० जह० जह० एग०, उक्क० श्रावित०
श्रमंखेज्ज०। श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० पितदो० श्रमंखेज्ज०। वेउव्वियञ्च०
उक्कस्समंगो। सेसाणं जह० श्रज० सव्बद्धा। एवं श्रोघभंगो कायजोगि--श्रोरालियका०-णवुंस०-कोधादि०४-श्रचक्खुदं०-भवित०-श्राहारगे ति। णविर खवगपगदीणं कायजोगि--श्रोरालियका० जह० जह० एग०। णविर जोग-कसाएसु श्रायुगस्स
श्रज० जह० एगस०।

मुंहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्मुंहूर्त है। इसी प्रकार सम्यगीमध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि देवगित चतुष्कका भक्त भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें दो आयुओंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जन्यय काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनाहारक जीवोंका भक्त कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है।

#### इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ।

४३७. जघन्यका प्रकरण है। उसकी ऋषेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है—ऋोघ और आदेश। श्रोघसे चपक प्रकृतियाँ, श्राहारकद्विक श्रौर तीर्थङ्कर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहुर्त है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका सब काल है। तिर्थञ्चगति, तिर्थञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रौर नीचगोत्र इनकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यात्वें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। तीन त्रायुत्रोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल त्रावितिके त्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। त्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भहर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातचें भाग प्रमाण है। वैक्रियिक छहका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचलुदर्शनी, भन्य श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ज्ञुपक प्रकृतियोंकी काययीगी श्रीर श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें जघन्य स्थितिके बन्धकं जीवोंका जघन्य काल एक समय है। इतनी विशेषता है कि योग ग्रौर कषायवाले जीवोंमें ग्रायुकी ग्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है।

- ५३८. णिरएसु दोश्रायु० उक्तस्सभंगो । संसार्ण जह० [ जह० ] एग, उक्क० श्रावित्व श्रसंखेजा० । श्राज० सप्वद्या । तित्थय० उक्तस्सभंगो । एवं पहमपुढवीए । विदियादि याव सत्तमा नि उक्तरसभंगो । एवरि श्रीणिगिद्य २-भिच्छत्त-श्रणंताणु-वंभि०४ जह० जह० श्रंतो०, उक्त० पितदो० श्रमंखे० । सत्तमाए तिरिक्खगदि— तिरिक्खाणु०-एगिचा० श्रीणिगिद्धि०भंगो ।
- ५३६. तिरिक्षेमु णिरय-मणुस-देवायु०-वेउन्विछ०-निरिक्खगदि०४ श्रोघं। संसाणं जह० श्रज० सन्वद्धा। एवं तिरिक्खाघं मिद०-मुद्०--अमंन०-तिणिणले०-श्रव्भवसि०-मिच्छादि०-श्रसणिण ति। सन्वपंचिद्यितिरिक्खाणं उक्रस्सभंगो। णविर चदुश्रायु० णिरयायुभंगो। पंचिद्यितिरिक्खश्रपज्जत्त० देश्यायु० तिरिक्खायु-भंगो। एवं सन्वश्रपज्जत्ताणं तसाणं सन्वविगलिदियाणं वादरपुढविकाइय-श्राड०-तेड०-वाड०-वादरवणप्फदिपत्तेयपज्जत्ताणं च।
- ५४०. मणुसेसु खनगपगदीर्ण देनगदि०४ जह० जह० उद्ग० अंतो० । अज० श्रोघं । दोत्रायु॰ पंचिंदियतिरिक्खभंगो । दोत्रायु॰ जह० जह० एग०, उक्न० संखेज्जसम्। अज० जहएणु॰ अंतो॰। णिरयगदि-णिर्याणु॰ जह० जह० एग०,

४३८. नारिकयों में दो श्रायुश्रोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्राविलके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। तीर्थ हर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्टके समान हैं। इसी प्रकार पहली पृथ्वीमें जानना चाहिए। दृमरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं तक भङ्ग उत्कृष्टके समान हैं। इतनी विश्लेपता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्लोर श्रनतानुवन्धी चार इनकी जघन्य स्थितिके चन्धक जीवोंका जघन्य काल श्रन्तमुँहर्त है श्लीर उत्कृष्ट काल प्रस्वके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। सातवीं पृथ्वीमें तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्लीर नीचगोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धि तीनके समान हैं।

४३६. तिर्यञ्चांमं नरकायु, मनुष्यायु, देवायु, वैकियिक छह और तिर्यञ्चगित चतुष्कका मङ्ग श्रोघके समान है। शेप प्रकृतियांकी जधन्य श्रोर श्रज्ञचन्य स्थितिके बन्धक जीवांका काल सर्वदा है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चांके समान मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, तीन लेश्यावाले, श्रमन्य, मिथ्यादृष्टि श्रोर श्रसंशो जीवांके जानना चाहिए। सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चांका मङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि चार श्रायुश्रोंका मङ्ग नरकायुके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याक्षकोंमें दो श्रायुश्रोंका मङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है। इसी प्रकार सब श्रपर्याप्त अस, सब विकलेन्द्रिय, वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त श्रोर वादर-वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवांके जानना चाहिए।

४४०. मनुष्योंमें चपक प्रकृतियाँ और देवगतिचतुष्ककी जधन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जधन्य श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल श्रोधके समान है। दो आयुश्रोंका भक्त पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। दो श्रायुश्रोंकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। नरकगति श्रीर नरकगत्यानुपूर्वोको जधन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जधन्य काल एक

सव्वगृहुमाणं च।

५४२. पंचिदिय-तस॰२ खवगपगदीशं खोधं। सेसाणं पंचिदियतिरिक्ख-अपज्ञत्तभंगो। एवं इत्थि०-पुरिस०। खबरि इत्थिवे॰ तित्थय० जठ० जठ० एग०, उक्क० खंतो॰।

५४४. पंचमण् ०-तिण्णिवचि ० पंचणा ०-णवद्मणा --सादासाद ०--मोह०२४--देवगदि ०४-पंचिद ०-तेजा ०-क०-समचदु ०-वण्ण ०४-अगु ०४-पसत्थिव ०-तस ०४-थिरा-थिर-मुमामुभ-मुभग-मुस्सर--आदे ०--जस०--आजस०--णिधि०--तित्थय ०--उच्चागो ० पंचत ० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो ० । अज० सव्बद्धा । इत्थिये०--णवुंस०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०पंचमंठा०--ओरालि०अंगो०-ह्रम्मंघ०--तिण्णिआणु ०-आदाउज्जो ०-अप्पत्थ०-थावरादि०४-दृभग-दृम्सर--अणादे०-णीचा० जह० जह० एग०, उक्क० पलिदो असंखे० । अज० सव्बद्धा । चदुआयु० पंचिद्यितिर्वस्व-भंगो । एवरि अज० जह० एग० । दोवचि० खवगपगदीणं जह० जह० एग०, उक्क० अंतो ० । अज० सव्वद्धा । चदुआयु० मण्जोगिभंगो । सेसाणं तसमंगो ।

काल सर्वदा है। इसी प्रकार वनस्पतिकाथिक, निगोद, वादर वनस्पतिकाथिक, वादर निगोद और इनके पर्याप्त अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकाथिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त और सब सुदम जीवोंके जानना चाहिए।

४४३. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जोवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भद्ग श्रोधके समान हैं। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपयीतकोंके समान है। इसी प्रकार स्त्रीवेदी और पुरुपवेदी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थद्भर प्रकृतिकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमृहर्त है।

४४४. पाँच मनोयागी श्रोर तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच शानावरण, नी दर्शना-वरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, चौवीस मोहनीय, देवगतिचार, पञ्चीन्द्रयज्ञाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरम्न संस्थान, वर्ण चतुरक, श्रगुरुलघु चतुरक, प्रशस्त-विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, त्रस्थिर, शुभ, त्रश्यम, स्थम, स्वर, त्रादेय, यशकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थद्वर, उच्चगोत्र और पाँच श्रन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके यन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्त है। अजघन्य स्थितिक बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। स्त्रीवेद, नपुसंकवेद, तीन गति, चारजाति, श्रीदारिक शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक श्राङ्गीपाङ्ग, छह संहनन, तीन श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगंत, स्थावर श्रादि चार, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रीर नीचनोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृप काल पत्यके असं-ख्यातचें भाग प्रमाण है। श्रज्ञघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। चार श्रायुश्रोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है। दो वचनयागवाले जीवोंमें चपकप्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्क्रप्ट काल अन्तर्महर्त है। अजयन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। चार आयुर्श्नोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका मङ्ग वस जीवोंके समान है।

५४५. श्रोरालियमि॰ तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-एाचा०-देवगदि०४-तित्थयरं० उक्कस्सभंगो । मणुसायु० श्रोघं । सेसाणं जह० श्रज० सन्बद्धा । वेउन्वि०-वेउन्वियमि०-श्राहार०-श्राहारिष० उक्कस्सभंगो । कम्मइगे तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-एाचा० जह० जह० एग०, उक्क० श्रावलि० श्रसंखे०, । श्रज० सन्बद्धा । देवगदि०४-तित्थय० उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह० श्रज० सन्बद्धा ।

५४६. अवगदे सन्वागां जह० जह० उक्क॰ अंतो०। अज० जह० एग॰, उक्क० अंतो॰। एवं सुद्धमसंप०।

५४७. विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-देवगिद--पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचढु०-वेउव्वि० खंगो०-वण्ण०४-देवाणु०- अगु०४--पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-उचा०-पंचंत० जह० जह० उक्क० खंतो०। अज० सन्वद्धा। असादा०-इत्थि०-ण्युंस०-अरिद-सोग--णिरयगिद-चढु-जादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-णिरयाणु०-अप्पसत्थ०--आदाव-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे० जह० जह० एग०, उक्क० पित्तदो० असंखे०। अज० सन्वद्धा। चढुआयु०

४४४. श्रौदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, उद्योत, नीचगोत्र, देवगतिचतुष्क श्रौर तीर्थङ्कर इनका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मनुष्यायुका शङ्ग श्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रंकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्रौर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। कार्मणुकाययोगी जीवोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। कार्मणुकाययोगी जीवोंका जघन्य काळ एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्राविलंके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। देवगित चतुष्क श्रौर तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। श्रेष प्रकृतियोंकी जघन्य श्रौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है।

४४६. श्रपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहुर्त है। इसी प्रकार सूदमसाम्परायिक जीवोंके जानना चाहिए।

४४७. विभंगज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, खातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकषाय, देवगित, पञ्चेन्द्रियज्ञाति, वैक्रियिकश्रिर, तैजस श्रिर, कार्मण श्रिर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुल्ख, प्रशस्तविहायोगित, जसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उच्चगोत्र श्रीर पाँच अन्तराय इनकी जन्यय स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। अज्ञाचन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वश है। असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकचेद, श्रादि, श्रोक, नरकगित, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रयशस्त विहायोगित, श्रातप, स्थावर श्रादि चार, दुर्भण, दुःस्वर श्रीर श्रनादेय इनकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातचें भाग प्रमाण है। श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। चार श्रायुका भङ्ग

पंचिदियभंगो । तिरिक्ख-मणुसग०-ग्रोगिलि॰-ग्रोगिलि॰ग्रंगो०-चज्जिरि॰-दोत्राणु॰-उज्जो॰-णीचा॰ जह॰ जह॰ ग्रंगो० । याज० एग०, उक्त० पितदो० असंखेजा० । याज० सम्बद्धा ।

५४८. श्राभि०-मृद्०-ग्रापि० श्रमादा०--श्रव्दि-सोग-श्रिथर--श्रमुभ-श्रजस० जह० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रम० मञ्बद्धा । सेमाएां जह० जह० जह० उक्क० श्रंतो० । श्रम० सञ्बद्धा । एकिए मणुमगिद्विन्ति जह० जह० एग०, उक्क० पिलदो० श्रमंखेजा०। एवं श्रोधिदं०-सम्मादि०-खर्ग०-वेद्ग० । एविए दोश्रायु देव-भंगो । खर्गे दोश्रायु० मणुसि०भंगो ।

५४६. मणपज्ज॰-संजद्-सामाइय-छेदो० खवगपदीणं श्रोघं। श्रसादावे०-श्ररदि-सोग-श्रथिर--अमुभ-श्रजस॰ जह० जह॰ एग॰, उक्त० श्रंतो०। संसाणं जह० जहरुणु० श्रंतो०। सञ्चपगदीणं श्रज० सञ्चद्धा। श्रायु० मणुसि०भंगो। एवं परिहार०।

४५०. संजदासंजदे असादा०-अगदि-साग-अधिर-अगुभ-अजस० जह० जह० एग०, उक्त० पितदो० असंखे०। अज० सन्वद्धा! सेसाएां जह० जह० उक्क० पञ्चेन्द्रियोंके समान है। तिर्यञ्चगित, मनुष्यगित, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जपभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र इनकी जवन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जवन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रजवन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जवन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रमंख्यातवें भाग प्रमाण है।

४४८. ग्रामिनियोधिक शानी, श्रुतशानी श्रोर श्रविध्वानी जीवों में श्रसाता वेदनीय, श्रार्थत, श्रोक, श्रस्थिर श्रश्यम श्रोर श्रयशाकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्रुष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। श्रेप प्रश्नित्योंका जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगित पञ्चककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्रुष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दि, जायिक सम्यग्दि श्रोर वेदक सम्यग्दि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि दो श्रायुश्रोंका भक्क देवोंके समान है। जायिक सम्यग्दि जीवोंमें दो श्रायुश्रोंका भक्क मनुष्यिनियोंके समान है।

४४९. मनःपर्ययश्वानी, संयत, सामायिकसंयत श्रोर छुदोपस्थापना संयत जीवोंमें चपक प्रकृतियोंका भक्त श्रोघके समान है। असातावदनीय, श्ररति, श्रोक, श्रस्थिर, अशुभ श्रीर श्रयशःकीति इनको जवन्य स्थितिके बन्धक जोवोंका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृप काल अन्तर्मुहर्त है। श्रेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य श्रीर उत्कृप काल श्रन्तर्मुहर्त है। सब प्रकृतियोंकी श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। श्रायुका भन्न मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार परिहारविशुद्धिसंयत अविवेंके जानना चाहिए।

४५०. संयतासंयत जीवोंमें श्रसातावेदनीय, श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रश्नम श्रीर अयशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। श्रेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। श्रेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट

श्रंती । श्रज । सन्वद्धा । देवायु । श्रोघं । चक्खुदं । तसभंगो ।

४५१. तेऊए इत्थि०-णवुंस०-दोगदि-एइंदि०--ग्रोरालि०-पंचसंटा०--छस्संघ०दोत्राणु०--ग्रादाडज्ञो०--ग्रप्पसत्थ०-थावर-दूभग-दुस्सर-ग्रणादे०-णीचा० जह० जह०
एग०, उक्क० पिलदो० ग्रसंखेज्ज०। ग्रज० सन्वद्धा। ग्रसादा०-ग्रदि-सोग-ग्रथिरश्रम्भ--ग्रजस० जह० जह० एगसमयं, उक्क० ग्रंतो०। सेसाणं जह० जह० उक्क०
ग्रंतो०। ग्रज० सन्वद्धा। एवं-पम्माए। तेऊए एसि ग्रप्पमत्तो करेति तेसि दुविधो
कालो। यदि ग्रधापवत्तसंजदो जहएणिहिद्वंधकालो जह० जह० एग०, उक्क ग्रंतो०।
ग्रथवा दंसणिमोहस्ववगस्स कीरदि तदो जहएणु० ग्रंतो०। एवं परिहारे। पम्माए
देवगदिग्रादि ग्रधापवत्तस्स दिज्जदि। एवं सुक्काए वि।

४५२. उवसम॰ पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०--भय--दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण्०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० उचा०-पंचंत० जह० जह एग०, उक्क० अंतो० | अज० जह० अंतो०, उक्क० पित्तदो० असंखेज्ज० | सादासाद०-हस्स-रिद--अरिद-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०-देवगदि०४ जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अज० जह० एग०, उक्क० पित्तदो०

काल ग्रन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। देवायुका भक्त ग्रोघके समान है। चल्रदर्शनवाले जीवोंका भक्त त्रस जीवोंके समान है।

४५१. पीतलेश्यावाले जीवोंमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद. दो गित, एकेन्द्रिय जाित, श्रीदारिक शरीर, पाँच संस्थान, छह संहनन, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। श्रसाता वेदनीय, श्ररित, श्रोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। पीतलेश्यामें जिनको श्रप्रमत्त करते हैं उनका दो प्रकारका काल है। यदि श्रधःप्रवृत्तसंयत करता है तो उसके जघन्य स्थितिके बन्धकदा जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रथवा दर्शनमोहनीयका चपक करता है तो जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रथवा दर्शनमोहनीयका चपक करता है तो जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। इसो प्रकार परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंके जानना चाहिए। पचलेश्यावाले जीवोंके भी जानजा चाहिए। श्रधःप्रवृत्तके देनी चाहिए। इसी प्रकार श्रुक्ललेश्यावाले जीवोंके भी जानजा चाहिए।

४४२. उपशमसम्यग्दि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जगुण्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्त्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगित, त्रसचतुष्क, स्रभग सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके वंन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, ग्रुभ, अग्रुभ, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और देवगित चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट

असंखेजन । अहक ० जह ० जह ० उसे वां ०। अन ० जह ० अंतो ०, उक ० पित्तदो ० असंखेजन ०। मणुसगदिपंचग ० जह ० अन ० जह ० एग ० अंतो ०। उक ० पित्तदो ० असंखेजन ०। आहारदुगं जह ० अन ० जह ० एग ०, उक ० अंतो ०। तित्थय ० जह ० जह ० एग ०, उक ० अंतो ०। अज ० जह ० एग समयं, उक्क ० अंतो ०।

५५३. सासर्णे सम्मामि० उक्कस्सभंगो । ण्विर सासर्णे तिरिक्ख-देवायु० जह० जह० एग०, उक्क० आविल् असंखेज्ज० । अज० जह० अंतो०, उक्क० पित्रिं। असंखे० । मणुसायु० देवभंगो ।

५५४. सण्णीसु खनगपगदीणं देनगदि०४--श्राहारदुग-तित्थय॰ मणुसभंगो । चढुश्रायु॰ पंचिदियभंगो । सेसाणं जह० जह० एग०, उक्क॰ श्रानिल॰ श्रसंखेज्ज०। श्रज॰ सन्बद्धा । एवं जहण्णयं समत्तं ।

### एवं कालं समत्तं अंतरपरूवगा

५५५. श्रांतरं दुवियं । जहएए।यं उक्तस्सयं च । उक्तस्सए पगदं । दुवि०-श्रोघे०

काल अन्तर्मुहर्त है। अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक सयय है और और उत्कृप्ट काल पत्यके संख्यातवें भाग प्रमाण है। आठ कषायोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृप्ट काल अन्तर्मुहर्त है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त है और उत्कृप्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। मनुष्यगित पञ्चककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल कमसे एक समय और अन्तर्मुहर्त है तथा उत्कृप्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। आहारक द्विककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृप्ट काल अन्तर्मुहर्त है। तथिङ्कर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृप्ट काल अन्तर्मुहर्त है। अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृप्ट काल अन्तर्मुहर्त है। अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृप्ट काल अन्तर्मुहर्त है।

४४३. सासादनसम्यग्दिए श्रीर सम्यग्मिश्यादिए जीवोंमें उत्कृप्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सासादनमें तिर्यञ्चायु श्रीर देवायुकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृप्ट काल श्रावितके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रज्जवन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृप्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है।

४४४. संब्री जीवोंमें चपक प्रकृतियाँ, देवगति चतुष्क, ग्राहारकिहक ग्रौर तीर्थंद्वर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्योंके समान है। चार ग्रायुग्रोंका भङ्ग पञ्चेन्दियोंके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है ग्रौर उत्कृष्ट काल ग्राविक ग्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। ग्रजघन्य स्थितिक बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। इस प्रकार जघन्य काल समाप्त हुग्रा।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

#### अन्तरप्ररूपगा

४४४. श्रन्तर दो प्रकारका है-जघन्य श्रीर उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी श्रपेत्ता

श्रादे । श्रोघेण णिरय-मणुस-देवायूणं उक्कस्सिटिदिबंधगंतरं केवचिरं ? जह ० एग ०, उक्क ० श्रंसुलस्स श्रसंखे ० श्रसं ० श्रोसप्पिणि-उस्सिष्पणीश्रो । श्रणु ० जह ० एग ०, उक्क ० श्रंसुलस्स श्रसं ० श्रांसे ० हिंदि । सेसाणं उक्क ० जह ० एग ०, उक्क ० श्रंसुलस्स श्रसं ० श्रांसे ० श्रोसप्पिणि ० । श्रणु ० एथि श्रंतरं । एवं श्रोधभंगो विरिक्खोधं कायजोगि-श्रोरालि ०-श्रोरालि यिम ०-कम्मइ०-णावुं स०-कोधादि ० ४-मदि०-सुद०-श्रसं ज०-[ चक्खुदं ] श्रचक्खुदं ०--विष्णुले ०--भवसि०-श्रव्याहि० -श्रिम् व्याहि० श्रांसे ० श्रा

५५६. सव्वएइंदियाणं दोत्रायु० श्रोघं । सेसाणं उक्क० श्रग्रु० णत्थि श्रंतरं । एवं वणप्फदि-णियोदाणं ।

५५७. पुढवि०-त्राउ०-तेउ॰-वाउ०-वादरपुढवि०--त्राउ०--तेउ॰-वाउ० तेसिं चेव पज्जत्ता० त्रोघं । एवरि पज्जत्तेस्र तिरिक्खायु० त्राणु० जह० एग॰, उक्क० श्रंतो॰ ।

निर्देश दो प्रकारका है-ग्रोघ श्रौर श्रादेश। श्रोघसे, नरकायु, मनुष्यायु श्रौर देवायु इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जधन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट ग्रन्तर काल ग्रंगलके ग्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। जो कि ग्रसंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी श्रौर श्रवसर्पिणी कालके बरावर है। श्रवत्कृष्ट स्थितके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल चौबीस मुहुर्त है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल श्रङ्ग लके श्रसंख्यातचें भाग प्रमाण है जो कि श्रसंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और श्रवसर्पिणी कार्लके बराबर है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, चजुदर्शनी, त्राचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, त्रासंज्ञी, त्राहारक श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी श्रौरं श्रनाहारक जीवोंमें देवगतिचतुष्क श्रौर तीर्थङ्कर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जोवोंका अन्तरकाल श्रोघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है त्रौर उत्कृष्ट त्रन्तर मासपृथक्तव है। तीर्थंङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट ग्रन्तर वर्षप्रथक्तव है।

४४६. सब एकेन्द्रिय जीवोंमें दो श्रायुश्रोंका भङ्ग श्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका श्रन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार वनस्पित-कायिक श्रीर निगोद जीवोंके जानना चाहिए।

४५७. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकियक, बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक तथा इन्होंके पर्याप्त जीवोंका भक्त श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चायुकी अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा तैजस-

तेजा०--क॰ चढुवीसं मुहुत्तं॰ । बादर [ पुढवि०- ] आउ०--तेज०-वाउ०अपज्जत्ता० एइंदियभंगो । सन्वसुहुमाएां एइंदियभंगो । बादरवर्णप्फदिपतेय० वादरपुढविभंगो ।

५५८. अवगद्वेदे सन्वपगदीणं उक्क० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं । अणु० जह० एग०, उक्क० अम्मासं० । एवं सुहुमसं० । वेउन्वियमि०-आहार०-आहारमि० तित्थय० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं० । सेसाणं उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, पगदिश्रंतरं ।

५५६. मणुसञ्चपज्जि॰-सासणा०-सम्मामि० उक्क॰ श्रीघं। श्रणु० जह० एग॰, उक्क॰ पित्तदो० श्रसंखे॰। सेसाणं णिरयादि याव सिएण ति उक्क॰ जह॰ एग०, उक्क॰ श्रंगुला० श्रसंखे०। श्रणु॰ पगिदश्रंतरं। श्रायुगाणि एसि श्रित्थि तेसि उक्क॰ जह० एग॰, उक्क॰ श्रंगुला॰ श्रसंखे०। श्रणु॰ श्रप्पपणो पगिदिश्रंतरं कादन्वं।

#### एवं उक्तरसंतरं समत्तं

शरीर और कार्मणशरीरका चौबीस मुहूर्त है। बाद्र पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, बाद्र जलकायिक अपर्याप्त, बाद्र अग्निकायिक अपर्याप्त और बाद्र वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। सब सूदमोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। बाद्र वनस्पति-कायिक प्रत्येकशरीर जीवोंका भङ्ग बाद्र पृथ्वीकायिक जीवोंके समान है।

४४८. अपगतवेदी जीवों में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह मिहना है। इसी प्रकार स्कृमसाम्पराय संयत जीवों के जानना चाहिए। वैकियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकिमिश्रकाययोगी जीवों में तीर्थक्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवों का अन्तर काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। शेष प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपने अपने प्रकृति वन्धक समान है।

४४९. मनुष्यत्रपर्यात, सासादनसम्यग्दि श्रीर सम्यग्मिध्यादि जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके चन्धक जीवोंका अन्तर काल श्रोधके समान है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके चन्धक जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। नरकगितसे लेकर संज्ञी तक शेप सब मार्गणाओंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके चन्धक जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर श्रङ्ग लके असंख्यातवें भाग प्रमाण है जो असंख्यातासंख्यात श्रवसिपणी श्रीर उत्सिपणियोंके बराबर है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके चन्धक जीवोंका अन्तर काल प्रकृतिबन्धके अन्तर काल पक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रुतके उत्कृष्ट स्थितिके चन्धक जीवोंका जधन्य अन्तर काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रुतके उत्कृष्ट स्थितिके चन्धक जीवोंका जधन्य अन्तर काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रुतकर काल श्रंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है जो कि असंख्यातासंख्यात अवसिपणी श्रीर उत्सिपणियोंके बराबर है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके चन्धक जीवोंका अन्तर काल अपने अपने प्रकृतिबन्धके अन्तर कालके समान करना चाहिए।

- ४६०. जहरणए पगदं । दुवि॰-श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० खवगपगदीएां जह० जह॰ एग॰, उक्क॰ छम्मासं० । श्रज० रात्थि श्रंतरं । तिरिएश्रायु॰-वेडिवयछ०-तिरिक्खग॰-श्राहारदुग-तिरिक्खाणु॰-उज्जो०-तित्थय०-राीचा॰ उक्कस्सभंगो । सेसाएां जह० श्रज० एत्थि श्रंतरं । एवं श्रोघभंगो कायजोगि-श्रोरालियका०--एवुंस०-कोधादि०४-श्रचक्ख०-भवसि॰-श्राहारगे ति ।
- ५६१. तिरिक्खेसु तिरिगंत्रायु०-वंडिवयद्य०--तिरिक्खगदि०४ जह॰ अज० उकस्सभंगो । सेसाणं जह॰ अज० णित्य अंतरं । एवं तिरिक्खोघं श्रोराण्यिमि० [कम्मइ०-] मदि०-सुद०-असंज०-तिरिण्ले०-अब्भवसि०-भिच्छादि०-असिण्ण-श्रणाहारे चि । णवरि श्रोराण्यिमि०-कम्मइ०-अणाहारगेसु देवगदि०४--तित्थय० जह० अज० उकस्सभंगो ।
- ५६२ मणुस०३ खवगपगदीणं श्रोघो । सेसाणं उक्कस्सभंगो । णवरि मणुसि० खवगपगदीणं वासपुधत्तं० ।
- ५६३. एइंदिय-बादरेइंदिय-पज्जता अपज्जत्ता मणुसायु० तिरिक्खगिद० ४ एकस्सभंगो । सेसाणं जह० अज० णित्थ अंतरं । सन्वसुहुमाणं मणुसायु० अोघं ।

१६०. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे त्तपक प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है। तीन आधु, वैक्षियिक छह, तिर्यञ्चगित, आहारकद्विक, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, तीर्थङ्कर और नीचगोत्र इनका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार ओघके समान काय-योगी, औदारिककाययोगी,नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

४६१. तिर्यञ्चोंमें तीन श्रायु, वैक्रियिक छह और तिर्यञ्चगित चतुष्ककी जघन्य श्रौर श्रज्जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य श्रौर श्रज्जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, तीन छेश्या-वाले, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसंज्ञी श्रौर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोंमें तीर्थक्कर प्रकृतिकी जघन्य श्रौर श्रज्जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका श्रन्तर काल उत्कृष्टके समान है।

४६२. मनुष्यत्रिकमें ज्ञपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें ज्ञपक प्रकृतियोंकी ज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट श्रन्तर काल वर्षपृथक्त है।

४६३ एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय श्रीर इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायु श्रीर विर्यञ्चगतिचतुष्कका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका श्रन्तर काल नहीं है। सब सूदम जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग श्रीधके

सेसाणं जह अज ० णित्थ अंतरं । पुढवि ०--आउ०-तेउ०-वाउ० तिरिक्खायु० जह० अज ० णित्थ अंतरं । सेसाणं जह० जह० एग०, उक ० अंगुलस्स असंखे० । अज० णित्थ अंतरं । मणुसायु० ओघं । वादरपुढवि० अपज्जत्ता मणुसायु० ओघं । सेसाणं जह० अज० णित्थ अंतरं । एवं वादरआउ०--तेउ०--वाउ० अपज्जत्ता । वणण्फिद-णियोद--सव्ववादरवणण्फिद--णियोद--वादरवणण्फिदिपत्तेय० तस्सेव अपज्जता० मणुसायु० ओघं । सेसाणं जह० अज० णित्थ अंतरं ।

५६४. पंचिदि०-तस०--पंचमण०--पंचवचि०--इत्थि०--पुरिस०--आभि०-सुद०-त्रोधि०-मण्पज्जव०--संजद-सामाइ०--छेदो०--पिरहार०--संजदासजद---चक्खुदं०--त्रोधिदं०-सुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-सिएण त्ति एदेसिं मणुसभंगो । एविर खवग-पगदीणं सेहिविसेसो एविट्वो । अवगदवे० सन्वपगदीणं जह० अज० जह० एग०, उक्क० अमासं० । एवं सुहुमसंप० । सेसाणं णिरयादि याव सम्मामिच्छादिहि ति सन्वपगदीणं अप्पप्पणो उक्करसभंगो ।

#### एवं अंतरं समत्तं

समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है। शृथ्वीकायिक, जलकायिक, अश्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायुकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें माग प्रमाण है। जो असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियोंके बराबर है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है। मनुष्यायुका मङ्ग ओघके समान है। वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायुका मङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंको जघन्य और अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, सब बादर वनस्पतिकायिक, सब बादर निगोद जीव, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और उनके अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और उनके अपर्याप्त जीवोंका अन्तर काल नहीं है।

५६४. पञ्चेन्द्रिय, त्रसकायिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्रविदी, पुरुषवेदी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, श्रुवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्चद्धिसंयत, संयतासंयत, चश्चदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, शुक्त लेश्यावाले, सम्यग्दिष्ट, ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट श्रीर संज्ञी इनका भङ्ग मनुष्योंके समान है। इतनी विशेषता है कि ज्ञपक प्रकृतियोंकी श्रेणीविशेष ज्ञाननी चाहिए। श्रपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर छह महिना है। इसी प्रकार स्वमसाम्परायसंयत जीवोंके ज्ञानना श्रीहिए। श्रेष नरकगतिसे लेकर सम्यग्मथ्यादिष्ट जीवों तक श्रेष सब मार्गणाश्रुगेंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग श्रपने श्रपने उत्कृष्टके समान ज्ञानना चाहिए।

#### भावपरूवगा

५६५. भावं दुविधं-जहराणयं उक्तस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०--ओघे० ब्रादे० । ब्रोघे० सन्वपगदीणं उक्त० ब्राणु० बंधगा त्ति को भावो ? ब्रोदइगो भावो । एवं ब्राणाहारग त्ति णेदन्वं ।

५६६. जहएएए पगदं । दुवि०-श्रोघे॰ श्रादे॰। [श्रोघे॰] सन्वपगदीएं जह० श्रज॰ को भावो ? श्रोदइगो भावो । एवं याव ऋणाहारग त्ति ऐदन्वं । एवं भावं समत्तं

### अप्पाबहुगपरूवगा

५६७. अप्पाबहुगं दुविधं-जीवअप्पाबहुगं चेव द्विदिअप्पाबहुगं चेव। जीवअप्पाबहुगं तिविधं-जहरूण्यं उक्तस्सयं अजहरूण्णअणुक्तस्सयं चेव। उक्तस्सए पगदं। दुवि०-अधे० आदे०। ओषे० तिरिण्यायुगाणं वेउिव्वयञ्च०-तित्थय० सन्वत्थोवा उक्तस्सिद्दिवंधगा जीवा। अणुक्कस्सिद्दिवंधगा जीवा असंखेज्जगुणा। आहारदुगं सन्वत्थोवा उक्त० जीवा। अणु० जीवा संखेज्जगुणा। सेसाणं सन्वत्थोवा उक्त० जीवा। अणु० जीवा संखेजगुणा। सेसाणं सन्वत्थोवा उक्त० जीवा। अणु० जीवा संखेजगुणा। सेसाणं सन्वत्थोवा उक्त० जीवा। अणु० जीवा अण्वं से०-कोधादि०४-मदि०-सुद्०-असंज०-अचक्खुदं०-

#### भावप्ररूपगा

४६४. भाव दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका कौन भाव है । औद्यिक भाव है । इसी प्रकार अना-हारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

४६६. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका कौन भाव है? औद्यिक भाव है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणतक जानना चाहिए। इस प्रकार भाव समाप्त हुआ।

### **अल्पबहुत्वप्ररूपगा**

४६७. श्रत्पबहुत्व दो प्रकारका है—जीव अल्पबहुत्व और स्थिति श्रत्पबहुत्व। जीव श्रत्पबहुत्व तीन प्रकारका है—जधन्य, उत्कृष्ट और जधन्य उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रीर श्रादेश। श्रोधसे तीन श्रायु, वैक्षियिक छह श्रीर तीर्थक्कर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे श्रत्प है। इनसे श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे श्रत्प हैं। इनसे श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। श्रोष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे श्रत्प हैं। इनसे श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे अल्प हैं। इनसे श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे अल्प हैं। इनसे श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रनन्तगुणे हैं। इसी प्रकार श्रोधके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानो, श्रसंयत, श्रचश्चर्द्दर्शनी, तीन लेश्यावाले, भन्य, श्रभव्य, मिध्यादिष्ट,

तििएणले॰-भवसि॰-अब्भवसि॰-मिन्छादि०-असिएण॰-आहार०-अणाहारगे ति । एवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार० देवगदि०४-तित्थय॰ सन्व० उक्त० जीवा। अणु॰ जीवा संखेज्जगु॰। एवरि ओरालियका० तित्थय० अणु० द्विदि० संखेज्जगु॰। सेसाणं िएरयादि याव सिएण ति एसु असंखेज्जाणंतरासीणं तेसि सन्वत्थोवा उक्क॰ जीवा। अणु॰ जीवा असंखेज्ज॰। एसु संखेज्जरासि तेसि सन्वत्थोवा उक्क॰ जीवा। अणु॰ जीवा संखेज्जगु०। एवरि एइंदि०-वणफदि-िणयोदेसु तिरिक्खायु॰ ओघं। एवं उक्कस्सं समत्तं

५६८. जहएएए पगदं। दुवि०--श्रोघे० श्रादे०। श्रोघे० खवगपगदीएां तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०--उज्जो०-णीचा० सव्वत्थोवा जह०। श्रज० श्रणंतगु०। सेसाएां जह० सव्वत्थोवा जीवा। श्रज० श्रसंखेज्ज०। एविरि श्राहारदुगं तित्थयरं च उक्कस्समंगो। एवं श्रोघभंगो कायजोगि--श्रोरालियका०--एवुं स०--कोधादि०४-श्रचक्खु०-भवसि०-श्राहारगे ति।

५६६. तिरिक्लेस तिरिक्लगदि-तिरिक्लाणु०-उज्जो०-णीचा० सव्वत्थोवा जह०। अज० अर्णतगु०। सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह० जीवा। अज०

श्रसंज्ञी, श्राहारक और श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी श्रीर श्रमाहारक जीवोंमें देवगति चतुष्क श्रीर तीर्थंद्वर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव सवसे स्तोक हैं। इनसे श्रमुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव संख्यातगुर्थे हैं। इतनी विशेषता है कि श्रीदारिककाययोगी जीवोंमें तीर्थंद्वर प्रकृतिकी श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुर्थे हैं। नरकगतिसे लेकर संज्ञी तक शेष सब मार्गणाश्रोंमें जो श्रसंख्यात श्रीर अनन्त राशिवाली मार्गणायों हैं उनमें उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। दाथा इनमें जो संख्यात राशिवाली मार्गणायों हैं उनमें उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुर्थे हैं। तथा इनमें जो संख्यात राशिवाली मार्गणायों हैं उनमें उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रमुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव संख्यातगुर्थे हैं। इतनो विशेषता है कि एकेन्द्रिय, वनस्पति श्रीर निगोद जीवोंमें तिर्यञ्चायुका भक्त श्रोधके समान है।

#### इस प्रकार उत्कृष्ट ग्रह्मवहुत्व समाप्त हुग्रा 🕽

४६८. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेत्वा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और अप्रदेश। ओघसे त्वपक प्रकृतियाँ, तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि आहारकद्विक और तीर्थक्कर प्रकृतिका भक्त उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचजुदर्शनो, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

४६९. तिर्यञ्चोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रौर नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे ग्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीव ग्रनन्त-गुणे हैं। रोष सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है। इनसे जीवा असंखे० । [ एवं ] श्रोरातियमि०-कम्मइ०-मिद०-सुद०--श्रसंज०-तििएणले०-श्रब्भवसि०-मिच्छादि०--श्रसिएण-श्रणाहारगे ति । एविर श्रोरातियमि०-कम्मइ०-श्रणाहार० देवगदि०४--तित्थयरं उक्कस्सभंगो । सेसाएां िएरयादि याव सिएए ति श्रसंखेज्ज-संखज्ज-श्रणंतरासीएां उक्कस्सभंगो । एविर एइंदिय--वर्णप्पदि--िएयोदेसु तिरिक्खायु० श्रोघं ।

५७०, अनहराणमणुकस्सएं पगदं | दुवि॰-श्रोघे० आदे॰ | श्रोघे॰ खवगपगदीर्यां सन्वत्थोवा जह॰ जीवा | उक्क० असंखेळा॰ | अजहराणमणुक० अर्णातगु॰ | आहार-दुगं सन्वत्थोवा जह॰ द्विदि॰ | उक्क० द्विदि० संखेळागु० | अज०अणु० संखेळा० | तिरिण्यायु०--वेज्वियछ० सन्वत्थोवा उक० | जह॰ असंखेळा० | अज०अणु० असंखेळा० | तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० सन्वत्थोवा उक० | जह॰ असंखेळा० | तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० सन्वत्थोवा उक० | जह॰ असंखेळा० | अज०अणु० अर्णातगु० | तित्थय० सन्वत्थोवा उक० | जह० संखेळा० | अज०अणु० असंखेळा० | सेसाणं पंचदंसणावरणादीणं सन्वत्थोवा उक० | जह० अर्णातगु० | अज०अणु० असंखेळागु० |

श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार श्रौदारिकिमश्रकाययोगी, कार्मण्काययोगी, मत्यञ्चानी, श्रुताञ्चानी, श्रसंयत, तीन लेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादिए, श्रसंज्ञी श्रौर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रौदारिकिमश्रकाययोगी, कार्मण्काययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोंमें देवगित चतुष्क श्रौर तीर्थङ्करका मङ्ग उत्कृष्टके समान है। नरकगितसे लेकर संज्ञी तक शेष जितनी मार्गण्ये हैं उनमें श्रसंख्यात, संख्यात और श्रनन्त राशिवाली मार्गण्यश्रोंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय, वनस्पति श्रौर निगोद जीवोंमें तिर्यश्चायुका भङ्ग श्रोघके समान है।

४७०, जघन्य उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे चपक प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रमंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्यश्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रमन्तगुणे हैं। श्राहारकद्विककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है। इनसे अजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। श्रेष पाँच दर्शनावरण श्रादि प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुतकृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रमंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुतकृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रमंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुतकृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रमंख्यातगुणे हैं।

५७१. ब्रादेसेण णेरइएसु दोगणं ब्रायु०सव्वत्थोवा उक्क०। जह० ब्रसंखेज्ञ०। ब्राव०मणुक्क० ब्रसंखेज्जगु०। णविर मणुसायु० संखेज्जगुणं कादव्वं। सेसाणं सव्वत्थोवा जह०। उक्क० ब्रसंखे०। ब्राव०मणुक्कस्स० ब्रसंखेज्ज०। एवं सव्विण्याणं। णविर विदियादि याव ब्रिष्ठ ति इत्थि०-णवुंस०--तिरिक्खगदि-तिग-पंचसंद्य०-प्रप्यसत्थ०-दूभग-दुस्सर--ब्रणादे०--णीचागो० सव्वत्थोवा जह०। उक्क० संखेज्जगु०। ब्राव०व्रणु० द्विदि० ब्रसंखेज्ज०। णविर सत्तमाए तिरिक्खगदि०४ णिरयोवं। मणुसग०--मणुसाणु०--उच्चा० तिरिक्खायुभंगो। एवं सव्वदेवाणं। णविर ब्राणद-पाणद० इत्थि०-णवुंस०-पंचसंद्य०-पंचसंद्य०-ब्रप्यसत्थ०-दूभग-दुस्सर-ब्रणादे०--णीचा० सव्वत्थोवा जह०। उक्क० संखेज्जगु०। ब्राव०व्याण् ब्रसंखेज्ज०। सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क०। जह० संखेज्ज०। ब्राव०व्याण् व्यत्येवज्ज०। स्वाप्यः स्

४७१. ग्रादेशसे नारिकयोंमें दो ग्रायुग्रोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। इनसे श्रजधन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव असंख्यातगुर्णे हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुकी संख्यातगुर्णा करना चाहिए। शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुर्णे हैं। इनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव ग्रसंख्यातगुर्णे हैं। इसी प्रकार सव नारिकयोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि दूसरी पृथ्वीसे लेकर छटी पृथ्वी तकके नारिकयोंमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्च-गतित्रिक, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर,ग्रनादेय श्रीर नीचगोत्र इनको जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुर्णे हैं। इनके श्रजधन्य श्रनत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वीमें तिर्यञ्जगतिचतुष्कका भङ्ग सामान्य नारिकर्योंके समान है। तथा मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उचगोत्रका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है। इसी प्रकार सब देवोंके जानना चाहिए।इतनी विशेपता है कि ग्रानत ग्रीर प्राणत कल्प वासी देवोंमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, द्वःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव संख्यातगुर्णे हैं। इनसे अजघन्य अनुतकृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुर्गे हैं। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव एंख्यातगुर्णे हैं। इनसे ग्रजघन्य ग्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं इसी प्रकार उपरिम ग्रैवेयक तकके देवोंके जानना चाहिए। त्रनुदिश, त्रनुत्तर त्रौर सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुरो हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुरो हैं। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातगुरो करने चाहिए।

५७२. तिरिक्खेसु चढुत्रायु-वेउव्वियछ०-तिरिक्खग०--तिरिक्खाणु०--उज्जो०-णीचा० त्रोघं । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क० । जह० त्रणंतगु० । त्रज०त्रणु० त्रसं-खेज्ज० । पंचिदियतिरिक्ख०३ सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०। जह० त्रसंखेज्ज० । त्रज०त्रणु० त्रसंखेज्ज० । पंचिदियतिरिक्खत्रपज्जत्त०सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०। जह० त्रसंखेज्ज० । त्रज०त्रणु० त्रसंखेज्ज० ।

५७३. मणुसेसु खवगपगदीणं सन्वत्थोवा जह० । उक्क० संखेज्ज० । अज० अणु० असंखेज्ज० । िणरय-देवायु०-तित्थय० थोवा उक्क० । जह० संखेज्ज० । अज० अणु० संखेज्ज० । वेउव्वियञ्च० सन्वत्थोवा जह० । उक्क० संखेज्ज० । अज०अणु० संखेज्ज० । वेउव्वियञ्च० सन्वत्थोवा जह० । उक्क० संखेज्ज० । अज०अणु० संखेज्ज० । आहारदुगं ओवं । सेसाणं सन्वत्थोवा उक्क० । जह० असंखेज्ज० । अज० अणु० असंखेज्ज० । मणुसपाज्जत⊶मणुसिणीसु असिण्णिपगदीणं खवगपगदीणं च ओवं । णवरि संखेज्जगुणं काद्व्वं । मणुसञ्चपज्जतेसु णिरयोवं ।

५७४. एइंदिएसु दोत्रायु॰ श्रोघं। तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-सीचा०

५७२. तिर्यञ्चोंमें चार श्रायु, वैकियिक छह, तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रका भङ्ग श्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे ज्ञाचन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रान्तगुणे हैं। इनसे श्राचान्य श्रानुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रासंख्यातगुणे हैं। पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चित्रकमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे ज्ञाचन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रासंख्यातगुणे हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्राप्यातिकोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रासंख्यातगुणे हैं। एञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्राप्यातकोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे ज्ञाचन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रासंख्यातगुणे हैं।

४७३. मनुष्यों में चपक प्रकृतियों की जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। नरकायु, देवायु और तीर्थक्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जधन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। वैक्षियिक छहकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनके अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। आहारकद्विकका भक्त ओघके समान है। शेष प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातजुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातजुणे हैं। इनसे विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सामान्य नारिकयोंके समान भक्त है।

४७४. एकेन्द्रियोंमें दो श्रायुश्रोंको भङ्ग श्रोघके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्या-नुपूर्वी उद्योत श्रोर नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे सन्वत्थोवा जह० | उक्क० ऋगांतगु० | ऋजह० ऋसंखेज्जगु० | सेसागां सन्वत्थोवा जह० | उक्क० संखेज्जगु० | अज०अणु० असंखेज्ज० | एवं सन्वविगलिदिय-सन्व-पंचकायागां | पंचिदिय-तसअपज्ज० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो |

५७५. पंचिदिय--तस०२ खवगपगदीणं सन्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखे० । अज०अण० असंखे० । पंचदंस०-असादा०-मिच्छ०-बारसक०--अहणोक०-तिरिक्ख-गिद-मणुसगदि-एइंदि०-पंचिदि०-ग्रोरालि०-तेजा०-क०-अस्संठा०--ओरालि०अंगो०- छस्संघ०--वण्ण०४--दोत्राणु०--अगु०४--आदाउज्जो०--दोविहा०-तस०४--थावरादि-पंचयुगल-अजस०-णिमि०-णीचा० सन्वत्थोवा उक्क० । जह० असंखेज्ज० । अज०-अणु० असंखेज्ज० । णविर सेसो णादन्वो । चदुआयु०-वेडन्वियछ० थोवा उक्क० । जह० असंखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । तिण्णिजादि-सुहुमणामाणं अपज्ज०-साधार० देवगदिभंगो । आहारदुगं तित्थय० ओघं ।

५७६ पंचमण०-तिरिणवचि॰ चदुत्रायु० सन्वत्थोवा उक्क०। जह० श्रसंखे॰।

उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रमन्तगुणे हैं। इनसे श्रज्ञधन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अजधन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब विकलेन्द्रिय श्रीर सब पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त श्रीर त्रस श्रपर्याप्त जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय त्रियंश्च श्रपर्यात्तोंके समान है।

४७४. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें त्रापक प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। पाँच दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कषाय, श्राठ नोकषाय, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रौदारिक श्ररीर, तैजस श्रीर, कार्मण श्रीर, छह संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गीपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो श्रानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रात्म, उद्योत, दो विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थावर श्रादि पाँच युगल, अयशःकोर्ति, निर्माण श्रीर नीचगोत्र इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनने विशेषता है कि शेष श्रत्यबहुत्व जानना चाहिए। चार श्रायु श्रीर वैक्रियिक छहकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। तीन जाति, स्द्रम, श्रपर्यात श्रीर साधारण इनका भङ्ग देवगितिके समान है। श्राहारकद्विक श्रीर तीर्थङ्कर इनका भङ्ग श्रोघके समान है।

४७६. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें चार श्रायुश्रोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। इनसे अजि० असंखेज्ज । आहारदुगं तित्थय । अघं । इत्थि । स्थि । स्थ । स्थि । स्थ । स्थ । स्थि । स्थ । स्थि । स्थ । स्थि । स्थ ।

५७७. त्रोरालियमि॰ देवगदि॰४--तित्थय० सन्वत्थोवा उक्त॰। जह० संखेज्जन॰। त्रज०त्राणु० संखेज्ज॰। सेसाणं त्रोघं। एवं कम्मइग०--त्रणाहार०। वेउन्वियका० सन्वपगदीणं सन्वत्थोवा जह०। उक्त॰ त्रसंखेज्ज०। त्रज०त्राणु॰ त्रसंखेज्ज०। णविर इत्थिवेदादीणं विसेसाण। दोत्रायु॰ देवोघं। एवं वेउन्वियमि॰। णविर त्रायु० णित्थ। त्राहार० त्राहारिमस्से सन्वपगदीणं सन्वत्थोवा जह०। उक्त० संखेजन०। त्रज०त्राणु० संखेजन०। देवायु० मणुसिभंगो।

५७८. इत्थि०-पुरिस० खवगपगदीएां सन्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखेज्ज०।

अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आहारकद्विक और तीर्थक्कर प्रकृतिका भक्ष ओघके समान है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, नरकगित, चार जाित, पाँच संस्थान, पाँच संहतन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर आदि चार, दुर्भग और दुःस्वर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। दो वचनयोगी जीवोंका भक्ष अस पर्याप्त जीवोंके समान है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंका भक्ष आधके समान है।

४७७. ग्रौदारिकमिश्रकाययोगी -जीवोंमें देवगित चतुष्क ग्रौर तीर्थक्कर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंका मङ्ग ग्रोधके समान है। इसी प्रकार कार्मणुकाययोगी ग्रौर ग्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सव प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे ग्रजघन्य ग्रजुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे ग्रजघन्य ग्रजुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि स्नीवेद ग्रादि प्रकृतियोंकी विशेषता जाननी चाहिए। दो ग्रायुग्रोंका मङ्ग सामान्य देवोंके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंके जानना माहिए। इतनी विशेषता है कि इनके ग्रायुक्ता बन्ध नहीं होता। ग्राहारककाययोगी ग्रौर ग्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे ग्रजघन्य ग्रजुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। देवायुका भङ्ग मनुष्यिनयोंके समान है।

४७८ स्त्रीवेदवाले और पुरुषवेदवाले जीवोंमें त्रपक प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुले हैं। श्रज ॰ श्रणु ॰ श्रसंखेज्ज ० । रावुं स ० - कोधादि ०४ - श्रच क्खुदं ० - भवसि ० - श्राहार ॰ मूलोघं । श्रवगद्वे ॰ सन्वपगदीर्गं सन्वत्थोवा उक्क ० । जह ॰ संखेज्ज ० । श्रज ० श्रणु ० संखेज्ज ॰ । एवं सुहुमसंप ॰ ।

५७६. मदि॰-सुद॰-ग्रसंज॰-तिषिणले॰-ग्रब्भवसि०--िमच्छादि॰-ग्रसिएण ति
तिरिक्खोघं । विभंगे चढुग्रायु० मणजोगिभंगो । सेसाणं सन्वत्थोवा जह० । उक्क॰
ग्रसंखेज्ज॰ । ग्रज॰ ग्राणु० ग्रसंखेज्ज॰ । एविर सत्थाणपगदिविसेसो एएद्वो ।
ग्राभि०-सुद॰-ग्रोधि॰ देवायु०--ग्राहारदुग--तित्थय॰ ग्रोघं । ग्रसादा॰--ग्ररिद-सोगग्रिथर--ग्रसभ--ग्रजस० सन्वत्थोवा जह० । उक्क॰ ग्रसंखे॰ । ग्रज०ग्रणु० ग्रसंखेज्ज० । मणुसायु॰ देवोघं । सेसाणं सन्वत्यादीणं सन्वत्थोवा जह० । उक्क॰
ग्रसंखेज्ज० । ग्रज॰ ग्रणु० ग्रसंखेज्ज० । मणुपज्ज० ग्रसादावं॰--ग्ररिद-सोगग्रिथर--ग्रसभ--ग्रजस॰ सन्वत्थोवा जह० । उक्क० संखेज्ज० । ग्रज०ग्रणु० संखेज्ज० । सेसाणं [ सन्वत्थोवा ] जह० । उक्क० संखेज्ज० । ग्रजह०ग्रणु० संखेज्ज० । ग्रविर ग्रायु० मणुसि॰भंगो । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार॰ ।

इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचलुदर्शनी, भव्य, और आहारक जीवोंका भङ्ग मूलोधके समान है। अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य-स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सृक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंके जानना चाहिए।

४७९. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, तीन लेश्यावाले, अभन्य, मिथ्यादृष्टि श्रौर त्रसंज्ञी जीवोंमें त्रपनी त्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। विभङ्ग ज्ञानी जीवोंमें चार त्रायुत्रोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृप्ट स्थितिके बन्धक जीव ग्रसंख्यातगुरो हैं। इनसे ग्रजघन्य ग्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव ग्रसंख्यातग्र्गो हैं। इतनी विशेषता है कि स्वस्थान प्रकृतिगत विशेषता जाननी चाहिए । श्रभिनिबोधिकज्ञानी, श्रृतज्ञानी श्रौर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें देवायु, श्राहारकद्विक श्रीर तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग श्रोघके समान है। त्रसाताचेदनीय, त्ररति, शोक, त्रस्थिर, त्रशुभ ग्रौर ग्रयशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव ग्रसंख्यातगुर्णे हैं। इनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुरो हैं। मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव ग्रसंख्यातगुर्णे हैं। इनसे ग्रजधन्य त्रमुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव त्रसंख्यातगुरो हैं। मनःपर्ययञ्चानी जीवोंमें त्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्म श्रीर श्रयशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुर्णे हैं। इनसे ग्रजघन्य ग्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुर्णे हैं। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुर्णे हैं। इनसे अजघन्य त्रानुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुर्णे हैं। इतनी विशेषता है कि ग्रायुका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान हैं। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत श्रौर परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके जानना चाहिए।

४८० संजदासंजदे असादावे०-अरिद-सोग-अधिर-असुभ-अजस० सव्वत्थोवा उक्क० | जह० संखेज्ज० | अज०अणु० असंखेज्ज० | सेसाणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखेज्ज० | अज०अणु० असंखेज्ज० | सोसाणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखे० | अज०अणु० असंखेज्ज० | णविर तित्थय० सखेज्ज० | आयु० णारगभंगो | अोधिदंस०--सम्मादि०--वेदगस०--उवसमसम्बा० ओधिणाणिभंगो । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो ।

प्रदश्ते तेऊए मणुसगिद्वंचगं सन्वत्थोवा जह० । उनक० असंखेज्ज० । अज० अणु० असंखेज्ज० । सेसाणं सन्वत्थोवा जह० । उनक० असंखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । सोसाणं सन्वत्थोवा जह० । उनक० असंखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० । एवं पम्माए । [सुक्काए वि एवं चेव ।] एवरि सुक्काए मणुसगिद्वंचगं सन्वत्थोवा उक्क० दिव्वं० । जह० दिव्० संखेज्ज० । अज०अणु० असंखेज्ज० ।

४८२. खइगसं० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० असंखेज्ज० । अज० अणु० असंखेज्ज० । णवरि दोश्रायु० सव्वद्व०भंगो । णवरि मणुसगदिपंचगं सव्वत्थोवा जह० । उक्क० संखेज्ज० । अज०आणु० असंखेज्ज० । सासणे सव्वपगदीणं सव्व-

४८०. संयतासंयत जीवोंमें श्रसातावेदनीय, श्ररित, श्रोक, श्रस्थिर, श्रग्रुभ श्रौर श्रयशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिकी श्रपेचा संख्यातगुणे कहने चाहिए। श्रायु कर्मका भङ्ग नारिकयोंके समान है। श्रविध्रानी, सम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट श्रौर उपश्मसम्यग्दिष्ट जीवोंका भङ्ग श्रविध्रज्ञानी जीवोंके समान है। चचुदर्शनी जीवोंका भङ्ग त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है।

५८१. पीतलेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यगित पञ्चककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद आदि सस्थान प्रकृतिगत विशेषताको जानना चाहिए। इसी प्रकार पञ्चलेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए। इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें भी ज़ानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यगित पञ्चककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव स्थितिके बन्धक जीव स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं।

५८२ .चायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि दो आयुओंका भङ्ग सर्वार्थसिद्धिके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगित पञ्चककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे

त्थोवा उक्क॰ । जह॰ असंखे॰ । अज॰अणु॰ असंखे॰ । सम्मामि॰ ओधिभंगो। सएणीसु चदुआयु॰ पंचिदियभंगो । सेसाएां मणुसोघं । एवं जीवअप्पावहुगं समत्तं

# **ट्ठिदिअप्पाबहुगपरूव**गा

४८३. द्विदिश्रणाबहुगं तिविधं--जहराणयं उक्कस्सयं जहराणुक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। ओघेण सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्कस्सओ दिदिबंधो । यदिदिबंधो विसेसाधिओ । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

४८४. जहएएए पगदं। दुवि०-त्र्योघे० त्रादे०। त्र्योघे० सव्वपगदीएां सव्व-त्योवा जह० द्विदि०। यद्विदि० विसेसा०। एवं याव त्रणाहारग ति ऐदव्वं।

४८५. जहरणुक्कस्सए पगदं | दुविधं--ओघे० आदे० | ओघे० खवगपगदीर्गं चदुआयुगाणं सव्वत्थोवा जहरण्यो हिदिबंघो | यद्विदिबंघो विसेसा० | उक्कसिदि-बंघो असंखेज्जगुणो | यद्विदि० विसेसा० | सेसाणं सव्वत्थोवा जह० | यद्विदि० विसेसा० | उक्क०द्विदि० संखेज्ज० | यद्विदि० विसेसा० | एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिदि०--तस०२--पंचमण०--पंचवचि०--कायजोगि--ओरालियका०--इत्थि०-गावुंस०-कोघादि०४-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-भवसि०-सिएण्-अणाहारए त्ति ।

श्रज्ञघन्य अनुत्हृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। सासादनसम्यदृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रज्ञघन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका भङ्ग श्रवधिश्वानी जीवोंके समान हैं। संज्ञी जीवोंमें चार श्रायुश्रोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान है। इस प्रकार जीव श्रस्पवहुत्व समाप्त हुआ।

## स्थिति अल्पबहुत्वप्ररूपगा

४८३. स्थिति श्रव्णबहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट श्रौर जघन्योत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश । श्रोघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यित्स्थित बन्ध विशेष श्रिधक है । इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए ।

४८४. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए।

४८४. जघन्योत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेत्वा निर्देश दो प्रकारका है— ओघ और आदेश। ओघले ज्ञपक प्रकृतियों और चार आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थित बन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इसो प्रकार ओघके समान मनुष्यितक पञ्चेन्द्रिय-द्रिक, त्रसिद्धक, पाँच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, स्रीवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, चजुदर्शनी, अचजुदर्शनी, भव्य, संक्षी और अना-हारक जीवोंके जानना चाहिए।

५८६. ऐरइएस सन्वपगदीणं सन्वत्थोवा जह० । यद्विदि० विसे० । उक्क० असंखेज्ज० । यद्विदि० विसे० । एस भंगो सन्विणरय-सन्वदेवाणं अरोरालियमि०-वेउन्वियमि०-आहार०-आहारमि०--कम्मइ०--परिहार०-संजदासंजद-वेदगसं०-सम्मामि० ।

५८७. तिरिक्खेसु चढुआयु॰ सन्वत्थोवा जह॰ हिदि० । यहिदि० विसे० । उक्क० असंखेळा० । यहिदि॰ विसे० । सेसाणं सन्वतम्माणं सन्वत्थोवा जह०हिदि० । यहिदि॰ विसे० । उक्क०हिदि॰ संखेळा० । यहिदि० विसे० । एवं तिरिक्खोघं पंचिंदियतिरिक्ख०३-मिद०-सुद०-असंज०-तिणिणले०-अब्भवसि०-मिन्छादिहि ति । पंचिंदियतिरिक्खअपळ्तत्त० णिरयभंगो । एवं मण्णस्त्रअपळ्तत्त-पंचिंदि०-तसअपळ्ळ० ।

४८८. एइंदिएसु दोत्रायु० णिरयोघं । सेसाणं सन्वत्थोवा जह०ड्डिदि० । यद्विदि० विसे० । उक्क०डिदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । एस भंगो सन्वएइंदियाणं सन्वविग्रालंदियाणं पंचकायाणं च ।

४८६. श्रवगद्वे॰ सादा०-जस॰-उचा० सन्वत्थोवा जह०द्विदि॰ । यद्विदि॰ विसे०। उक्क॰द्विदि॰ श्रसंखेज्ज०। यद्विदि॰ विसे०। सेसाएां सन्वत्थोवा जह०

५८६. नारिकयों में सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। यह भङ्ग सब नारिका, सब देव, श्रीदारिकिमश्रकाययोगी, वैकियिककाययोगी, वैकियिकमिश्रकाययोगी, आहारिकिमश्रकाययोगी, कार्यणकाययोगी, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदकसम्यदृष्टि और सम्यग्मिथ्या-दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए।

४८७. तिर्यञ्चोंमें चार त्रायुत्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है। इससे उत्हाद्य स्थितिबन्ध त्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है। शेष सब कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिविशेष त्रधिक है। इससे उत्हाद्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है। इससे उत्हाद्य स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चित्रक, मत्यश्चानी, श्रुताश्चानी, त्रसंयत, तीन छेश्यावाछे, त्रभव्य त्रौर मिथ्यादिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रपर्याप्तकोंमें नारिकयोंके समान भक्क है। इसी प्रकार मनुष्य त्रपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय त्रपर्याप्त त्रौर त्रस त्रपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

४८८. एकेन्द्रियोंमें दो श्रायुश्रोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। शेष श्रक्तियोंका ज्ञाचन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उप्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। यह भङ्ग सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और पांच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए।

४८९. श्रपगतवेदी जीवोंमें सातावेदनीय, यशःकीर्ति श्रौर उच्चगोत्र इनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। शेष प्रकृतियोंका हिदि॰ । यहिदि॰ विसे॰ । उक्क॰ संखेज्ज॰ । यहिदि॰ विसे॰ । एवं सुहुमसंप॰ । णवरि सन्वाणं संखेज्जगुणं कादन्वं ।

५६०. त्राभि०-सुद्०-स्रोधि० खवगपगदीणं त्रोघं । सेसाणं देवोघं । एस भंगो मणपज्जव-संजद्-सामाइय-छेदो०-स्रोधिदं०-सुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-उवसम० ।

५८१. तेउ-पम्माए देवगिद्भंगो । सासणे तिरिक्खोघं । असिएए० णिरय-देवायूणं सन्वत्थोवा जह०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । उक्क०द्विदि० असंखेज्ज० । यद्विदि० विसे० । सेसाणं तिरिक्खोघं । एविर तिरिक्ख-मणुसायु० मणुसअपज्जत्त-भंगो । वेउन्वियञ्जकं सन्वत्थोवा जह०द्विदि० । यद्विदि० विसे० । उक्क०द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । एवं द्विदिअप्पावहुगं समत्तं ।

## भूयो द्विदिअप्पाबहुगपरूवणा

५६२. भूयो हिदिश्रणाबहुगं दुविधं--सत्थाणहिदिश्रणाबहुगं चेव परत्थाणिहिदि-श्रणाबहुगं चेव । सत्थाणिहिदिश्रणाबहुगं दुविधं--जहएण्यं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०--श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० पंचणा०-णवदंसणा०-वएण्४-श्रगु० ४-तस-थावर-श्रादाउज्जो०-णिमि०-तित्थय०--पंचंत० सन्वत्थोवा उक्क०हिदि० । यहिदि०

जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे थित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार सङ्मसाम्यरायिक संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंका संख्यातगुणा करना चाहिए।

४९०. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रौर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें चपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है। यह भङ्ग मनः-पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दष्टि, चायिकसम्यग्दष्टि श्रौर उपश्मसम्यग्दिए जीवोंके जानना चाहिए।

५६१. पीत श्रौर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें देवगतिके समान मङ्ग है। सासादन सम्यग्दिए जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। श्रसंज्ञी जीवोंमें नरकायु श्रौर देवायुका जयन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। शेष प्रकृतियोंका मङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका भङ्ग मनुष्य श्रपर्यातकोंके समान है। वैकियिक छहका जयन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यितस्थितवन्ध समाप्त हुत्रा।

## भूयः स्थिति अल्पवहुत्वप्ररूपणा

४९२. भूयः स्थितित्रल्पबहुत्व दो प्रकारका है—खस्थान स्थितित्रल्पबहुत्व श्रौर परस्थान स्थितित्रलपबहुत्व । स्वस्थान स्थितित्रलपबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य श्रौर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश । श्रोघसे पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, त्रस, स्थावर, श्रातप, उद्योत, निर्माण, तीर्थंद्वर श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधक है । सातावेदनीयका उत्कृष्ट

विसे०। सादावे॰ सन्वत्थोवा उक्क०हिदि०। यहिदि॰ विसे॰। असादावे० उक्क॰ हिदि॰ विसे०। यहिदि॰ विसे०। सन्वत्थोवा पुरिस०-हस्स-रदीणं उक्क॰हिदि०। यहिदि० विसे०। इत्थि॰ उक्क०हिदि॰ विसे॰। यहिदि० विसे०। णवुंस॰-अरदि-सोग-भय-दुगुं॰ उक्क०हिदि॰ विसे०। यहिदि० विसे०। सोलसक० उक्क०हिदि० विसे०। यहिदि० विसे०। यहिदि० विसे०।]

५६३. सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क॰ द्विदि०। यद्विदि॰ विसे०। णिरय-देवायु० उक्क० द्विदि॰ संखेज्जगु०। यद्विदि० विसे०।

५६४. सन्वत्थोवा देवगदि० उक्क॰ द्विदि० । यद्विदि० विसे० । मणुसग० उक्क॰ द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । िण्रय--तिरिक्खगदि० उक्क० द्विदि० [ विसे० ] यद्विदि० विसे० । सन्वत्थोवा तिण्णिजादीणं उक्क० द्विदि० । यद्विदि० विसे० । एइंदि०-पंचिदि० उक्क० द्विदि० विसे० । यद्विदि० विसे० । सन्वत्थोवा आहार० उक्क॰ द्विदि० । यद्विदि० विसे० । चदुण्णं सरीराणं उक्क० द्विदि० संखेज्ज० । यद्विदि० विसे० । सन्वत्थोवा समचदुर० उक्क० द्विदि० । यद्विदि० विसे० । एगगोद० उक्क०

स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे असाता-वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। पुरुषवेद, हास्य श्रीर रित इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे स्त्रोवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नपुंसकवेद, श्ररित, शोक, भय श्रीर जुगुप्सा इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे सोलह कषायोंका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष विशेष श्रधिक है।

५६३. तिर्यञ्चायु श्रोर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नरकायु श्रोर देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात-गुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है।

५९४. देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। तीन जातियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे एकेन्द्रिय जाति और पञ्चेन्प्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थित बन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। आहारक श्रीरका स्थितबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थिवन्ध विशेष अधिक है। इससे चार श्रीरोंका उत्कृष्ट स्थिति बन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। समचतुरस्र संस्थानका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है।

हिदि० विसे० । यहिदि० विसे० । सादि० उक्क०हिदि० विसे० । यहिदि० विसे० । सुजंज० उ०हिदि० विसे० । यहिदि० विसे० । वामण० उक्क०हिदि० विसे० । यहिदि० विसे० । कुंड० उक्क०हिदि० विसे० । यहिदि० विसे० । सन्वत्थोवा आहार० अंगो० उक्क०हिदि० विसे० । दोएणं अंगो० उक्क०हिदि० संसेज्ज० । यहिदि० विसे० ।

५६५. यथा संठाणाणं तथा संघडणाणं। यथा गदीणं तथा आणुप्रव्वीणं। सन्वत्थोवा पसत्थ॰ उक्क॰ द्विदि॰। यद्विदि॰ विसे॰। अप्पसत्थ॰ उक्क॰ द्विदि॰ विसे॰। यद्विदि॰ विसे॰। यद्विदि॰ विसे॰। यद्विदि॰। यद्विदि॰ विसे॰। वादर-पज्जत्त-पत्तेय॰ उक्क॰ द्विदि॰ विसे॰। यद्विदि॰ विसे॰। सन्वत्थोवा थिरादिछ॰-उच्चा॰ उक्क॰ द्विदि॰। यद्विदि॰ विसे॰। अथिरादिछ॰-णीचा॰ उक्क॰ द्विदि॰। विसे॰। यद्विदि॰-तस॰ २--पंचमण०--पंचविचि॰-कायजोगि-पुरिसवे॰-कोधादि॰ ४-चक्खु॰-अचक्खु०-भवसि०-सणिण-आहारण ति।

५६६. त्रादेसेण णेरइएम्र पंचणा०-णवदंसँणा०-दोत्रायु०-पंचिंदि०-त्रोरात्ति०-तेजा०-क०-त्रोरात्ति०त्रंगो०--वरण्०४--त्रगु०४-उज्जो०--तस०४-णिमि०--तित्थय०-

इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे स्वातिसंस्थानका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यस्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वामन संस्थानका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वामन संस्थानका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे य्रामका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे य्रामका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है।

४९४. पहले जिस प्रकार संस्थानोंका अल्पबहुत्व कह आए हैं उसी प्रकार संहननोंका कहना चाहिए। तथा जिस प्रकार गतियोंका कह आये हैं उसी प्रकार आनुपूर्वियोंका कहना चाहिए। प्रशस्त विहायोगितका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अप्रशस्त विहायोगितिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे बादर, पर्याप्त और प्रत्येकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। स्थिरादिछह और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थिनम्ध विशेष विशे

४९६. त्रादेशसे नारिकयोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो त्रायु, पञ्चेन्द्रिय जाति, त्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, त्रौदारिक त्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, पंचंत० सन्वत्थोवा उक्क०हिदि० । यहिदि० विसे० । सेसाणं श्रोघं । एवं सन्व-णिरयाणां । एवरि सत्तमाए सन्वत्थोवा मणुसग०-मणुसाणु०-उज्जो० उक्क०हिदि० । यहिदि० विसे० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०--णीचा० उक्क० संखेज्ज० । यहिदि० विसे० ।

५६७. तिरिक्खेसु श्रोघं। एवरि सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु॰ उक्क॰ हिदि॰ । यहिदि॰ विसे॰ । देवायु॰ उक्क॰ हिदि॰ संखेज्ज॰ । यहिदि॰ विसे॰ । एएरयायु॰ उक्क॰ हिदि॰ विसे॰ । यहिदि॰ विसे॰ । सन्वत्थोवा देवगदि॰ उक्क॰ हिदि॰ । यहिदि॰ विसे॰ । मणुसगदि॰ उक्क॰ हिदि॰ विसे॰ । तिरिक्खगदि॰ उक्क॰ हिदि॰ विसे॰ । यहिदि॰ विसे॰ । यहिदि॰ विसे॰ । यहिदि॰ विसे॰ । यहिदि॰ विसे॰ ।

५६८. सन्वत्थोवा चदुण्एणं जादीणं उक्त० द्विदि०। यद्विदि० विसे०। पंचिंदि० उक्त०द्विदि० विसे०। यद्विदि० विसे०। सन्वत्थोवा स्रोरालिय० उक्त०द्विदि०। यद्विदि० विसे०। तिण्णि सरीराणं उक्क०द्विदि० विसे०। यद्विदि० विसे०।

५६६. संठाएं त्रोघं । सन्वत्थोवा त्रोरात्ति०त्रंगो० उक्क । दिद्० । यहिद्०

श्रगुरुलघु चतुष्क, उद्योत, त्रस चतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। इसी प्रकार सब नारिक्योंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उद्योतका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे विर्यञ्चगित, तिर्थञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है।

४९७. तिर्यञ्चोंमें श्रोघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायु श्रोर मजुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

४९८. चार जातियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। औदारिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे तीन शरीरोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

४९९. संस्थानोंका भङ्ग ग्रोघके समान है। श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध बिशेष श्रधिक है। इससे वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्गका

६००. सन्वत्थोवा थावरादि०४ उक्क०हिदि० । यहिदि० विसे० । तप्पडि-पक्खाणं उक्क०हिदि० विसे० । यहिदि० विसे० । एवं पंचिदिय-तिरिक्ख०३ । पंचिदियतिरिक्खअपज्जनगेसु पंचणा०-णवदंसणा०-अोरालि०-तेजा०-क०-ओरालि० अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-आदाउज्जो०-णिभि०-पंचंत० सन्वत्थोवा उक्क०हिदि० । यहिदि० विसे० । सन्वत्थोवा पुरिस० उक्क०हिदि० । यहिदि० विसे० । इत्थि० उक्क०हिदि० विसे० । यहिदि० विसे० । यहिद० विसे० । यहिदि० विसे० । यहिद० विसे० । य

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। वज्रर्षभ नाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रद्धनाराच संहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे कीलकसंहनन श्रीर श्रसम्प्राप्तास्पृप्रािका संहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक विशेष विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक विशेष विशेष विशेष विशेष श्रधिक विशेष श्रधिक विशेष विशे

६००. स्थावर ब्रादि चारका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष ब्रधिक है। इसी प्रकार पञ्चिन्द्रियतिर्यञ्च विकके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ब्रपर्यातकोंमें पांच क्षानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, श्रौदारिक ब्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रातप, उद्योत, निर्माण श्रौर पाँच ब्रन्तराय इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे स्रोवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध स्तोक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे स्रोवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे द्रिश्यतिबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे प्रतस्थितबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे प्रतस्थितबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे मिण्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे प्रतस्थितबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे मिण्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ब्रधिक है। इससे प्रतस्थितबन्ध विशेष ब्रधिक है। दो ब्रायुब्रोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है।

- ६०१. सन्वत्थोवा मणुसग० उक्क० दिदि०। यदिदि० विसे०। तिरिक्खग० उक्क० दिदि० विसे०। यदिदि० विसे०। एवं आणुपु०। सन्वत्थोवा पंचिदि० उक्क० दिदि०। यदिदि० विसे०। चदुरिं० उक्क० दिदि० विसे०। यदिदि० विसे०। तीइंदि० उक्क० दिदि० विसे०। यदिदि० विसे०। यदिदि० विसे०। यदिदि० विसे०। यदिदि० विसे०। यदिदि० विसे०। यदिदि० विसे०।
- ६०२. सन्वत्थोवा तस०४ उक्त०ड्विदि० । यद्वि० विसे० । तप्पडिपक्लाणं उ०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । सेसाएां णिरयभंगो ।
- ६०३. मणुसेसु णिरयभंगो । णविर आयु० ओघं । सन्वत्थोवा आहार० उ० हि० । यहि० विसे० । ओरालि० उ० हि० संखेळा० । यहि० विसे० । वेउन्वि०-तेजा०-क० उ० हि० विसे० । यहि० विसे० । सन्वत्थोवा आहार० अंगो० उ० हि० । यहि० विसे० । सन्वत्थोवा आहार० अंगो० उ० हि० । वेउन्वि० अंगो० उ० हि० विसे० । यहि० विसे० । मणुसअपळ्ञत्त० पंचिंदिय तिरिक्ख अपळ्ञत्त-भंगो ।
- ६०१. मनुष्यगितका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्चगितका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार आनुपूर्वियोंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे चतुरिन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे चिशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रतेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है।
- ६०२. त्रसचतुष्कका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्थितबन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भक्त नारिकयोंके समान है।
- ६०३. मनुष्यों में नारिकयों के समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि आयुओं का भङ्ग आघके समान है। आहारकि दिक्का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे औदारिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यतागुणा है। इससे यित्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर और कार्मण शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्थितिवन्ध विशेष अधिक है। आहारक आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्थितवन्ध सिशेष आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्थितवन्ध विशेष अधिक है। मनुष्य अपर्याप्तकोंको समान है।

६०४. देवाणं णिरयभंगो । णवरि भवण०-वाणवेंत०-जोदिसिय०-सोधम्मीसाणं सन्वत्थोवा पंचिंदि० उ०िह० । यहि० विसे० । एइंदि० उ०िह० विसे० ।
यहि० विसे० । एवं तस-थावर० । संघडणाणं तिरिक्खोयं । आणद याव णवगेवज्ञा
ति सन्वत्थोवा पुरिस०-हस्स-रिद० उ०िह० । यहि० विसे० । इत्थि० उ०िह० विसे० ।
यहि० विसे० । णवुंस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० ।
सोलसक० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । मिच्छ० उ०िह० विसे० । [यहि० विशे० । अणुद्स याव सन्वहा ति सन्वत्थोवा हस्स-रिद० उक्क०ि । यहि० विसे० । पुरिस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । वारसक० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० ।

६०५. एइंदि०-विगलिंदि०-पंचिदिय-तसऋपज्ज०--पंचकायाणं च पंचिदिय-तिरिक्खऋपज्जत्तभंगो । श्रोरालियका० मणुसभंगो । श्रोरालियमि० सन्वत्थोवा देव-गदि० उ०डि० । यहि० विसे० । मणुसग० उक्क०डि० संखेज्ज० । यहि० विसे०।

६०४, देवोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि भवनवासी. व्यन्तर, ज्योतिषी श्रीर सौधर्म ऐशान कल्पवासी देवोंमें पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे एकेन्द्रिय जातिका उत्कृप्ट स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थित विशेष ग्रधिक है। इसी प्रकार त्रस श्रीर स्थावर प्रकृतियोंका जानना चाहिए। संहननोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। श्रानत कल्पसे लेकर नवग्रैवेयक तकके देवोंमें पुरुषवेद, हास्य श्रीर रतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेद, अरति-शोक, भय श्रीर जुगुप्साका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे सोलह कषायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध बिशेष त्रधिक है। इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष त्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें हास्य श्रीर रतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय श्रीर जुगुप्साका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्य विशेष अधिक है। इससे बारह कषायका उत्कृष्ट स्थितवन्य विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है।

६०५. एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय ग्राप्यांत, त्रसग्रप्यांत ग्रोर पाँच स्थावर कायिक जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ग्राप्यांतकोंके समान है। ग्रोदारिककाययोगी जीवोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है। ग्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे मनुष्यगितका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे तिर्यञ्चगितका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे विर्यञ्चगितका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष ग्रधिक

तिरिक्खग० उक्क॰ द्वि॰ विसे०। यद्वि० विसे०। सेसाएां अपज्जत्तभंगो । वेउव्वियका० देवोघं । एवं वेउव्वियमि० ।

६०६. त्राहार०-त्राहारिम० सन्वत्थोवा पंचणोक॰ उ०िह०। यहि० विसे॰। चढुसंज॰ उ०िह॰ विसे॰। यहि॰ विसे०। सन्वत्थोवा थिर-सुभ-जसिग॰ उ०िह०। यहि० विसे०। तप्पिडिपक्खाएां उ०िह॰ विसे०। यहि० विसे०।

६०७. कम्मइग० पंचणा०--णवदंसणा०--वण्ण०४-अगु०४-आदाउज्जो०--तस-थावरादि४युगल-णिमि०--तित्थय०--पंचंत० सन्वत्थोवा उ०डि० । यहि० विसे० । सन्वत्थोवा चढुरिं० उ०डि० । यहि० विसे० । तीइंदि० उ०डि० विसे० । यहि० विसे० । एइंदि०--पंचिंदि० उ०डि० विसे० । यहि० विसे० । एइंदि०--पंचिंदि० उ०डि० विसे० । यहि० विसे० । यहि० विसे० । यहि० विसे० । सिसाणं ओघं । णवरि गदी ओरालियमिस्सभंगो ।

६०८. इत्थिवेदे देवोघं। एविति आहार॰ उ॰िह० थोवा। यिह० विसे॰। चदुएएां सरीराएं उ०िह० संखेजजगु०। यिह० विसे०। सन्वत्थोवा आहार० अंगो॰ उ॰िह०। यिह० विसे०। औरालि०अंगो० उ॰िह० संखेजज०। यिह० विसे०।

है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रपयीतकोंके समान है। वैक्रियिककाययोगी जीवोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए।

६०६. श्राहारककाययोगी श्रौर श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच नोकषायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे चार सञ्ज्वलनोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। स्थिर, श्रुम श्रौर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे इनकी प्रतिपद्म प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है।

६०७. कार्मण्काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, वर्णचतुष्क, अगुरुत्वपुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रस और स्थावर आदि चार युगल, निर्माण, तीर्थंद्धर और पाँच अन्तराय इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे जीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे एकेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृत्वियांका मङ्ग ओधिक है। शेष प्रकृत्वियांका मङ्ग ओधिक समान है। इतनी विशेषता है कि गितयोंका मङ्ग औदारिकिमिश्र-काययोगी जीवोंके समान है।

६०८. स्त्रीवेदो जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि श्राहा-रक शरीरका उत्कृष्ट स्थितवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे चार शरीरोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे वेडिव्वि॰ ग्रंगो॰ उ॰िट॰ विसे॰। यिह॰ विसे॰। संघडणं देवोघं। एविर खीलिय॰-श्रसंपत्त॰ दोएएं उ॰िट॰ विसे॰।

६०६. णवुंसगे श्रोघं। णविर सन्वत्थोवा चदुश्रायु-जादी उ०िट । यिह० विसे । पंचिंदि० उक्क०ि विसे । यिह० विसे । सन्वत्थोवा थावरादि०४-उ०िट । यिह० विसे । तस०४ उ०िट विसे । यिह० विसे । श्रवगद्वेदे सन्वाणं सन्वत्थोवा उ०िट । यिह० विसे ।

६१०. मदि॰-सुद०-विभंग॰ श्रोघं । श्राभि०-सुद०-श्रोधि० सन्वत्थोवा सादा० उ०िह० । यिह० विसे० । श्रमादा० उ०िह० संखेज्जगु० । यिह० विसे० । एवं पिरयत्तमाणीणं । सेसाणं सन्वत्थोवा उ०िह० । यिह० विसे० । एविर मोह० सन्वत्थोवा इस्स-रिद० उ०िह० । यिह० विसे० । पंचणोक० उ०िह० विसे० । यिहि० विसे० । सन्वत्थोवा मणुसायु० उ०िह० । यिह० विसे० । देवायु० उ०िह० श्रसंखेज्ज० । यिह० विसे० । मणपज्जव०-संजद-सामाइ०-- छेदो०--परिहार०-- संजदासंजद--- श्रोधिदं०-- सुकक्षे०-

यित्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे वैक्षियिक आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। संहननोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि कीलक संहनन और असम्प्राप्तास्रुपाटिका संहनन इन दोनोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है।

६०९. नपुंसकवेदी जीवोंमें श्रोघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि चार श्रायुश्रों श्रोर चार जातियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। स्थावर श्रादि चारका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। श्रपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितबन्ध सबसे स्तोक है इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

६१०. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी श्रौर विभक्षज्ञानी जीवोंमें श्रोघके संमान भक्ष है। श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, श्रौर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें साता प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे
स्तोक है। इससे यित्धितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रसाता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यिस्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इसो प्रकार परावर्तमान प्रकृतियोंका जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितबन्ध सबसे स्तोक है। इससे
पित्धितबन्ध विशेष श्रधिक है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्ममें हास्य श्रौर रितका
उत्कृष्ट स्थितबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्धितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच नोक्ष्यांका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे
बारह कषायोंका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्धितबन्ध विशेष श्रधिक
है। मुख्यायुका उत्कृष्ट स्थितबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्धितबन्ध विशेष श्रधिक
है। इससे विशेष विशेष श्रिक

सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० त्राभिणिबोधि०भंगो । णवरि एदेसि मग्गणाणं ऋपपणणो पगदीश्रो णाद्ण ऋपाबहुगं साधेदव्वाश्रो ।

- ६११. सासणे सन्वत्थोवा तिरिक्ख--मणुसायु॰ उ॰डि॰। यडि॰ विसे॰। देवायु॰ उ०डि॰ संखेज्ज॰। यडि॰ विसे॰। असंज॰--अब्भवसि०--मिच्छादि॰ मिट॰भंगो।
- ६१२. किएण्ले॰ ण्वुंसगभंगो०। णील-काऊणं सन्वत्थोवा देवगदि० उ० हि०। यहि॰ विसे॰। णिरयग० उ०हि॰ विसे॰। यहि० विसे॰। मणुसग॰ उ० हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰। तिरिक्खग० उ०हि० विसे॰। यहि॰ विसे॰। सन्वत्थोवा चढुजादि॰ उ०हि॰। यहि० विसे०। पंचिंदि॰ उ०हि॰ संखेज्जगु०। [यहि॰ विसे०।] सेसाणं त्रोघं।
- ६१३. तेउ० सोधम्मभंगो । एविर सन्वत्थोवा आहार० उ०हि० । यहि० विसे० । वेउन्वि० उ०हि० संखेज्जगु० । यहि० विसे० । ओरालि०-तेजा०-क० उक्क०हि० संखेज्जगु० । यहि० विसे० । सन्वत्थोवा देवगदि० उ०हि० । यहि०

६११. सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंमें तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। श्रसंयतसम्यग्दिष्ट, श्रभव्य श्रौर मिथ्यादिष्ट जीवोंका भक्न मत्यज्ञानी जीवोंके समान है।

६१२. कृष्णलेश्यावाले जीवोंमें नपुंसकवेदी जीवोंके समान भङ्ग है। नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नरकगितका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मजुष्यगितका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे तिर्यञ्चगितका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। चार जातियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधक समान है।

६१३. पीतलेश्यावाले जीवोंमें सौधर्म कल्पके समान भक्त है। इतनी विशेषता है। कि आहारक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वैक्षियिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे औदारिक शरीर, तैजस शरीर और कार्मण शरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। देवगितका उत्कृष्ट

श्रधिक है। मनःपर्यपञ्चानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार विशुद्धि संयत, संयतासंयत, श्रवधिद्र्शनी, श्रुक्कलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेद्कसम्यग्दृष्टि, उपश्मसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि श्रीर सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंमें श्राभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाश्रोंमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंको जानकर श्रल्पबहुत्व साध लेना चाहिए।

विसे०। मणुसगदि० उ०द्वि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। तिरिक्खग० उ०द्वि० विसे०। यद्वि० विसे०। एवं तिरिए। त्राणु०। एवं पम्माए वि। एवरि सहस्सारभंगो।

दश्छ. असएणीस सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु॰ उ०हि०। यहि० विसे०। देवायु॰ उ०हि॰ असंखे॰। यहि० विसे०। एएरयायु० उ०हि० असंखे॰। [यहि० विसे०।] सन्वत्थोवा देवगदि॰ उ०हि०। यहि० विसे०। मणुसग० उ॰ हि॰ विसे०। यहिदि० विसे०। तिरिक्खग० उ०हि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। सन्वत्थोवा चढुरिंदि॰ उ०हि०। यहि० विसे०। तीइंदि० उ०हि० विसे०। यहि॰ विसे०। वीइंदि० उ०हि० विसे०। यहि० विसे०। प्रंदि० उ०हि० विसे०। स्वारादि०४ उ०हि० थोवा। यहि० विसे०। सस०४ उ०हि० विसे०। यहि० विसे०। ससा० अपज्ञत्तभंगो। अणाहार॰ कम्मइगमंगो।

एवं उक्तस्सं समत्तं

स्थितबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे ममुप्यगितका उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्चगितका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार तीन आनुपूर्वियोंकी मुख्यतासे अल्पवहुत्व जानना चाहिए। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके सहस्रार कल्पके समान भक्त जानना चाहिए।

६१४. ग्रसंज्ञी जीवोंमें तिर्यञ्चायु ग्रौर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध ग्रसंख्यात-गुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे नरकायुका उत्कृप्ट स्थितवन्ध त्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष त्रधिक है। देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे मन्ष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ऋधिक है। इससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नरक-गतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। चतुरिन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे त्रीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्घ विशेष म्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे द्वीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थिति-बन्ध विशेष श्रधिक है। इससे एकेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्घ विशेष अधिक है। चार त्रानुपूर्वियोंका भङ्ग चार गतियोंके समान है । स्थावर श्रादि चारका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे त्रस चतुष्कका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष त्रिधिक है। इससे यिस्थितिबन्ध विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्यातकोंके समान है। तथा अनाहारक जीवोंका भङ्ग कार्मणकाय- योगी जीवोंके समान है।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

६१५. जहएएए पगदं । दुवि०--श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० पंचएा०--वएएए०४श्रगु०४--श्रादाउज्जो०--िएमि०--तित्थय०--पंचंत० सन्वत्थोवा जह० हिदि० । यह०
विसे० । सन्वत्थोवा चदुदंस० ज०हि० । यहि० विसे० । पंचदंस० ज०हि० श्रमंखे० ।
यहि० विसे० । सन्वत्थोवा सादावे० ज०हि० । यहि० विसे० । श्रमादावे० ज०हि०
श्रमंखेज्ज० । यहि० विसे० । सन्वत्थोवा लोभमंज० ज०हि० । यहि० विसे० ।
मायामंज० ज०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । माएएसंज० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । एएरय-

६१६. सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ड्ठि०। यद्वि० विसे०। णिरय-देवायु० ज०द्वि० संखेज्ज०। यद्वि० विसे०। [ सन्वत्थोवा ] तिरिक्ख-मणुसग०

६१६, तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नरकायु श्रीर देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। तिर्यञ्चगित श्रीर मनुष्यगितका जघन्य
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवगितका

६१४. जघन्यका प्रकरण है उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है--ग्रोघ ग्रौर ग्रादेश। श्रोघसे पाँच ज्ञानावरण, वर्ष चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रातप, उद्योत, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रीर पाँच श्रन्तराय इनका जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिघिक है। चार दर्शनावरणुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच दर्शनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। साता वेदनीयका जधन्य स्थितवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे ग्रसातावेदनीयका जघन्य स्थितवन्ध ग्रसं-ख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष ग्रधिक है। लोभ संज्वलनका जघन्य स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितवन्घ विशेष अधिक है। इससे माया संज्वलनका जयन्य स्थितिबन्य संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मान-संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति, भय और जुगुण्साका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यात-गुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे अरित और शोकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेदका ज्ञघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे बारह कषायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ऋधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्घ विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

ज॰िड॰ । यिह॰ विसे० । देवग० ज०िड० संखेज्ज॰ । यिह० विसे० । णिरयग० ज०िड० विसे॰ । यिह० विसे० । सन्वत्थोवा पंचिंदि० ज॰िड० । यिह० विसे० । चढुरिं० ज॰िड० विसे० । यिह०िवसे० । तीइंदि॰ ज॰िड० विसे॰ । यिह० विसे० । बीइंदि॰ ज०िड० विसे० । यिह० विसे॰ । एइंदि॰ ज०िड० विसे० । यिह० विसे० ।

६१७. सन्वत्थोवा त्रोरालि०-तेजा०-क० ज०िड॰। यहि॰ विसे०। वेडन्वि० ज॰िड० संखेज्ज०। यहि० विसे०। त्राहार ज०िड० संखेज्जा०। यहि० विसे०। सन्वत्थोवा त्रोरालि०त्रंगो० ज०िड०। यहि० विसे०। वेडन्वि०त्रंगो० ज०िड० संखेज्ज०। यहि० विसे०। त्राहार०त्रंगो० ज०िड० संखेज्ज०। यहि० विसे०। संटाण-संघडणं उक्कस्सभंगो।

६१८. सव्वत्थोवा पसत्थ॰--तस०४--थिरादिपंच ज०हि० । यहि० विसे० । तप्पडिपक्खाणं ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । सव्वत्थोवा जस०--उच्चा० ज०हि० । यहि० विसे० । अजस०-णीचा० ज०हि० असंखेज्ज० । यहि० विसे० । एवं ओघ-भंगो कायजोगि-ओरालि०-णवुंस०-कोघादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारए ति ।

जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे नरक-गितका जधन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। पञ्चेन्द्रिय जातिका जधन्य स्थितवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे चतुरिन्द्रिय जातिका जधन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे जीन्द्रिय जातिका जधन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे द्रीन्द्रिय जातिका जधन्य स्थितवन्ध विशेष जम्म स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे एकेन्द्रिय जातिका जधन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है।

६१७. त्रौदारिकशरीर, तैजसशरीर त्रौर कार्मणशरीरका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है। इससे विकियिकशरीरका जघन्य स्थिति-बन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे आहारकशरीरको जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। श्रौदारिक आङ्गोपाङ्गका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे इससे वैकियिक आङ्गोपाङ्गका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संस्थान और संहननोंका मङ्ग उत्कृष्ठके समान है।

६१८. प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क और स्थिर श्रादि पाँचका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। यशःकीर्ति श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे यत्स्थितबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार श्रोधके समान काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, श्रचक्षुदर्शनी, भव्य श्रौर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

६१६. णिरएस उक्कस्सभंगो । एवरि पुरिस०--हस्स-रदि-भय--दुगुं० ज॰ हि० थोवा । यहि० विसे० । अरदि--सोग० ज॰ हि० विसे० । यहि० विसे० । इत्थि० ज० हि० विसे० । यहि० विसे० । सोल- ज० हि० विसे० । यहि० विसे० । सोल- सक० ज० हि० विसे० । यहि० विसे० । यहि० विसे० । मिच्छ० ज० हि० विसे० । यहि० विसे० । एवं पढमाए ।

६२०. विदियादि यात छट्ठि ति सन्वत्थोवा छदंस॰ ज०हि०। यट्ठि० विसे॰। थीणगिद्धि॰३ ज॰िडि॰ संखेज्ज०। यट्ठि॰ विसे०। सन्वत्थोवा पुरिस०-इस्स-रिद-भय-दुगुं० ज०िड०। यट्ठि॰ विसे०। अरिद-सोग० ज॰िड० विसे॰। यिट्ठ॰ विसे०। अर्णताणुवंधि०४ ज॰िड संखेज्ज॰। यिट्ठ० विसे०। मिच्छ० ज॰िड० विसे०। यिट्ठ० विसे०। इत्थि० ज॰िड० संखेज्ज०। यिट्ठ० विसे०। एवुंस० ज॰िड० विसे०। यिट्ठ० विसे०। यिट्ठ० विसे०।

६२१. सन्वत्थोवा मणुसग॰ ज॰हि॰वं० | यहि विसे० | तिरिक्खग० ज०हि० संखेज्ज० | यहि॰ विसे॰ | एवं ऋाणुपु॰ | सन्वत्थोवा समचदु॰ ज०हि० |

६२०. दूसरीसे लेकर छटी तक पृथिवीमें छह दर्शनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। पुरुषवेद, हास्य, रित, भय श्रीर जुगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रनन्तानुवन्धी चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे प्रियातबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे स्थितबन्ध स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे ल्युंसकवेदका जघन्य स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

६२१. मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार अनुपूर्वियोंकी मुख्यतासे ऋष्पवहुत्व जानना

६१९. नारिकयों में उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद, हास्य, रित, भय और जुगुप्सा इनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरित और शोकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सोलह क्षायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सोलह क्षायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए।

यिं विसे॰ । गुग्गोद् ज॰िंडि॰ संखेज्ज॰ । यिंडि॰ विसे॰ । सेसागां उक्कस्सभंगो। एवं संघड॰ ।

६२२. सन्वत्थोवा पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-ग्रादे०-उचा० ज०हि०। यहि० विसे०। तप्पडिपक्ताणं ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। थिर-सुभ-जसिग० ज०हि० थोवा०। यहि० विसे०। तप्पडिपक्ताणं ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। एवं सत्तमाए।

६२३. तिरिक्खेस इएएं कम्माएं एिरयोघं । त्रायु०४ मूलोघं । एामा॰ त्रोघं । एवरि सन्वत्थोवा जस० ज॰हि॰ । यहि० विसे॰ । अजस० ज॰हि० विसे० । यहि० विसे० । एवं पंचिंदियतिरिक्ख०३ । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तएसु एिरयोघं ।

६२४. मणुसेस मूलोघं। णविर सन्वत्थोवा मणुसग॰ ज०हि०। यहि॰ विसे॰। तिरिक्खग॰ ज॰हि॰ विसे॰। यहि॰ विसे॰। देवगदि॰ ज०हि॰ संखेज्ज॰। यहि॰ विसे॰। णिरयग॰ ज०हि॰ संखेज्ज॰। यहि॰ विसे॰। जादी ओघं। सन्वत्थोवा तिरिणसरीराणं ज०हि॰। यहि॰ विसे॰। वेडन्वि॰-आहार॰ ज०हि॰

चाहिए। समचतुरस्रसंस्थानका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे न्यग्रोध परिमंडल संस्थानका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। शेप संस्थानोंकी मुख्यतासे श्रव्पबहुत्व उत्कृष्टके समान है। तथा इसी प्रकार संहननोंकी मुख्यतासे श्रव्पबहुत्व जानना चाहिए।

६२२. प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रीधिक है। इससे इनकी प्रतिपत्तभूत प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। स्थिर, श्रभ श्रीर यशःकीर्ति इनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए।

६२३. तिर्यञ्चोंमें छह कर्मोंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व सामान्य नारिकयोंके समान है। चार आयुओंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व मूलोघके समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका जघन्य स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसो प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रकमें जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सामान्य नारिक्योंके समान जानना चाहिए।

६२४. मनुष्योंमें मूलोघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे तिर्यञ्चगितका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे देवगितका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। पाँच जातियोंकी मुख्यतासे ग्रह्मवहुत्व ग्रोघके समान है। तीन शरीरोंका जघन्य

संखेज्ज० । यहि॰ विसे० । श्रोरालि॰ श्रंगो॰ ज०ड्ठ० थोवा । यहि० विसे० । वेउन्वि०-श्राहार॰ श्रंगो॰ ज॰डि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । सेसाएां श्रोघं । सन्वश्रपज्जत्त-सन्वविगलिंदिय-पंचकायाएं पंचिंदियतिरिक्खश्रपज्जत्तभंगो ।

६२५. देवाणं णिरयभंगों । एवरि थोवा पंचिंदि०-तस० ज०डि० । यहि० विसे० । एइंदि०-थावर० ज०डि० विसे० । यहि० विसे० ।

६२६. एइंदिएसु तिरिक्खोघं । एवरि गदीणं एिथ श्रणाबहुगं । पंचिंदय-पंचिदियपज्जत्ता॰ सत्तरणं कम्माणं श्रोघं । सन्वत्थोवा देवगदि० ज॰हि॰ । यहि॰ विसे० । मणुसग॰ ज०हि॰ विसे० । यहि० विसे० । तिरिक्खग० ज०हि॰ विसे० । यहि० विसे० । एवं श्राणुपु॰ । सेसं श्रोघं ।' एवं तस—तसपज्जत्ता । एवरि विसेशो । सन्वत्थोवा मणुसग० ज॰हि॰ । यहि॰ विसे० । तिरिक्खगदि० ज०हि० विसेश । यहि० विसे० । देवगदि ज॰हि॰ संखेज्ज० । यहि० विसे० । एणिरयग॰ ज०हि० विसे० । यहि० विसे० ।

स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वैक्रियिक श्रीर श्राहारक शरीरका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। औदारिक श्राङ्गोपाङ्गका जधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वैक्रियिक श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रिधिक है। तथा शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे श्रत्यवहत्व श्रीघके समान है। सब श्रपर्यात, सब विकलेन्द्रिय श्रीर पाँच स्थावर कायिक जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यातकोंके समान है।

६२४. देवोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति और त्रसका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे एकेन्द्रिय जाति और स्थावरका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है।

६२६. एकेन्द्रियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान ग्रह्मवहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इनमें गितयोंका अल्पबहुत्व नहीं है। पञ्चेन्द्रिय ग्रौर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें सात कर्मोंका ग्रह्मबहुत्व ग्रोघके समान है। देवगितका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे प्रकार चार ग्रानुपूर्वियोंकी ग्रपेत्ता ग्रह्मबहुत्व जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका ग्रह्मबहुत्व ग्रोघके समान है। इसी प्रकार त्रसकायिक ग्रौर त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंके जानना चहिए। इतनी विशेषता है। इससे प्रकार त्रसकायिक ग्रौर त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंके जानना चहिए। इतनी विशेषता है। इससे यित्थित्वन्ध सिर्यतिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यित्थितिक जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है।

द्रश. पंचभण०-तिरिण्यविष् सन्वत्थोवा चढुदंस० ज॰हि॰। यहि० विसे०। णिदा-पचला॰ ज॰हि० असंखेज्ज०। यहि॰ विसे०। थीणगिद्धि०३ ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। सन्वत्थोवा लोभसंज० ज०हि॰। यहि॰ विसे॰। मायासंज० ज॰हि॰ संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰। माणसंज॰ ज॰हि॰ विसे॰। यहि० विसे०। कोधसंज० ज॰हि० विसे०। यहि॰ विसे०। पुरिस॰ ज०हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे०। पुरिस॰ ज०हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे०। यहि॰ विसे०। यहि॰ विसे०। अरिदि—सोग॰ ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। पच्चक्खाणावर०४ ज॰हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। अपण्वत्याणा०४ ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। पहि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। सहि० विसे०। सहि० विसे०। सहि० विसे०। सहि० विसे०। पहि० विसे०। सहि० विसे०। साम्वत्थोवा देवगदि० ज०हि०। यहि० विसे०। मणसग० ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। तिरिक्खग० ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। साम्वत्थोवा देवगदि० ज०हि०। साम्वत्थोवा पंचिदि० ज०हि०। यहि० विसे०। साम्वत्थोवा पंचिदि० ज०हि०। यहि०

६२७. पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें चार दर्शनावरसका जघन्य स्थितवन्ध सवसे स्तोक है। इससे यित्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे निन्द्रा और प्रचलाका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्यितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे मायासंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यितस्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे क्रोधासंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुपवेदका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे हास्य, रित, भय ग्रौर जुगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध ग्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरित और शोकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष त्रधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे ग्रनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे स्त्रीवेद श्रौर पुरुषवेदका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नपुं सकवेदका जघन्य स्थिति-बन्ध विशेष ऋधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ऋधिक है। देवगतिका जघन्य स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मनुष्यगतिका जधन्य स्थितिबन्ध संखतगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे नरक-

कोधे माणे०३ मायाए दोएिए लोभे एक०।

६२६. मदि०-सुद०-ग्रसंज०-ग्रब्भव०--मिच्छादि० तिरिक्खोयं। विभंगे सम्बत्थोवा देवग० ज॰ हि०। यहि० विसे०। तिरिक्ख-मणुसग० ज॰ हि० संखेळा०। यहि० विसे०। णिरयग० ज॰ हि० संखेळा०। यहि० विसे०। सम्बत्थोवा पंचिदि० ज० हि०। यहि० विसे०। चहुरिंदि० ज० हि० संखेळा०। यहि० विसे०। तीइंदि० ज॰ हि० विसे०। यहि० विसे०। एइंदि० ज० हि० विसे०। यहि० विसे०। एइंदि० ज० हि० विसे०। यहि० विसे०। एइंदि० ज० हि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। सम्बत्थोवा वेजन्वि०-तेजा०-क० ज० हि०। यहि० विसे०। श्रोरालि० ज० हि० संखेळा०। यहि० विसे०। सेसं मणुजोगिभंगो।

६३०. आभि०-सुद्०-श्रोधि० सन्वत्थोवा मसुसायु० ज० हि० । यहि० विसे०। देवायु० ज० हि० असंखेज्ज० । यहि० विसे०। सन्वत्थोवा देवग० ज० हि०। यहि० विसे०। मणुसग० ज० हि० संखेज्जगु०। यहि० विसे०। सेसाएां मणुजोगिभंगो। एवं श्रोधिदंसणी-सम्मादि०-खइग०--वेदग०-उवसम०। एवरि वेदगे खवगपगदिभंगो एत्थि।

वाले जीवोंमें श्रोधके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्ममें विशेषता जाननी चाहिए। कोधमें चार संज्वलन, मानमें तीन, मायामें दो श्रौर लोभमें एक कहना चाहिए।

६२६. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, श्रमञ्य श्रोर मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान मङ्ग है। विभङ्गज्ञानमें देवगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थिञ्चगित श्रोर मनुष्यगितका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्थिञ्चगित श्रोर मनुष्यगितका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। एश्रेन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। पञ्चेन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रीदिक्शरीरका जघन्य स्थितवन्ध स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रीदारिकशरीरका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रीदार्थिकशरीरका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रीदारिकशरीरका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितवन्ध विशेष श्रिष श्रिष श्रीय श्रिष श्रीय श्री

६३०. श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रौर श्रवध्ञानी जीवोंमें मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। देवागितका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मनुष्यगितका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट श्रीर उपसमसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें ज्ञपक प्रकृतियोंका भङ्ग नहीं है।

- ६३१. मण्पज्जव॰ सन्वत्थोवा सादा०--जसगि० ज०डि॰ । यहि० विसे० । असादा०-अजस॰ ज॰डि॰ असंखेज्ज० । यहि० विसे॰ । मोहणीयं मणजोगिभंगो । एवं दंसणावरणीयं । सेसाणं सन्वत्थोवा ज॰डि० । यहि० विसे॰ । एवं संजद-सामाइ॰-छेदो॰-परिहार०--संजदासंजदा ति । एवरि विसेसो णादन्वो । चक्खुदं०-तसपज्जत्तभंगो ।
- ६३२. किएण्-णील-काऊणं सन्वत्थोवा दोत्रायु० ज०िट० । यिट० विसे० । देवायु० ज०िट० संखेज्जगु० । यिट० विसे० । णिरयायु० ज०िट० स्रसंखेज्ज० । यिट० विसे० । सेसं अपज्जत्तभंगो । णविर काऊण् णिरय-देवायूणं सह भाणिद्व्वं ।
- ६३३. तेऊए मोहणीय--णामं मणजोगिभंगो । णवरि सन्वत्थोवा पुरिस॰-हस्स-रिद-भय-दुगुं० ज॰ हि॰ । यहि॰ विसे॰ । चदुसंज॰ ज० हि० विसे० । यहि॰
  विसे॰ । अरिद-सोग॰ ज० हि॰ संखेज्ज० । यहि० विसे॰ । सेसं सोधम्मभंगो ।
  णवरि साद॰-जस० उचा॰ सन्वत्थोवा ज॰ हि॰ । यहि० विसे॰ । असाद॰-अजस०णीचा० ज० हि॰ संखेज्ज० । यहि विसे॰ । एवं पम्माए ।
- ६३१. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सातावेदनीय और यशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे असातावेदनीय और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। मोहनीयका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। इसी प्रकार दर्शनावरणोयका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिबगुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु जहाँ जो विशेषता हो उसे जान लेना चाहिए। चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है।
- ६३२. कृष्ण, नील श्रौर कापोत लेश्यावाले जीवोंमें दो श्रायुत्रोंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नरकायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रपर्यातकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यावाले जीवोंमें नरकायु श्रौर देवायुको एक साथ कहना चाहिए।
- ६३३. पीतलेश्यावाले जीवोंमें मोहनीय और नामकर्मका भक्त मनोयोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद, हास्य, रित, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्ररित श्रीर शोकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। शेष प्रकृतियोंका भक्त सौधर्म कल्पके समान है। इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे श्रसातावेदनीय, श्रयशकीर्ति और नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रीक है। इससे श्रसातावेदनीय, श्रयशकीर्ति और नीचगोत्रका जघन्य स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रीक है। इसी प्रकार पद्मित्रयावाले जीवोंके जानना चाहिए।

६३४. सुकाए सन्वत्थोवा मणुसायु० ज॰हि० । यहि० विसे० । देवायु॰ ज०हि० असंखेजा० । यहि॰ विसे० । सन्वत्थोवा देवग० ज०हि० । यहि० विसे० । मणुसग० ज०हि० संखेजागु० । यहि० विसे० । सेसं ओघं ।

६३५. सासणे सन्वत्थोवा सादावे० ज॰हि॰ । यहि॰ विसे० । ऋसादा० ज॰हि० विसे० । यहि॰ विसे० । सन्वत्थोवा तिण्णिगदि० ज०हि० । यहि० विसे० । एवं धुविगाणं । सेसाणं सादा०भंगो ।

६३६. सम्मामि० सन्वत्थोवा सादा॰ ज०हि० । यहि० विसे० । असादा० ज०हि॰ संखेजा॰ । यहि० विसे० । एवं परियत्तमाणियाणं । सन्वत्थोवा पुरिस०- हस्स-रिद-भय-दुगुं॰ ज०हि० । यहि० विसे० । बारसक० ज॰हि॰ विसे० । यहि० विसे० । अरिद-सोग० ज॰हि॰ संखेजा॰ । यहि० विसे॰ । सेसाणं सन्वत्थोवा ज०हि० । यहि० विसे० ।

६३७. सिएण मणुसभंगो । श्रसिएण० तिरिक्खोघं । एवं जहराणयं समत्तं एवं सत्थारणद्विदिश्रप्पावहुगं समत्तं

६३४. शुरुकतेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। देवगितका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यागितका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। शेप प्रकृतियोंका भक्न श्रोधके समान है।

६३४. सासादनसम्यग्दि जीवोंमें सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। तीन गितयोंका जघन्य स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार ध्रुवबन्धवाली प्रकृतिकोंका जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका भक्न सातावेदनीय के समान है।

६३६, सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सातावेद्नीयका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेद्नीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्या-तगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार परावर्तमान प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। पुरुषवेद, हास्य, रित, भय और जुगुण्सा इनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे बारह कषायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरित और शोकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। श्रम अधिक है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। श्रम अस्थितिबन्ध स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। श्रम अस्थितिबन्ध स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है।

६३७. संक्षियोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग है। तथा श्रसंक्षियोंमें सामान्य तिर्यञ्जीके समान भङ्ग है।

इस प्रकार जघन्य ग्रल्पबहुत्व समाप्त हुग्रा। इस प्रकार स्वस्थान स्थिति ग्रल्पबहुत्व समाप्त हुग्रा। ६३८. परत्थाणिट्टिदिश्रप्पावहुगं दुविधं---जहएण्यं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०--श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सन्वत्थोवा तिरिक्ख-- मणुसायूणं उक्कस्सश्रो दिदिवंधो । यिटिदिवंधो विसेसाधियो । णिरय-देवायूणं उक्कस्सिटि० संखेळा० । यिट० विसे० । श्राहार० उक्क०टि० संखेळा० । यिट० विसे० । पुरिस०-हस्स-रिद-देवगिद०-जस०--उच्चा० उक्क०टि० संखेळा० । यिट० विसे० । सादा०--इत्थि०--मणुसग० उ०िट० विसे० । यिट० विसे० । ण्युंस० श्राद०--सोग--भय--दुगुं०--णिरयगिद--तिरिक्खगिद--चदुसरीर--श्रजस०---णीचा० उक्क०टि० विसे० । यिट० विसे० । पंचणा०-णवदंसणा०-श्रसादा०-पंचंत० उ०िट० विसे० । यिट० विसे० । सोलसक० उ०िट० विसे० । यिट० विसे० । मिच्छ० उ०िट० विसे० । यिट० विसे० ।

६३६. ऐरइएस सन्वत्थोवा दोत्रायु० उ०िह० । यहि० विसे० । पुरिस०-इस्स--रिद--जस०--उच्चा० उ०िह० त्रसंखेज्ज० । यहि० विसे० । सादावे०--इत्थि०-मणुसगिद० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । एवुंस०--अरिद-सोग--भय--दुगुं०--तिरिक्खगिद-तिरिणसरीर-अजस०-णीचा० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । उविर ओघं । एवं याव छिह ति ।

देश्ट. परस्थान स्थिति अल्पबहुत्व दो प्रकार का है—ज्ञाच्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेता निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुक्षा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यिस्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे वित्युक्ता उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यिस्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे आहारकद्विकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यिस्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, रित, देवगित, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यिस्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीय, स्त्रीवेद और मनुष्यगितका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे प्रत्थितबन्ध विशेष अधिक है ।

६३६. नारिकयों में दो आयुओंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्धितबन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुपवेद, हास्य, रित, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्ध्यितबन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीय, स्त्रोवेद और मनुष्यगितका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धिति श्रीर, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अगोका अल्पबहुत्व ओघके समान है। इसी प्रकार छुठवीं पृथिची तक जानना चाहिए।

६४०. सत्तमीए सञ्बत्थोवा तिरिक्ष्वायु० उ०िह०। यहि० विसे० । मणुमग०- उचा० उक्क०ि इष्टिक्षे चे यहि० विसे० । पुरिस०-हस्स-रिद-जस०-उचा० उ०िह० संखेज्ज० । यहि० विसे० । सादा०-इत्थि० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । सादा०-इत्थि० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । स्विक्ष्यादि-तिरिक्ष्यगिद-तिरिणसरीर-अजस०-ए। पा० उक्क०ि विसे० । यहि० विसे० । उविरे ओघं ।

६४१. तिरिक्खेस सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ० हि० । यहि० विसे० । देवायु० उक्क०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । िएरयायु० उ० हि० विसे० । यहि० विसे० । पुरिस०-इस्स-रिद-देवगिद-जस०-उचा० उ० हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । सादा०-इत्थि०-प्रणुसग० उ० हि० विसे० । यहि० विसे० । तिरिक्खग०-ग्रोरालि० उ० हि० विसे० । यहि० विसे० । एवं सगादिपंच--िण्रयगिद--वेउ विव०-तेजा०-क०-ग्रजस०--णीचा० उ० हि० विसे० । यहि० विसे० । उविर ग्रोघं । एवं पंचित्यि-तिरिक्ख०३ ।

६४२. पंचिदियतिरिवखत्र्यपज्जत्तगेसु सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ०हि० । यहि० विसे० । पुरिस०--उचा० उ०हि० ग्रसंखेज्ज० । यहि० विसे० । इत्थि०

६४०. सातवीं पृथिवीमें तिर्यञ्चायुका उत्कृप्ट स्थितवन्य सवसे स्तोक है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष ग्रिधिक है। इससे मनुष्यगित ग्रीर उच्चगोत्रका उत्कृप्ट स्थितवन्य ग्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष ग्रिधिक है। इससे पुरुपवेद, हास्य, रित, यशःकीर्ति ग्रीर उच्चगोत्रका उत्कृप्ट स्थितवन्य संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष ग्रिधिक है। इससे सातावेदनीय ग्रीर स्त्रीवेदका उत्कृप्ट स्थितवन्य विशेष ग्रिधिक है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष ग्रिधिक है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष ग्रिधिक है। इससे निर्मातवन्य विशेष ग्रिधिक है। इससे विशेष ग्रिधिक है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष ग्रिधिक है। इससे ग्रामिक ग्रिपिक ग्रिपिक है।

६४१. तिर्यञ्चोंमें तिर्यञ्चायु ग्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रत्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रत्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे प्रत्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे सातावेदनीय, स्त्रीवेद ग्रीर मनुष्यगितका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे विर्यञ्चगित ग्रीर ग्रीदारिक ग्रियका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे तिर्यञ्चगित ग्रीर ग्रीदारिक ग्रियका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे विशेष ग्रधिक है। इससे व्यत्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे व्यत्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे व्यत्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे प्रत्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे प्रत्थितवन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे प्रतिथितवन्ध ग्रधिक ग

६४२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ग्रपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थिति बन्ध सबसे स्तोक हैं। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पुरुषवेद और उच- उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । जसिग० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । मणुस्मा० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । यहि० विसे० । सादा०-इस्स-रिद० उक्क०िह० विसे० । यहि० विसे० । पंचणोक०-तिरिक्खगिद-तिणिणसरीर-अजस०-णीचा० उक्क०िह० विसे० । यहि० विसे० । पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-पंचंत० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । सोलसक० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं सव्वएइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचकायाणं च । णविर सव्वएइंदिय-विगलिंदिय० णीचागोदादो सादावे० उ०िह० विसे० । यहि० विसे० । पच्छा णाणावरणीयं भाणिदव्वं ।

६४३. मणुसेसु०३ त्रोघं। णविर तिरिक्खगिद--त्रोरालि० तिरिक्खभंगो। देवेसु याव सहस्सार ति णेरइगभंगो। त्राणद याव णवगेवज्जा ति सन्वत्थोवा मणुसायु० उ०द्वि०। यिह० विसे०। पुरिस०--हस्स--रिद--जसिग०--उच्चा० उ०द्वि० त्रसंखेज्ज०। यिह० विसे०। सादावे०--इत्थि० उ०द्वि० विसे०। यिह० विसे०। पंचणोक०-मणुसग०-तिणिणुसरीर-त्रजस०-णीचा० उ०द्वि० विसे०। यद्वि० विसे०। उवरि णेरइगभंगो।

गोत्रका उत्कृप्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे ख्रीवेदका उत्कृप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगित, तीन शरीर, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच आनावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे विक्लेन्द्रयोमें नीचगोत्रसे सातावेदनीयक। उत्कृप स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। तथा इसके वाद ज्ञान।वरणिदक कहने चाहिए।

६४३. मनुष्यत्रिकमें श्रोघके समान भन्न है। इतनी विशेषता है कि तिर्यं ज्याति श्रीर श्रीदारिक शरीरका भन्न तिर्यं ज्योंके समान है। देवोंमें सहस्रार करपतक नारिकयोंके समान भन्न है। श्रानत करपसे लेकर नौ श्रेवेयक तकके देवोंमें मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थिति बन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेद, हास्य, रित, यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रिवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिवेदका श्रीवेदका विशेष श्रिवेदका श्रीवेदका श्रीवेद

६४४. अणुदिस याव सन्बह ति सन्बत्थोवा मणुसायु० उ०हि०। यहि० विसे०। हस्स--रिद--जसिग० उ०िह० [अ-] संखेज्ज०। यहि० विसे०। सादा० उ०िह० विसे०। यहि० विसे०। पंचणोक०-मणुसग०-तिरिणसरीर--अजस०-उचा० उ०िह० विसे०। यहि० विसे०। पंचणा०--छदंसणा०--असादा०--पंचंत० उ०िह० विसे०। यहि० विसे०। वारसक० उ०िह० विसे०। यहि० विसे०।

६४५. पंचिदिय-तसपज्जत्त०-पंचमण०-पंचविच०-कायजोगि०-इत्थिवे०-पुरिस०-णवुंस०-कोधादि०४-चक्खुदं०--श्रचक्खुदं०-भवसि०--सिएए--श्राहारए ति मृद्धोघं। श्रोरालियकायजोगि० मणुसिणिभंगो।

६४६. त्रोरालियमि० सन्वत्थोवा दोत्रायु० उ० हि०। यहि० विसे०। देवगदि-वेउन्विय॰ उ० हि० त्रसंखेज्ज॰। यहि० विसे०। पुरिस०-उच्चा॰ उ॰ हि० संखेज्ज॰। यहि० विसे०। इत्थि॰ उहि० विसे०। यहि० विसे०। [संसा०] त्रपज्जत्तभंगो। वेउन्वियका०-वेउन्वियमि० देवोघं।

६४७. त्राहार०--त्राहारमि० सन्वत्थोवा देवायु० उ०हि० । यहि० विसे० । हस्स--रदि--जसगि० उ०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । सादा० उ०हि० विसे० ।

६४४. श्रमुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें ममुख्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे थित्यितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे हास्य, रित श्रीर यशः-कीर्तिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्यितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्यितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्यितबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, ममुष्यगिति, तीन शरीर, श्रश्याकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच बानवरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय श्रीर पाँच श्रन्तरायका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्यितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्यितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्यितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्यितवन्ध विशेष श्रधिक है।

६४४. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पाँचों, मनोयोगी पाँचों वचनयोगी, काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, चचु-दर्शनी, श्रचचुदर्शनी, भन्य, संज्ञी श्रीर श्राहारक जीवोंमें मूलोवके सुमान भङ्ग है। श्रीदारिक-काययोगी जीवोंमें मनुष्यिनयोंके समान भङ्ग है।

६४६. श्रौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें दो श्रायुश्रोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवगित श्रौर वैकियिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पुरुपवेद श्रौर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। वैकियिककाययोगी श्रौर वैकियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भक्त है।

६४७. त्राहारक काययोगी श्रौर श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्घ सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे हास्य, रित श्रौर यशस्कीर्तिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक यिह विसे । पंचणोक ॰--देवगिद--तिणिणसरीर-श्रजस०-उचा ॰ उ० हि० विसे ॰ । यिह ॰ विसे ॰ । पंचणा०--छदंसणा०--श्रसादा०--पंचंत ० उ० हि० विसे ० । यिह ० विसे ० । च दुसंज ० उ० हि० विसे ० । यिह ० विसे ० ।

६४८. कम्मइ॰ सन्वत्थोवा देवगदि-वेउन्वि॰ उ०िह०। यहि॰ विसे०। पुरिस॰हस्स--रिद--जसिग॰--उच्चा॰ उ॰िह० संखेज्ज०। यहि॰ विसे०। सादा०--इत्थिवे॰मणुसग॰ उ॰िह० विसे०। यहि० विसे०। पंचणोक०--तिरिक्खग॰--तिरिणसरीरअजस०-णीचा० उ०िह० विसे०। यहि० विसे०। पंचणा॰-णवदंसणा०-असादा०पंचंत० उ॰िह॰ विसे०। यहि० विसे०। सोलसक० उ॰िह० विसे०। यहि०
विसे०। मिच्छ० उ०िह० विसे०। यहि० विसे०।

६४६. श्रवगद्वेदे सन्वत्थोवा चढुसंज॰ उ०द्वि॰ । यहि० विसे॰ । पंचणा०-चढुदंस०-पंचंत० उ०हि॰ संखेजा॰ । यहि० विसे॰ । जसगि०-उचा॰ उ०हि॰ 'संखेजा॰ । यहि॰ विसे० । सादा० उ०हि० विसे॰ । यहि॰ विसे० ।

है। इससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच नोकाषाय, देवगित, तीन शरीर, श्रयशःकीर्ति श्रोर उच्च-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय श्रीर पाँच श्रन्तरायका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है।

६४८. कार्मण्काययोगी जीवोंमें देवगित और वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेद, हास्य, रित, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगित, तोन शरीर, अपशःकीर्ति और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है।

६४९. श्रवगतवेदी जीवोंमें चार संज्वलनोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण श्रौर पाँच श्रन्तरायका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यशःकीर्ति श्रौर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है।

१ मूलप्रतौ उ०द्वी० श्रसंखेज ० इति पाठः ।

६५०. मदि०-सुद० सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ०डि०। यहि० विसे०। देवायु० उ०डि० संखेज्ञ०। यहि० विसे०। णिरयायु० उ०डि० विसे०। यहि० विसे०। एरिस०-हस्स-रदि-देवगदि-जसि०-उचा० उ०हि० संखेज्ञ०। यहि० विसे०। सादा०-इत्थि०--मणुस० उ०हि० विसे०। यहि० विसे०। उविर छोघं। एस भंगो विभंगे असंज०--किएणले०--अब्भवसि०--मिच्छा०। णवरि किएणे णिरयायु० संखेज्जगु०।

६५१. श्राभि०--सुद्०--श्रोधिणा० सव्वत्थोवा मणुसायु० उ०हि०। यहि० विसे०। देवायु० उ०हि० [अ-] संखेज्ज०। यहि० विसे०। श्राहार० उ०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। हस्स-रिद्-जसिग० उ०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। सादावे० उ०हि० विसे०। यहि० विसे०। पंचणोक०--दोगिद--चदुसरीर--अजस०-उच्चा० उ०हि० संखेज्जगु०। यहि० विसे०। पंचणा०--अदंसणा०-असादा०-पंचंत० उ०हि० विसे०। यहि० विसे०। वारसक० उ०हि० विसे०। यहि० विसे०। एवं एस भंगो श्रोधिदंस०-सम्मादि०-खइग०--वेदगस०--उवसम०-सम्मामिच्छादिहि ति।

६५०. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्छप्ट स्थिति-वन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्छप्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुप-वेद, हास्य, रित, देवगित, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्छप्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीय, खीवेद और मनुष्यगितका उत्छप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे आगेका उत्छप्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे आगेका अल्पबहुत्व ओघके समान है। यही अल्पबहुत्व विभङ्गज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, अभव्य और मिथ्यादिए जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कृष्णलेश्यावाले जीवोंमें नरकायुका उत्छप्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है।

 णवरि खड्गे पंचणोक०--दोगदि--चदुसरीर-- श्रजसगित्ति-- उच्चा० उ०द्वि० विसे०। यद्वि० विसे०।

६५२. मण्पज्जव० सन्वत्थोवा देवायु० उ०डि० । यहि० विसे० । आहार० उ०िह० संखेज्ज० । यिह० विसे० । हस्स-रिद-जसिग० उ०िह० संखेज्ज० । यिह० विसे० । हस्स-रिद-जसिग० उ०िह० संखेज्ज० । यिह० विसे० । पंचणोक०-देवगिद-तििण्णसरीर-अजस०-उच्चा० उक्क०हि० विसे० । यिह० विसे० । अथवा एदाओ संखेज्जगुणाओ । उविरं ओधिभंगो । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजदा० ।

६५३. णील-काऊए सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ० हि॰।यहि॰ विसे॰। देवायु॰ उ० हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰। णिरयायु॰ उ० हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰। णिरयायु॰ उ० हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰। णिरयग०-वेष्ठव्वि० उ० हि० विसे॰। पिरयग०-वेष्ठव्व० उ० हि० विसे॰। यहि॰ विसे॰। पुरिस०-इस्स-रांदे--जसगि०--उच्चा० उ० हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰। सादावे०--इत्थि॰--मणुसग॰ उ० हि॰ विसे॰। यहि० विसे॰। पंच-णोक०-तिरिक्खग०-तिणिणसरीर-अजस०-णीचा॰ उ० हि० विसे॰। यहि० विसे॰। उवरिं ओंछं।

षता है कि ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें पाँच नोकषाय, दो गित, चार शरीर, श्रयशःकीर्ति श्रौर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है।

६४२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे आहारक श्रीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे द्वास्य, रित और यशःकीतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकषाय, देवगित, तोन शरीर, अयशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकषाय, देवगित, तोन शरीर, अयशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे अभिका अल्पबहुत्व अवधिक्षानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए।

६५२. नीललेश्या और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवगितका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीय, स्त्रीवेद और मनुष्यगितका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे अगोका अल्पबहुत्व ओवि समान है।

६५४. तेऊए सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ०िह०। यहि० विसे०। देवायु० उ०िह० असंखेज्ज०। यहि० विसे०। आहार० उ०िह० संखेज्ज०। यहि० विसे०। देवगिद०--वेउिव्व० उ०िह० संखेज्ज०। यहि० विसे०। पुरिस०--हस्स-रिद-जस०-उच्चा० उ०िह० संखेज्ज०। यहि० विसे०। सादावे०--इत्थि०--पणुस० उ०िह० विसे०। यहि० विसे०। सादावे०--इत्थि०--पणुस० उ०िह० विसे०। यहि० विसे०। पंचणोक०--तिरिक्खग०--तिरिणसरीर--अजस०--णीचा० उ०िह० विसे०। यहि० विसे०। उविरे ओघं। एवं पम्माए ति।

६५५. सुकाए सन्वत्थोवा मणुसायु० उ०डि॰ । यहि॰ विसे॰ । देवायु० उ०हि॰ असंखेळा॰ । यहि॰ विसे० । आहार॰ उ०हि० संखेळा० । यहि॰ विसे० । देवगदि-वेउन्वि० उ०हि० संखेळा० । यहि॰ विसे० । पुरिस॰-हस्स-गदि-जस०-उचा॰ उ०डि० विसे० । यहि० विसे० । सादावे॰-इत्थि उ०हि० विसे० । यहि० विसे० । पंचणोक॰-मणुसगदि-तिणिणसरीर-अजस०-णीचा० उ०हि० विसे० । यहि० विसे० । उवरि णवगेवळाभंगो ।

६५६. सासरो सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु॰ उ॰िट॰। यहि० विसे॰।

६४४. पीतलेश्यावाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितवन्य सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष श्रधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितवन्य श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष श्रधिक है। इससे श्राहारकश्रिका उत्कृष्ट स्थितवन्य संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्य संख्यातगुणा है। इससे देवगित श्रीर वैक्रियक श्रीरका उत्कृष्ट स्थितवन्य संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष श्रधिक है। इससे पुरुषवेद, हास्य, रित, यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितवन्य संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष श्रधिक है। इससे सातावेदनीय, स्त्रीवेद श्रीर मनुष्यगितका उत्कृष्ट स्थितवन्य विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष श्रधिक है। इससे श्रागेका अल्प- बहुत्व श्रोघक समान है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए।

६४४. शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यायुका उत्कृप्ट स्थितवन्घ सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवायुका उत्कृप्ट स्थितवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्राहारक श्रीरका उत्कृप्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवगित श्रीर वैक्षियकश्रीरका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे प्रत्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे प्रत्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे प्रत्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे प्रत्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे प्रत्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे प्रत्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे प्रत्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है।

६४६. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंमें तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थिति देवायु॰ उ०द्वि० संखेज्ज॰। यद्वि० विसे०। पुरिस० [-हस्स-रदि-] देवगदि०-वेउिव०-जसिग०-उच्चागो॰ उ॰द्वि॰ संखेज्ज०। यद्वि॰ विसे॰। सादावे॰-मणुसग०-उ०द्वि० विसे॰। यद्वि० विसे०। पंचणोक॰-तिरिक्खग०-तिरिणसरीर-अजस०-णीचा० उद्वि० विसे॰। यद्वि० विसे०। पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-पंचंत० उ०द्वि० विसे॰। यद्वि० विसे०। सोलसक० उ॰द्वि० विसे॰। यद्वि० विसे॰।

६५७. श्रसण्णीसु सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ० हि०। यहि० विसे०। देवायु० उ० हि० श्रसंसे ज्ञ०। यहि० विसे०। णिरयायु० उ० हि० संसे ज्ञ०। यहि० विसे०। पुरिस०-देवगदि-उच्चागो० उ० हि० श्रसंसे ज्ञ०। यहि० विसे०। इत्थि० उ० हि० विसे०। यहि० विसे०। जसगि० उ० हि० विसे०। यहि० विसे०। मणुसग० उ० हि० विसे०। यहि० विसे०। इस्स--रदि उ० हि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। सादा० उ० हि० विसे०। यहि० विसे०। सादा० उ० हि० विसे०। यहि० विसे०। सादा० उ० हि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। पंचणा०--णवदंसणा०--श्रसादा०-पंचंत० उ० हि० विसे०।

वन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे पुरुषवेद, हास्य, रित, देवगित, वैकियिकशरीर, यशःकीर्ति श्रौर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे सातावेदनीय श्रौर मनुष्यगितका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे पाँच नोकष्या, तिर्यञ्चगित, तीन शरीर, श्रयशःकीर्ति श्रौर नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रिधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, श्रीर पाँच श्रन्तरायका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधक है।

६५७. श्रसंत्री जीवोंमें तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रसंख्या-तगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पुरुषवेद, देवगित श्रीर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यह्यतिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यह्यतिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यह्यतिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पत्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पत्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पत्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पत्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पत्थितवन्ध विशेष श्रधिक है।

यहि॰ विसे०। सोलसक॰ उ०िह० विसे०। यहि॰ विसे०। मिन्छ० उ०िह० विसे०। यहि॰ विसे॰। ऋणाहार० कम्मइगभंगो।

एवं उक्तस्सपरत्थाणहिदित्रप्पावहुगं समत्तं

६५८. जहएणए पगदं । दुवि०--ग्रोघे० ग्रादे० । ग्रोघे० सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायूणं जहएण्य्रो हिद्विंघो । यहि० विसे० । लोभसंज० ज०हि०वं० संखेज्जा० । यहि० विसे० । पंचणा०--चदुदंसणा०--पंचंत० ज०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । जस०-उच्चा० ज०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । सादा० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । माणसंज० ज०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । माणसंज० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । माणसंज० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । पुरिस० ज०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । पुरिस० ज०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । शिरय-देवायु० ज०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । हस्स-रदि-भय-दुगुं०--तिरिक्ख--मणुसगदि--ग्रोरालि०-तेजा०-क०--णीचागो० ज०हि० त्रसंखेज्ज० । यहि० विसे० । ग्राह० विसे० । इत्थि० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । इत्थि० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । पंचदंस०

इससे यित्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे सोलह कपायका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्थितवन्ध विशेष अधिक है। अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाय-योगी जीवोंके समान भक्क है।

## इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान स्थितिग्रल्पवहुत्व समाप्त हुग्रा।

६४८. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और त्रादेश । श्रोधसे तिर्यञ्चाय श्रौर मनुष्यायुका जधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच ग्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेप ग्रधिक है। इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्य विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे माया संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितवन्घ विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे क्रोधसंज्व-लनका जघन्य स्थितियन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितियन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नरकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थिति-बन्ध विशेष श्रधिक है। इससे हास्य, रित, भय, जुगुन्सा, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, श्रीदा-रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर और नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है । इससे त्रारति, शोक त्रौर त्र्रयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यस्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक

ज॰ हि॰ विसे॰ । यहि० विसे० । असादा० ज० हि० विसे॰ । यहि॰ विसे॰ । बारसक्० ज० हि० विसे० । यहि॰ विसे० । सिच्छ० ज० हि॰ विसे० । यहि॰ विसे० । देवगदि-वेउ विवे ज० हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । शिरयग० ज० हि० विसे० । यहि० विसे० । आहार० ज० हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० ।

६५६. णिरएसु सन्वत्थोवा दोग्णं आयु॰ ज॰हि॰। यहि॰ विसे०। पंचणोक०-मणुसग॰--तििएणसरीर--जसिग॰--उच्चा॰ ज०हि॰ असंखेज्ज०। यहि॰ विसे०। अरिदि-सोग--अजस० ज॰हि॰ विसे०। यहि॰ विसे॰। इत्थि॰ ज॰हि॰ विसे॰। यहि॰ विसे॰। णीचा॰ ज॰हि॰ विसे॰। यहि॰ विसे॰। णीचा॰ ज॰हि॰ विसे॰। यहि॰ विसे॰। पंचणा०-णवदंसणा॰-सादावे०-पंचंत० ज॰हि॰ विसे॰। यहि॰ विसे०। स्रमादा॰ ज०हि० विसे॰। यहि॰ विसे०। स्राल्या॰- क०हि॰ विसे॰। यहि॰ विसे॰। मिच्छ० ज॰हि॰ विसे॰। यहि॰ विसे॰। मिच्छ० ज॰हि॰ विसे॰। यहि॰ विसे॰। प्रात्रिक्षाए।

है। इससे पाँच दर्शनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे देवगित और वैकियिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है।

६४९. नारिकयों में दो आयुओंका जघन्य स्थितवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकषाय, मनुष्यगित, तीन शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अरित, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे पित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे पित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे निगंतका जघन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्चगितका जघन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे विशेष अधिक है। इससे विशेष अधिक है। इससे पित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे सेलह कषायका जघन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है।

६६०. विदियादि याव छि ति सन्वत्थोवा दोश्रायु० ज०हि०। यहि० विसे०। पंचणोक०-मणुसग०-तिणिणसरीर-जसगि०-उच्चा० ज०हि० श्रसंखेज्ज०। यहि० विसे०। श्रादि-सोग-श्रातस० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। पंचणा०-छदंसणा०-सादा० -पंचंत० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। श्रादा० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। एवं प्राचा० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। स्त्रापण प्रवीपणस्त्रापण प्रवीपणस्त्रापण प्रवीपणस्त्रापण प्रवीपणस्त्रापण ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। सत्त्राण प्रवीणणस्त्रापण ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। सत्त्राण प्रवीणणस्त्रापण ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। एवं प्राच वारसकसा० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। स्त्राणण प्रवीणणस्त्राणण । यहि० विसे०। थिणणस्त्राणण । यहि० विसे०। स्त्राणणाचि० च०हि० विसे०। यहि० विसे०। स्राणणाचि० च०हि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। स्त्राणणाचि० च०हि० विसे०। यहि० विसे०। स्त्राणणाचि० च०हि० विसे०। विरिक्त च०हि० विसे०। यहि० विसे०। स्त्राणणाचि० च०हि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। स्त्राणणाचि० च०हि० विसे०। विरिक्त च०हि० विसे०। यहि० विसे०। विरिक्त च०हि० विसे०। यहि० विसे०। विरिक्त च०हि० विसे०। यहि० विसे०। विरिक्त च०हि० विसे०। विष्त च०हि० विसे०। विष्त च०हि० विष्त चित्र चित्र चित्र च०हि० विष्त चित्र चित्र चित्र चित्र चित्र चित्र चित्र

६६०. इसरीसे लेकर छटवीं तक दो श्रायुश्रोंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, मनुष्यगति, तीन शरोर, यशःकोर्ति श्रीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ऋधिक है। इससे ऋरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-वरण. सातावेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे बारह कपायका जघन्य स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितियन्य संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितियन्य विशेष अधिक है। इससे अन न्तानुवन्धो चारका जघन्य स्थितियन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यितस्थित-वन्य विशेष अधिक है। इससे नप् सकवेदका जघन्य स्थितवन्य विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। सातवीं पृथिवीमें यही मङ्ग है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्घ सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार बारह कषाय तक जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्यितवन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्चगित श्रीर नीच-गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है।

यहि॰ विसे॰ । मिच्छ॰ ज॰हि विसे॰। यहि॰ विसे०। इत्थि॰ ज०हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰। एावुंस० ज०हि० विसे०। यहि॰ विसे०।

६६१. तिरिक्खेसु सवत्थोवा दोश्रायु० ज॰हि॰ । यहि॰ विसे० । णिरय-देवायु० ज०हि॰ संखेज्ज० । यहि० विसे० । पंचणोक०-दोगदि--तिण्णिसरीर-जसगि०-णीचागो०-उच्चा० ज०हि० श्रसंखेज्ज० । यहि० विसे॰ । श्रदि--सोग-श्रजस॰ ज०हि० विसे॰ । यहि० विसे॰ । इत्थि० ज०हि० विसे॰ । यहि॰ विसे॰ । पंचणा०-णवदंसणा०-सादा०-पंचंत॰ ज०हि॰ विसे० । यहि० विसे॰ । प्रसादा० ज०हि॰ विसे॰ । यहि० विसे॰ । सोलसक० ज०हि० विसे॰ । यहि० विसे॰ । मिच्छ॰ ज०हि० विसे॰ । यहि० विसे॰ । पिट्छ॰ ज०हि० विसे॰ । यहि० विसे॰ । पिट्छ॰ ज०हि० विसे॰ । यहि० विसे॰ । पहि० विसे॰ । पहि० विसे॰ । यहि० विसे० । यहि० विसे० । पिरयग० ज॰हि० विसे॰ । यहि० विसे० । यहि० विसे० ।

६६२. पंचिदिय--तिरिक्ख०३ सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०डि०। यिष्ठ० विसे०। दोत्रायु० ज०डि० संखेज्ज०। यिष्ठ० विसे०। पंचणोक०-देवगदि-तिरिणसरीर--जस०--उच्चा० ज०डि० त्रसंखेज्ज०। यिष्ठ० विसे०। अरदि--सोग-

इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है।

६६१. तिर्यव्योमें दो आयुत्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थ-तिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नरकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकषाय, दो गति, तोन शरीर, यशःकीर्ति, नोचगोत्र श्रौर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थ-तिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरित, शोक और अयशःकीर्तिका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्य विशेष त्रधिक है। इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थिति-बन्ध विशेष त्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष त्रधिक है। इससे नप्ंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे पाँच ब्रानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय श्रौर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रसाता वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे सोलह कषायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ऋधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ऋधिक है। इससे देवगति और वैक्रियिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात्गुणा है। इससे यत्स्थ-तिबन्ध विशेष त्रधिक है। इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है। इससे यत्स्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है।

६६२. पञ्चे न्द्रिय तिर्यञ्च तीनमें तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका जधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे दो श्रायुश्रोंका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच नोकषाय, देवगित, तीन शरीर, यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है।

अजस० ज०डि० विसे० | यहि० विसे० | मणुसग०-श्रोरालिय० ज०हि० विसे० | यहि० विसे० | इत्थि० ज०डि० विसे० | यहि० विसे० | एत्रं स० ज०हि० विसे० | यहि० विसे० | एत्रं स० ज०हि० विसे० | यहि० विसे० | तिरिक्खग० ज०डि० विसे० | यहि० विसे० | तिरिक्खग० ज०डि० विसे० | यहि० विसे० | पंचणा०- एवदंसणा०-सादा०-पंचंत० ज०हि० विसे० | यहि० विसे० | श्रुसादा० ज०हि० विसे० | यहि० विसे० | मिच्छ० विसे० | यहि० विसे० | मिच्छ० ज०हि० विसे० | यहि० विसे० | यहि० विसे० |

६६३. पंचिंदियतिरिक्तस्त्रपज्जत्तगेस्च पढमपुढिविभंगो । एवं सव्वश्रप्पज्जत्तगार्णं सव्विवगिलिंदिय-पुढिवि०-स्राउ०-वर्णप्पदि०-बादरवर्णप्पदिपत्तेय०-सव्विणियोदार्णं पंचिंदिय-तस्त्रपज्जत्तार्णं च । एइंदिएस्च तिरिक्त्वोघं ।

६६४. तेउ॰--वाउ० सन्वत्थोवा तिरिक्खायु॰ ज॰हि०। यहि० विसे०। पंचणोक०--तिरिक्खग॰--तिण्णिसरीर--जस॰-णीचा॰ ज०हि॰ असंखेज्ज॰। यहि॰ विसे॰। अरदि-सोग-अजस० ज॰हि॰ विसे०। यहि॰ विसे०। उनरि अपज्जत्तभंगो।

इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्ररित, शोक श्रौर अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मनुष्यगित श्रौर श्रौदारिक श्रिरका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे विर्यञ्चगितका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे विर्यञ्चगितका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय श्रौर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पिथ्यातवका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पिथ्यातवका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है।

६६३. पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंमें पहली पृथ्वीके समान भङ्ग है। इसी प्रकार सब श्रपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, बादरवनस्पतिकायिक, सब निगोद, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त श्रीर त्रस श्रपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। एकेन्द्रियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है।

६६४. श्रश्निकायिक श्रौर वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगित, तीन शरीर, यशःकीर्ति श्रौर नीचगोत्रका जघन्य स्थितबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्ररित, शोक श्रौर श्रयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उपरिश्वतिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उपरिश्वतिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उपर श्रपर्याप्तकोंके समान भक्क है।

६६५. मणुस॰ ३ सन्वत्थोवा तिरिक्ख'-मणुसायु० ज॰ हि० । यहि० विसे॰ । लोभसंज॰ ज॰ हि० संखेजज० । यहि॰ विसे॰ । पंचणा०--चदुदंसणा०--पंचंत० ज० हि० संखेजज॰ । यहि० विसे० । जस०-उचा० ज० हि॰ संखेजज॰ । यहि० विसे० । सादावे० ज० हि० विसे॰ । यहि॰ विसे॰ । मायासंज० ज॰ हि॰ संखेजज॰ । यहि॰ विसे॰ । माणुसंज॰ ज० हि० विसे॰ । यहि० विसे॰ । को धसंज॰ ज० हि० विसे॰ । यहि॰ विसे॰ । पुरिस० ज॰ हि० संखेजज॰ । यहि० विसे॰ । दो आयु॰ ज॰ हि० संखेजज॰ । यहि॰ विसे॰ । इस्स--रिद-भय-दुर्गुं०-मणुसगिद--तिणिणुसरीरं ज० हि० असंखेजज० । यहि० विसे॰ । अरिद-सोग-अजस॰ ज० हि० विसे॰ । यहि० विसे॰ । इत्थि॰ ज० हि० विसे॰ । यहि० विसे॰ । एगुंस॰ ज० हि० विसे॰ । यहि० विसे॰ । पिच्छ० ज॰ हि०

६६४. मनुष्यत्रिकमें तिर्थञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे युत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण ग्रौर पाँच ग्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगृणा है। इससे यत्स्थिति-बन्ध विशेष त्रधिक है। इससे यशःकीर्ति श्रौर उच्चगोत्रका ज्ञघन्य स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे माया संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ऋधिक है। इससे मान संज्वलन-का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे कोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित श्रौर तीन शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध ग्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे ग्ररित, शोक ग्रौर अयशःकोर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे नीच गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्जगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच-दर्शनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे ग्रसातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्घ विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे बारह कषायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

१ मूळप्रतौ तिरिक्खेसु मणुसायु० इति पाटः।

विसे । यहि विसे । देवगदि-वेउव्वि -- श्राहार ० ज०हि० संखेजा । यहि० विसे । णिरयग ० ज०हि० संखेजा ० । यहि० विसे ० ।

६६६. देवा भवण १ -- वाणवेंत ० णिरयोघं । जोदिसिय याव सहस्सार ति विदियपुढिविभंगो । श्राणद याव णवगेवज्ञा ति सो चेव भंगो । णविर तिरिक्खायु०- तिरिक्खगदी णित्थ । श्रणुदिस याव सव्वद्दा त्ति सव्वत्थोवा मणुसायु० ज॰ हि० । यिद्द । विसे० । पंचणोक १ - मणुसग० - तिणिणसरीर - जस० - रचा० ज॰ दि० श्रसंसेज्ञ० । यिद्द । विसे० । श्रदि - सोग -- श्रजस० ज॰ दि० विसे० । यद्दि० विसे० । पंचणा० - खदंसणा० -- सादा० -- पंचंत० ज० दि० विसे० । यद्दि० विसे० । श्रसादा० ज० दि० विसे० । यद्दि० विसे० । वारसक० ज० दि० विसे० । यद्दि० विसे० ।

६६७. पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्ता० सन्वत्थोवा तिरिक्ख०-मणुसायुग० ज० दि०। यिहे॰ विसे०। लोभसंज॰ ज० हि॰ संखेज्ज॰। यिहे० विसे॰। पंचणा०-चदुदंसणा॰-पंचंत॰ ज० हि॰ संखेज्ज०। यिहे॰ विसे०। जस०-उच्चा० ज० हि॰ संखेज्ज०। यिहे० विसे०। सादा० ज० हि॰ विसे०। यहि० विसे०। मायासंज० ज० हि॰

इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवगित, वैकियिक शरीर और आहारक शरीर-का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यस्थितिबन्ध विशेप अधिक है। इससे नरकगितका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेप अधिक है।

६६६. सामान्य देव, भवनवासी श्रीर व्यन्तर देवों में सामान्य नारिकयों के समान भङ्ग है। ज्योतिषियों से लेकर सहस्रार करण तकके देवों में दूसरी पृथिवीं के समान भङ्ग है। श्रानतसे लेकर नौ श्रेवेयक तक वहीं भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि यहां तिर्यञ्चायु श्रीर तिर्यञ्चगति नहीं है। श्रुनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों में मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे पांच नोकषाय, मनुष्यगित, तीन शरीर, यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे श्ररित, शोक श्रीर श्रयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिक है। इससे पांच श्रानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय श्रीर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रिधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधक है। इससे वार्ह कषायका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रिधक है। इससे वारह कषायका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रिधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधक है। इससे वारह कषायका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रिधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधक है। इससे वारह कषायका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रिधक है। इससे वारह कषायका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रिषक है। इससे वारह कषायका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रिक है।

६६% पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवांमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे लोभ संज्वलको जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावारण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे माया

संखेज्ज०। यहि० विसे०। माणसंज० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। कोधसं-ज० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। पुरिस० ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। दो आयु० ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। चढुणोक०-देवगदि-तिणिणसरीर० ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। उवरिं पंचिंदियतिरिक्खभंगो।

६६८. तस-तसपज्जत्तगेसु सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज॰हि॰ ।
यहि०विसे॰ । लोभसंज० ज॰हि॰ संखेज्ज॰ । यहि०विसे० । उवरिं श्रोघं याव
िराय-देवायु॰ ज०हि० संखेज्ज॰ । यहि० विसे० । चढुणोक०-मणुसग०-तिणिणसरीर॰ ज॰हि॰ श्रसंखेज्ज० । यहि॰ विसे॰ । श्रादि-सोग-श्रजस॰ ज॰हि०
विसे॰ । यहि० विसे० । इत्थि० ज०हि॰ विसे॰ । यहि० विसे॰ । णानुंस०
ज॰हि॰ विसे० । यहि० विसे० । णीचा० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० ।
तिरिक्खग० ज॰हि० विसे० । यहि० विसे० । पंचदंस० ज०हि० विसे० । यहि०
विसे॰ । श्रसादा॰ ज०हि० विसे॰ । यहि० विसे० । बारसक० ज०हि० विसे० ।

संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे प्रत्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे पत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे दो श्रायुश्रोंका जघन्य स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे पत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे चार नोकषाय, देवगित श्रीर तीन शरीर का जघन्य स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे पत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रागे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंके समान भक्ष है।

६६८. त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्यितबन्ध विशेष अधिक है। इससे लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्यितबन्ध विशेष अधिक है। इससे आगे नरकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है इसके प्राप्त होने तक ओघके समान भङ्ग है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे चार नोकषाय, मनुष्यगित और तीन शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष

र मूलप्रतौ ज० द्वि० विसे०। यद्वि० इति पाठः।

यहि॰ विसे॰। मिच्छ॰ ज॰हि॰ विसे॰। यहि॰ विसे॰। देवगिद-वेजिवि॰ ज॰हि॰ संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰। णिरयग० ज॰हि॰ विसे॰। यहि॰ विसे॰। ऋहार०-ज॰हि॰ संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰।

६६६. पंचमणः-तिणिणविच सव्वत्थोवा तिरिक्त-मणुसायु० ज॰हि०। यिट्ठ० विसे०। लोभसंज० ज॰ि० संखेज्ज०। यिट्ठ० विसे०। पंचणा०-चढु-दंसणा॰-पंचंत० ज०िठ० संखेज्ज०। यिट्ठ० विसे०। जस०-उच्चा० ज०िट० संखेज्ज०। यिट्ठ० विसे०। जस०-उच्चा० ज०िट० संखेज्ज०। यिट्ठ० विसे०। सादा० ज०िट० विसे०। यिट्ठ० विसे०। पायसंज० ज०िट० संखेज्ज०। यिट० विसे०। माणसंज० ज०िट० विसे०। यिट्ठ० विसे०। यिट० विसे०। हस्स-रिद-भय-दुगुं० ज०िट० असंखेज्ज०। यिट० विसे०। देवगिद-वेउव्व०-आहार०-तेजा०-क० ज०िट० संखेज्ज०। यिट० विसे०। देवगिद-वेउव्व०-आहार०-तेजा०-क० ज०िट० संखेज्ज०। यिट० विसे०। यिट० विसे०। असादा० ज०िट० विसे०। अरिद-सोग-अजस० ज०िट० संखेज्ज०। यिट्ठ० विसे०। असादा० ज०िट० विसे०। विदेशिष अधिक है। इससे मध्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे आहारक

शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है।

६६९. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे लोभ संज्व लनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेप ग्रधिक है। इससे पाँच ज्ञानाचरण, चोर दर्शनावरण ग्रौर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातग्रणा है। इससे यिस्थितिवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यशःकीर्ति श्रीर उच्वगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है। इससे सातावेद-नीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे माया संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है। इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है। इससे यित्स्थिति-बन्ध विशोष अधिक है। इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशोप अधिक है। इससे यत्स्थितनन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे दो श्रायुश्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात-गुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे हास्य, रति, भय श्रौर जुगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध त्रसंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितवन्ध विशेष त्रधिक है । इससे देवगति, वैक्रियिक शरीर, त्राहारकशरीर,तैजसशरीर त्रौर कार्मणशरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात-गुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे निद्रा श्रौर प्रचलाका जघन्य स्थितिबन्ध संख्तातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे ग्ररति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यतिस्थिति- यहि० विसे० | पच्चक्लाणा०४ ज०हि० संखेजा० | यहि० विसे० | अपचक्लाणा०४ ज०हि० संखेजज० | यहि० विसे० | मणुसगिद-ओरालि० ज०हि० संखेजज० | यहि० विसे० | मणुसगिद-ओरालि० ज०हि० संखेजज० | यहि० विसे० | अणिगिद्धि०३ ज०हि० संखेजज० | यहि० विसे० | अणांगाणु०४ ज०हि० विसे० | यहि० विसे० | मिन्छ० ज०हि० विसे० | यहि० विसे० | यहि० विसे० | इत्थि० विसे० | तिरिक्लगिद-णीचा० ज०हि० संखेजज० | यहि० विसे० | इत्थि० ज०हि० संखेजज० | यहि० विसे० | एषुंस० ज०हि० विसे० | यहि० विसे० | णिरयग० ज०हि० विसे० | यहि० विसे० |

६७०. विचजो०-ग्रसचमोस० तसपज्जत्तभंगो । कायजोगि०-ग्रोरालियका०-ग्रचक्खुदं०-भवसि०-त्राहारग त्ति त्रोघं । त्रोरालियमि० तिरिक्खोघं । देवगदि-वंडिक्वि० ज०द्वि० संखेज्ज०। यद्वि० विसे० सब्बुविरं । एवं कम्मइ०-त्राणा हारग त्ति ।

६७१. वेउन्वियका० सन्वत्थोवा दो आयु॰ ज०द्वि० । यद्वि० विसे० । पंचणोक०-मणुसग०-तिणिणसरीर-जस॰-उच्चा॰ ज॰द्वि० असंखेज्ज० । यद्वि० विसे० । सेसं सत्तमाए पुढविभंगो । एवं वेउन्वियमि॰ आयु वज्ज० । एवरि तिरि-

वन्ध विशेष श्रधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मनुष्यगित श्रोर श्रोदारिक शरीरका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्राप्तानुवन्धी चारका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे तिर्यञ्चगित श्रोर नीचगोत्रका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नपुं-सक्वेदका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नपुं-सक्वेदका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे विशेष श्रधिक है। इससे नपुं-सक्वेदका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे विशेष श्रधिक है। इससे नरकगितका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है।

६७०. वचनयोगी श्रौर श्रसत्यमृषावचनयोगी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, श्रचजुदर्शनी, भव्य श्रौर श्राहारक जीवोंमें श्रोघके समान भङ्ग है। श्रौदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। देव-गित श्रौर वैकियिकशरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधक है। ऐसा सबके श्रन्तमें कहना चाहिए। इसी प्रकार कार्मण काययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

६७१. वैकियिक काययोगी जीवोंमें दो श्रायुश्रोंका जधन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच नोकपाय, मनुष्यगित, तीन शरीर, यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। शेष श्रह्पबहुत्व सातवीं पृथिवीके समान है। इसी प्रकार श्रायुकर्मको क्खग०-णीचा० ज०िड संखेजज०। यिह्न विसे०। इत्थि० ज०िड० विसे०। यिह्न विसे०। एवं स० ज०िड० विसे०। यिह्न विसे०। थीएगिद्धि०३ ज०िड० विसे०। यिह्न विसे०। यिह्न विसे०। यिह्न विसे०। पिच्छ० ज०िड० विसे०। यिह्न विसे०। पिच्छ० ज०िड० विसे०। यिह्न विसे०।

६७२. त्राहार०--त्राहारिमस्सका० सन्वत्थोवा देवायु० ज०हि०। यहि० विसे०। पंचणोक०-देवगिद-तिषिणसरीर०--जस०--उच्चा० ज०हि संखेज्ज०। यहि० विसे०। त्राही संखेज्ज०। यहि० विसे०। त्राही संखेज्ज०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-पंचंत० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। त्राही० विसे०। यहि० विसे०। चिह्ने० विसे०। यहि० विसे०।

६७३. इत्थिवे॰ सन्वत्थोवा तिरिक्ख--मणुसायु॰ ज०दि०। यदि॰ विसे०। दोत्रायु० ज०दि० संखेज्जगु॰। यदि० विसे०। पुरिस॰ ज०दि० संखेज्ज०। यदि० विसे०। चढुसंज० ज०दि० विसे॰। यद्वि॰ विसे०। पंचणा॰--चढुदंस॰--पंचंत०

छोड़कर वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगित श्रौर नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रवन्थिक श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है।

६७२. श्राहारक काययोगी श्रौर श्राहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक हैं। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे पाँच नोकपाय देवगित, तीनशरीर, यशःकीर्ति श्रौर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे श्ररित, शोक श्रौर श्रयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय श्रौर पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे यित्थितबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे यार संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं।

६७३. स्त्रीवेदी जीवोंमें तिर्यश्चायु श्रीर मनुष्यायुका जधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे दो श्रायुश्रोंका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पुरुषवेदका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पांच झानावरण चार दर्शनावरण श्रीर पांच अन्तरायका जधन्य स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यशकीति

जिंदि० संखेजिन । यद्वि० विसे० । जस०--उच्चा० जिंदि० असंखेजिन । यद्वि० विसे० । सादा० जिंदि० विसे० । यद्वि० विसे० । इस्स-रिद-भय-दुगुं० जिंदि० असंखेजि० । यद्वि० विसे० । उविरं पंचिंदियभंगो ।

६७४. पुरिसंसु सन्वत्थोवा तिरिक्ख--मणुसायु॰ ज॰हि॰। यद्घि० विसे०। पुरिस० ज॰हि॰ संखेज्ज॰। यहि० विसे॰। चहुसंज॰ ज०हि॰ विसे॰। यहि० विसे॰। दोश्रायु० ज०हि॰ संखेज्ज॰। यहि० विसे०। पंचणा०--चहुदंसणा॰-पंचंत० ज॰हि संखेज्ज०। यहि० विसे॰। जस०--उच्चा० ज॰हि० संखेज्ज॰। यहि० विसे०। सादा० ज॰हि॰ विसे०। यहि० विसे०। उविरे इत्थिभंगो।

६७५. ग्रावुंस॰ सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मग्रुसायु० ज०हि॰। यहि० विसे०। ग्रिप्य-देवायु॰ ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। प्रिप्त॰ ज०हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे०। पंचणा॰-चढुदंस०-पंचंत॰ ज०हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे०। जसगि०-उच्चा० ज॰हि॰ संखेज्ज०। यहि॰ विसे०। सादा० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। उविरं श्रोधभंगो।

श्रौर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे हास्य, रित, भय श्रौर जुगुन्साका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रागे पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है।

६७४. पुरुपवेदी जीवोंमें तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुपवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रिष्ठक है। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रिष्ठक है। इससे दो श्रायुश्रों-का जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिष्ठक है। इससे पांच श्रानावरण, चार दर्शनावरण श्रीर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यशकारित श्रीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिष्ठक है। इससे स्थितवन्ध स्थितवन्ध विशेष श्रिष्ठक है। इससे स्थितवन्ध विशेष श्रिष्ठक है। इससे स्थितवन्ध विशेष श्रिष्ठक है। इससे श्रागे स्थानवन्ध विशेष श्रिष्ठक है। इससे स्थानवन्ध विशेष श्राप्ठक है। इससे स्थानवन्ध विशेष श्रिष्ठक है। इससे स्थानवन्ध विशेष्ठक है। इससे स्थानवन्ध विशेष श्रिष्ठक है। इससे स्थानवन्ध विशेष स्थानवन्ध स्थानवन्य स्थानवन्ध स्थानवन्य स्थानवन्य स्थानवन्ध स्थानवन्य स्थानवन्य स्थानवन्य स्थानवन्ध स्थ

६७४, नणुंसकवेदी जीवोंमें तिर्यञ्चायु ग्रौर मनुष्यायुका जंघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे नरकायु ग्रौर देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्योतगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण ग्रौर पाँच ग्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यशःकीर्ति ग्रौर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यात्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे आधिक है। इससे ग्राभिक स्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे ग्राभिक समान भङ्ग है।

६७६. ग्रवगद्वे॰ सन्वत्थोवा लोभसंज॰ ज॰हि०। यहि॰ विसे॰। पंचणा०-चंदुदंस॰-पंचंत॰ ज०हि० संखेजा॰। यहि॰ विसे०। जस०-उच्चा॰ ज०हि॰ संखेजा०। यहि० विसे०। सादा० जिहे॰ विसे०। यहि० विसे०। मायसंज० ज॰हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे०। माण्संज॰ ज०हि॰ विसे०। यहि॰ विसे०। कोथसंज॰ ज०हि० विसे०। यहि० विसे०।

६७७. कोधकसा॰ सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०हि०। यहि॰ विसे॰। चदुसंज॰ ज०हि० संखेज्ज०। [यहि॰ विसे०।] पुरिस॰ ज॰हि॰ संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰। पंचणा०-चदुदंस० पंचंत० ज॰हि० संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰। उच्चा० ज॰हि॰ संखेज्ज०। यहि॰ विसे॰। एवं जसगित्ति०। सादावे० ज०हि० विसे॰। यहि॰ विसे॰। उविरे श्रोधभंगो।

६७८. माणकसाइ० सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०हि०। यहि० विसे०। तिणिणसंज० ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। कोधसंज० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। पुरिस० ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। दोत्रायु० ज०हि०

६७६. त्रापगतवेदी जीवोंमें लोम संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच क्षानावरण, चार दर्शनावरण श्रौर पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यशकार्ति श्रौर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे माया संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मान संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे विशेष श्रधिक है। इससे कोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

६७७. क्रोधकषायवाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे उच्चगोत्रका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रकार यशःकीर्तिका अल्पबहुत्व है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्थितवन्ध विशेष अधिक है।

६७८. मानकषायवाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु ग्रौर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यिस्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे तीन संज्वलनोंका जघन्य स्थिति-बन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे कोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे पुरुष-वेदका जघन्य स्थितिबन्ध सिंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे वेदका जघन्य स्थितिबन्ध सिंख्यातगुणा है। इससे संखेज्ज । यहि० विसे० । पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० ज०डि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । जस०-उच्चा० ज०डि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । सादा० ज०डि० विसे० । यहि० विसे० । उवरि श्रोधभंगो ।

६७६. मायाए सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज॰हि॰ । यहि० विसे० । दोसंज० ज०हि॰ संखेज्ज० । यहि० विसे० । माण्संज० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । पुरिस० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । पुरिस० ज०हि० संखेज्ज० । यहि॰ विसे० । दोत्रायु० ज०हि॰ संखेज्ज० । यहि० विसे० । पंचणा०-चढुदंस०-पंचंत० ज०हि॰ संखेज्ज० । यहि० विसे० । जसगि०-उच्चा० ज०हि॰ संखेज्ज० । यहि० विसे० । जसगि०-उच्चा० ज०हि॰ संखेज्ज० । यहि० विसे० । हस्स-रिद्-भय-दुगुं०-तिरिक्ख-मणुसगद्-स्त्रोरालिय०-तेजा०-क०-णीचा० ज०हि० असंखेज्ज० । यहि० विसे० । उवरिं स्रोघभंगो । लोभे मूलोघं ।

६८०. मदि०-सुद्०-त्रसंज०-तिषिणले०-त्रब्भवसि०-मिच्छादि०-त्रसंषिण ति तिरिक्लोघं । विभंगे सन्वत्थोवा तिरिक्ल-मणुसायु० ज०हि० । यहि० विसे० ।

दो त्रायुत्रोंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष त्रधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण त्रौर पाँच ज्ञान्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष त्रधिक है। इससे यशःकीर्ति त्रौर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष त्रधिक है। इससे साता-वेदनीयका जघन्य स्थितवन्ध विशेष त्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष त्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष त्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष त्रधिक है। इससे त्रानं

६५९. माया कषायवाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्धितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे दो संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्धितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे कोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे कोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्धितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्धितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण श्रौर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यश्नकीर्तं श्रौर उद्यगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्धितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्धितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्धितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे हास्य, रित, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगित, मनुष्यगित, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर श्रौर नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। लोभकषायवाले जीवोंमें श्रोधके समान भङ्ग है।

६८०. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, ग्रसंयत, तीन लेश्यावाले, ग्रभन्य, मिथ्यादृष्टि श्रौर ग्रसंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान मङ्ग है। विभङ्गज्ञानी जीवोंमें तिर्यंचायु श्रौर दोश्रायु० ज॰हि० संखेज्ज॰ । यहि० विसे० । पंचणोक०--देवगदि--तिणिणसरीर-जस०-उचा॰ ज०हि॰ श्रसंखेज्ज॰ । यहि० विसे॰ । पंचणा०--णवदंसणा॰-सादा०पंचंत॰ ज०हि॰ विसे० । यहि० विसे॰ । सोलसक॰ ज॰हि० विसे० । यहि॰
विसे० । मिच्छ० ज०हि० विसे० । यहि॰ विसे॰ । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-श्रोरालि॰णीचा॰ ज०हि॰ संखेज्ज॰ । यहि० विसे० । श्रदि-सोग-अजस॰ ज०हि० संखेज्ज॰ ।
यहि॰ विसे॰ । श्रसादा० ज०हि० विसे० । यहि॰ विसे० । इत्थि॰ ज॰हि०
विसे॰ । यहि० विसे० । णवुंस॰ ज०हि॰ विसे० । यहि॰ विसे॰ । णिरयग०
ज०हि० विसे॰ । यहि॰ विसे० ।

६८१. त्राभि ॰-सुद ॰ - ग्रोधि ॰ सन्वत्थोवा लोभसंज ॰ ज ॰ हि ॰ । यहि ० विसे ० । पंचणा ० - च दुदंसणा ० - पंचंत ० ज ० हि ० संखे ज ० । यहि ० विसे ० । जस ॰ - उचा ० ज ० हि ० संखे ज ० । यहि ० विसे ० । सादा ० ज ० हि ॰ विसे ० । यहि ० विसे ० । सायसंज ० ज ० हि ० संखे ज ० । यहि ० विसे ० । माणसंज ० ज ० हि ० विसे ० । यहि ०

मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे दो श्रायुश्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यागगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकषाय, देवगति, तीन शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञाना-वरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनोय ओर पाँच ब्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे सोलह कपायका जघन्य स्थित-बन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्ज-गति, मनुष्यगति, श्रौदारिक शरीर श्रौर नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे ऋरति, शोक और ऋयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ऋधिक है। इससे ऋसातावेदनीय-का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे स्रोवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है।

६८१. आभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें लोभसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यशःकीर्त और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे माया-संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे माया-संज्वलनका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है।

६८२. मण्पज्जव० सन्वत्थोवा लोभसंज ज०िड०। यहि० विसे०। पंचणा०-चढुदंस०-पंचंत० ज०िड० संखेज्ज०। यहि० विसे०। जस०-उच्चा० ज०िड० संखेज्ज०। यहि० विसे०। सादा० ज०िड० विसे०। यहि० विसे०। मायसंज० ज०िड० संखेज्ज०। यहि० विसे०। माणसंज० ज०िड० विसे०। यहि० विसे०। कोधसंज०

श्रधिक हैं । इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं । इससे यत्स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष त्रधिक है। इससे मनुष्यायुका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे हास्य, रित, भय श्रीर जगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे देवगति श्रीर चार शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थिति-बन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे निद्रा श्रीर प्रचलाका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्य विशेष अधिक है। इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे ग्रसातावेदनीय-का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यन्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुरणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मनुष्यगित श्रौर श्रौदारिक श्रीरका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। यही भङ्ग अवधि-दर्शनी, सम्यग्दिष्ट, ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट श्रीर उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए।

६८२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें लोभसंज्यलनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण श्रीर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे सायासंज्यलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे मायासंज्यलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिष्ठिक है। इससे मायासंज्यलनका जघन्य स्थितिबन्ध सिथितबन्ध विशेष श्रिष्ठिक है। इससे मार्सिज्यलनका श्रिष्ठिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रिष्ठिक है। इससे मार्मिज्यलनका स्थितिबन्ध विशेष श्रिष्ठिक है। इससे मार्मिज्यलनका

ज॰हि० विसे० । यहि० विसे० । पुरिस० ज॰हि० संखेळा० । यहि० विसे० । देवायु० ज॰हि० असंखेळा० । यहि० विसे० । हस्स-रिद-भय-दुगुं० ज॰हि० संखेळा० । यहि० विसे० । हस्स-रिद-भय-दुगुं० ज॰हि० संखेळा० । यहि० विसे० । विदा-प्वताणं ज॰हि० संखेळा० । यहि० विसे० । अरिद-सोग-अजस० ज०हि० संखेळा० । यहि० विसे० । असादा० ज॰हि० विसे० । यहि० विसे० । एवं संजदा० ।

६८३. सामाइ०-छेदोव० सव्वत्थो० लोभसंज० ज०हि० । यष्टि० विसे० । पंचणा०-चढुदंस०-पंचंत० ज०हि० संखेज्ज० । यष्टि० विसे० । मायसंज० ज०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । माणसंज० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । कोधसंज० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । जस०-उच्चा० ज०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । सादा० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । पुरिस० ज०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । देवायु० ज०हि० असंखेज्ज० । यहि० विसे० । उविरं मणवज्जवभंगो ।

६ = ४. परिहार ० सन्वत्थोवा देवायु० ज॰ द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । पंच-

संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रत्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रत्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रित, भय और जुगुण्साका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे येत्स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे येत्स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरित, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थिति-बन्ध विशेष यत्से यात्से यात्स्थिति विशेष यात्से यात्ये यात्से यात्से यात्से यात्से यात्से यात्से यात्से यात्से यात्

६८३. सामायिकसंयत श्रौर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें लोभसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच श्रानावरण, चार दर्शनावरण श्रौर पाँच श्रान्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मायासंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे कोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यश्रकीर्ति श्रौर उच्च गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्य विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष यित्स्थितवन्य विशेष यित्स्थिक विशेष यित्स्थितवन्य विशेष श्रधिक विशेष यित्स्थितवन्य विशेष यित्स्थितवन्य विशेष यित्स्थितवन्य विशेष यित्स्थितवन्य विशेष यित्स्थितवन्य विशेष यित्स्थितवन्य विशेष यित्स विशेष

६८४. परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच नोकषाय, देवगति, चार शरीर, णोक०-देवगदि-चत्तारिसरीर०-जस०--उचा० ज०ड्ठि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। पंचणा०--छदंसणा०--सादा०--पंचंत० ज०ड्ठि० विसे०। यहि० विसे०। चदुसंज० ज०ड्ठि० विसे०। यहि० विसे०। अरदि--सोग-अजस० ज०ड्ठि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। असादा० ज०ड्ठि० विसे०। यहि० विसे०।

६८४. सुहुमसंपरा० सन्वत्थोवा पंचाा०--चढुदंस०-पंचंत० ज०हि० । यहि० विसे० । जस०--उच्चा० ज०हि० संखेज्ज० । यहि० विसे० । सादा० ज०हि० [विसे०] । यहि० विसे० ।

६८६. संजदासंज॰ सन्वत्थो० देवायु॰ ज॰डि॰। यहि॰ विसे॰। पंचणोक॰-देवगिद-तििएणसरीर॰-जस०-उच्चा० ज॰िड० संखेज्ज॰। यहि॰ विसे०। पंचणा०-इदंस॰--सादावे०--पंचंत० ज०िड० विसे०। यहि० विसे॰। ग्रहकसा० ज॰िड॰ विसे०। यहि० विसे०। ग्रारदि--सोग-ग्रजस० ज०िड० संखेज्ज॰। यहि० विसे०। ग्रासादा॰ ज॰िड० संखेज्ज०। यहि० विसे०।

६८७, तेउले॰ सन्वत्थो॰ तिरिक्ख-मणुसायु० ज॰डि॰। यहि॰ विसे॰।

यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय श्रीर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थिति वन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थिति वन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे श्रर्ति, शोक श्रीर श्रयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्या तगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थिति वन्ध विशेष श्रिधक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रिधक है।

६८४. सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण श्रोर पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यशःकीर्ति श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

६८६. संयतासंयत जीवोंमें देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है। इससे यित्धितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकषाय, देवगित, तीन शरीर, यशकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्धितबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय और पाँच ज्ञानरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरित, शोक और अयशकीर्तिका जघन्य स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरित, शोक और अयशकीर्तिका जघन्य स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है।

६८७. पीतलेश्याचाले जीवोंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष ऋधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध देवायु० ज०डि॰ असंखेज्ज॰ । यहि० विसे॰ । पंचणोक०-देवगदि-चदुसरीर०-जस०उच्चा० ज॰ हि० संखेज्ज॰ । यहि० विसे॰ । पंचणा०-छदंसणा॰-सादा॰-पंचंतरा०
ज॰ हि० [ विसे० । ] यहि० विसे॰ । चदुसंज० ज॰ हि० विसे० । यहि० विसे० । यहि० विसे० । यहि० विसे० । असादा० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । पञ्चक्खाणा॰ ४ ज०हि० संखेज्ज॰ । यहि० विसे० । अप्यच्चक्खाणा॰ ४ ज०हि० संखेज्ज॰ । यहि० विसे० । अप्यच्चक्खाणा॰ ४ ज०हि॰ संखेज्ज० । यहि० विसे० । एवं पम्माए ।

६८८. सकाए सन्वत्थो० लोभसंज० ज०हि० । यद्दि० विसे० । सेसं ऋोघं याव कोधसंत्र ० ज ० दि० विसे० । विदे ० विसे० । मण्रसाय ० ज ० दि० संखेज्ज ० । ग्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे पाँच नोकषाय. देवगति. चार शरीर, यशःकीर्ति श्रौर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्य-तिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय और पांच ग्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे ग्ररति, शोक और ग्रयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगणा है। इससे यत्स्यितवन्ध विशेष अधिक है। इससे ऋसातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यगति श्रौर श्रौदारिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितवन्ध संख्यात-गुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अनन्तरत्वन्धी चारका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेप ग्रधिक है। इससे मिथ्यात्वका ज्ञचन्य स्थितिवन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे स्त्री-वेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यञ्जगतिका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार प्रालेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए।

६०८. शुक्तलेश्यावाले जीवोंमें लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार कोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है यहां तक शेप श्रल्पबहुत्व श्रोधके समान है। इससे मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध यहि० विसे० । पुरिस० ज०हि० संखेज० । यहि० विसे० । देवायु० ज०हि० असंखेजज० । यहि० विसे० । इस्स-रिद-भय-दुगुं० ज०हि० संखेजज० । यहि० विसे० ।
देवगदि-चदुसरी० ज०हि० संखेजज० । यहि० विसे० । णिदा-पचला० ज०हि०
संखेजज० । यहि० विसे० । अरिद-सोग-अजस० ज०हि० संखेजज० । यहि० विसे० ।
असादा० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । पचक्खाणा०४ ज०हि० संखेजज० ।
यहि० विसे० । अपचक्खाणा०४ ज०हि० संखेजज० । यहि० विसे० । मणुसग०
ओरालि० ज०हि० संखेजज० । यहि० विसे० । थीणगिद्धितग० ज०हि० संखेजज० ।
यहि० विसे० । अणंताणुवंधि०४ ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । मिच्छ० ज०हि० विसे० । यहि० विसे० । पार्डक० विसे० । यहि० विसे० । पार्डक० विसे० । यहि० विसे० । पार्डक० विसे० । पार्डक० विसे० । यहि० विसे० । पार्डक० विसे० । पार्कक० विसे

६८९. वेदगसम्मा० सन्वत्थो० मणुसायु० ज०ड्ठि० । त्याड्ठि० विसे० । देवायु० ज०ड्ठि० असंखेज्ज० । यह्रि० विसे० । पंचणोक०-देवगदि-चदुसरीर-जस०-उचा० ज०- हि० संखेज० । यद्वि० विसे० । पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-पंचंत० ज०ड्ठि० [ विसे० ]

विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यतिस्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे देवगति और चार शरीरका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे निद्रा और प्रचलाका जघन्य स्थिति-वन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ऋधिक है। इससे ऋरति. शोक ऋौर अयशः कीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष ऋजिक है। इससे ऋसाता वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्य विशेष अधिक हैं। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रध्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यरिस्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे ऋप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यगति श्रीर औदारिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष ऋधिक है। इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मिध्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष आंधक है। इससे यत्स्थितवन्य विशेष श्रधिक है। इससे स्रीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात-गुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नपुंसकवेदका जघन्य, स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है।

६८. वेद्कसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मनुष्यायुका जधन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका जधन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकषाय, देवगित, चार शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय और पाँच अन्तरायका जधन्य स्थितिवन्ध विशेष

यिष्ठ विसे । चतुसंज ० ज ० दि० विसे ० । यिष्ठ ० विसे ० । अरिद-सोग-अजस० ज ० दि० संखेज ० । यिष्ठ ० विसे ० । असादा० ज ० दि० घिसे ० । यिष्ठ ० विसे ० । पच क्खाणा ० ४ ज ० दि० संखेज ज ० । यिष्ठ ० विसे ० । अपचक्खाणा ० ४ ज ० दि० संखेज ज ० । यिष्ठ ० विसे ० ।

६९०. सासणे सन्वत्थो० तिरिक्ख०-मणुसायु० ज०हि०। यहि० विसे०। देवायुग० ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। पंचणोक०-तिण्णिगदि-चदुसरीर-जस०-णीचा०-उचा० ज०हि० असंखेज्ज०। यहि० विसे०। अरदि-सोग-अजस० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। पंचणा०-णवदं-सणा०-सादा०-पंचंत० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। असादा० ज०हि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०। यहि० विसे०।

६६१. सम्मामिच्छादिष्टि ति सव्वत्थोवा पंचणोक०-दोगदि-चरुसरीर-जसगिति-उचागी० जहण्णद्विदिवंघो । यद्विदिवंघो विसेसाधियो । पंचणाणावरणीयाणं छदंसणा-वरणीयाणं सादावदणीयं पंचंतराइगं० ज०द्वि० विसे० । यद्वि० विसे० । बारसक० ज०-

ऋधिक हैं। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ऋधिक हैं। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ऋधिक हैं। इससे अरित, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यिस्थितिबन्ध विशेष ऋधिक हैं। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ऋधिक हैं। इससे प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ऋधिक हैं। इससे अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ऋधिक हैं। इससे अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ऋधिक हैं। इससे यत्स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यिस्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यिस्थितबन्ध विशेष ऋधिक है।

६६०. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तिर्यञ्जायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यह्मित्रवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यह्मित्रवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकषाय, तीन गति, चार शरीर, यशः कीर्ति, नीचगोत्र और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यह्मित्रवन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यह्मित्रवन्ध विशेष अधिक है। इससे असात्रवन्ध विशेष अधिक है।

६६१. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच नोकषाय, दो गित, चार शरीर, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक हैं। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय और पाँच अन्तराय का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध

हि॰ विसे॰। यद्वि॰ विसेसाधियो। अरति-सोग-अजसगित्ति॰ ज॰हि॰ संखेज्ज्॰। यद्वि॰ विसे॰। असादा॰ ज॰हि॰ विसे॰। यद्वि॰ विसेसाधियो। एवं जहण्णयं परस्थाण-अप्याबहुगं समत्तं।

## एवं अष्पाबहुगं समत्तं एवं चदुवीसमणियोगदाराणि समत्ताणि

विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीय का जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है।

इस प्रकार जघन्य परस्थान अरुपबहुत्व समाप्त हुआ।

इस प्रकार अरुपबहुत्व समाप्त हुआ।

इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए।

**000** 

# भुजगारबंधो

६६२, एत्तो भुजगारबंधो ति । तत्थ इमं अट्ठपदं मूलपगदिद्विदिभंगो कादव्वो । एदेण अट्ठपदेण तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि णादव्वाणि भवंति । तं जहा—सम्रक्तित्या याव अप्पाबहुगे ति [१३]।

# समुक्तित्तणाणुगमो

६६३. समुक्तित्तणाए दुवि०-ओघे० आदे०। ओघेण पंचणाणावरणीयाणं श्रत्थि भुजगारबंधगा अप्पदरबंधगा अवद्विदबंधगा अवत्तव्ववंधगा य। चदुण्णं आयुगाणं अत्थि अवत्तव्व० अप्पदर०। सेसाणं मदियावरणभंगो। एवं ओघभंगो मणुसा०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजागि-ओरालिय०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-भवसिद्धि० सण्णि-आहारग ति।

६६४. णिरएसु पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दु०-पंचिदि० ओरालि० तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवद्वि० । सेसं ओघं । एवं सत्तसु पुढवीसु ।

६६५. तिरिक्खेसु पंचणा०-छदंसणा०-अद्वकसा०-भय-दुर्गु०-तेजा०-कम्म०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० अत्थि भ्रज०-अप्पद०-अवद्वि०। सेसाणं औषं। एवं

#### भुजगारबन्धप्ररूपणा

६८२. इससे आगे भुजगारबन्धका प्रकरण है। उसके विषयमे यह अर्थपढ़ मूलप्रकृति स्थितिबन्धके समान करना चाहिए। इस अर्थपढ़के अनुसार यहाँ ये तेरह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं यथा—समुत्कीतनासे लेकर अरुपबहुत्व तक १३ ।

#### समुत्कीर्तेनानुगम

६६३. समुत्कीर्तनाकी अपेन्ना निर्देश दो प्रकारका हैं—अोघ और आदेश। आंघसे पांच ज्ञानावरण प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतर बन्धक जीव हैं, अवस्थित बन्धक जीव हैं और अल्पतर बन्धक जीव हैं और अल्पतर बन्धक जीव हैं और अल्पतर बन्धक जीव हैं। चार आयुओंके अवक्तव्य बन्धक जीव हैं और अल्पतर बन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मतिज्ञानावरणके समान है। इसी प्रकार ओघके समान मनुष्य/त्रक, पञ्चिन्द्रयद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चन्नुदर्शनी, अचनुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

६६४. नारिकयों में पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय-जाति, औदारिक शरोर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रीदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुरु चतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय इनके भुजगारबन्धक जीव हैं, श्रुरुतरबन्धक जीव हैं श्रीर श्रवस्थितबन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। इसी प्रकार सातों पृथिवियों में जानना चाहिए।

६६५. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, ञ्चाठ कवाय, भय, जुगुप्सा, तैजसरारीर, कार्मणरारीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय इनके मुजगारवन्धक जीव हैं, श्ररूपतरबन्धक जीव हैं श्रोर श्रवस्थितवन्धक जीव हैं। श्रेष प्रकृतियोंका सङ्घ श्रोधके समान

पंचिदिय-तिरिक्खं०३। पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोल-सक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवद्वि०। सेस ओघं। एस भंगो सन्वअपज्जत्तगाणं एइंदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं च। णवरि तेउ०-वाउ० तिरिक्खगदितियस्स अवत्तव्वं णित्थ।

६६६.देवेसु पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय-दुगुं०-ओरालिय०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-पञ्जत-पत्तेग०-णिमि०-तित्थय०-पंचंतरा० अत्थि सुज०-अप्पद०-अवद्वि०। सेसं ओवं। एवं भवणादि याव सोधम्मीसाण ति। सणकुमार याव सहस्सार ति णिरयोघो। आणद याव णवगेवञ्जा ति पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय-दुगुं०-मणु-सग०-पंचंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो-वण्ण०४-मणुसाणुपु०-अगु०४-तस०४-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० अत्थि सुज०-अप्पद०-अवद्वि०। सेसाणं ओघो। अणुदिस याव सबद्वा ति पंचणा०-छदंस०-वारसक०-पुरिसवे०-भय-दु०-मणुसग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदेज०-णिमि०-तिथय०-पंचंत० अत्थि सुज०-अप्पद०-अवद्वि०। सेसं ओघं।

है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तियेक्कात्रिकके जानना चाहिए। पक्कोन्द्रिय तियेक्क अपयाप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलहकषाय, भय, जुगुष्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय इनके भुजगारवन्धक जीव हैं, अल्पतरवन्धक जीव हैं और अवस्थितवन्धक जीव हैं। रोष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। यही भङ्ग सब अपर्याप्त, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें तिर्यक्कगतित्रिकका अवक्तव्य भङ्ग नहीं है।

६६६. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक-शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वणचतुष्क, अगुरुलयुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीयँद्धर श्रोर पाँच श्रन्तराय इनके मुजगारबन्धक जीव हैं, श्रन्यतरबन्धक जीव हैं और श्रवस्थितवन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। इसी प्रकार भवनवासी देवोंसे लेकर सौधर्म श्रोर ऐशान कर्ल्य तकके देवोंमें जानना चाहिए। सनत्कुमार कर्ल्य लेकर सहस्थार कर्ल्य नकके देवोंमें सामान्य नारिकयोंके समान भङ्ग है। आनत कर्ल्य लेकर नौश्रेवेयक तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पश्चेन्द्रियजाति, श्रोदारिक श्रङ्गोपाङ्ग, चार वर्ण, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलयु चार, त्रस चार, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रोर पाँच श्रन्तरायके मुजगारबन्धक जीव हैं। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पश्चन्द्रियजाति, श्रोदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्थसंस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ञ्यभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलयुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रोर पाँच श्रन्तराय इनके मुजगारबन्धक जीव हैं, श्रस्यतबन्धक जीव हैं श्रोर श्रवस्थतबन्धक जीव हैं। श्रेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओ्यके समान है।

६६७.ओरालियमिस्से पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-देवगदि-ओरालि०-वेर्जिवय०-तेजा०-क० वेउविव०अंगो०-नण्ण०४-देवाणुपु०-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० अत्थि सुज०-अप्पद०-अविद्वि०। सेसाणं ओघं। वेउविवय० देवोघं। णविर तित्थयरस्स अवत्तव्वं अत्थि। वेउविवयमि० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-नण्ण०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्तेय० - णिमि० - तित्थय०-पंचंत० अत्थि सुज०-अप्पद०-अविद्व०। सेसाणं ओघं। आहार०-आहारमिस्से ध्विगाणं अत्थि सुज०-अप्पद०-अविद्व०। सेसं ओघं। कम्मइगे० अणाहारगे० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-देवगदि-ओरालि०-वेउविवय०-तेजा०-क०-वेउविव०अंगो०-वण्ण०४ देवाणु०-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थय०पंचंत० अत्थि सुज०-अप्पद०-अविद्व०। सेसं ओघं।

६६८. इत्थि-पुरिस० णवुंस० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज० पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्टि० । सेसं ओघं । अवगद० सन्वाणं अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्टि०-अन्ब-त्तन्वं० । एवं सुहुमसंप० । णवरि अवत्तन्वं णत्थि ।

६८६. कोघे पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० अत्थि भ्रुज०-अप्पद०-अवट्टि०।

६८७. श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, त्र्यौदारिकशरीर, वैकियिकशरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वैकियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर स्रोर पाँच अन्तराय इन्ष्के मुजगारबन्धक जीव हैं, ऋल्पतरबन्धक जीव हैं श्रीर अवस्थितबन्धक जीव हैं। शेप प्रकृतियोंका भुक्त खोघके समान है। वैक्रियिककायोगी जीवोंका भक्त सामान्य देवोंके समान हैं। इतनी विशे-षता है कि इनमें तीर्थं इर प्रकृतिका अवक्तव्य पद है। वैक्रियिकमिश्रकायगयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञाना-वरण, नौ दर्शनावरण, सोलहकषाय, भय, जुगुप्सा, श्रौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, चारवर्ण, अगुरलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय इनके भजगारबन्धक जीव है, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थितबन्धक जीव हैं। शेप प्रकृतियोंका मङ्ग श्रोघके समान है। आहारककाययोगी और ऋाहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगरबन्धक जीव हैं, श्रारपतरबन्धक जीव हैं श्रीर अवस्थितबन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग त्रोघके समान हैं। कार्मणकाययोगी त्रौर अनाहारक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, श्रौदारिक शरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिक त्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय इनके मुजगारबन्धक जीव हैं, ऋल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थित बन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग स्रोघके समान है।

६८८. स्तिवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अविध्यतबन्धक जीव हैं। रोष भङ्ग ओघके समान है। अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार बन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवक्तव्यवन्धक जीव हैं। इसी प्रकार सूत्त्मसाँपरायसंयत जीवोंमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है।

्दिहर. क्रोधकषायवाले जीवोंमें पाँच क्रानावरण, चार दिशीनावरण, चार संज्वलन श्रौर

एवं चेव । णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थय० अवत्तव्वं णित्थ ।

७०३. तेऊए पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु० ४-बादर पज्जत्त-पत्तेय०-णिमि०-पंचंत० अत्थि ग्रुज०-अप्पद्०-अवद्वि०। सेसं श्रोघं। एवं पम्माए वि। णवरि पंचिंदिय० तस० धुवं काद्व्वं।

७०४. वेदगसम्मा० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-पंचिदि०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० अत्थि भुज०-अप्पद्०-अवट्टि०। सेसं ओघं।

७०५. सासणे पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुर्गु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० अत्थि भ्रज०-अप्पद०-अवद्धि०।सेसं ओघं।

७०६. सम्मामि० दोवेदणीय-चदुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० अत्थि भुज०-अप्पद०-अवद्वि०-अवत्तव्वं०। सेसाणं अत्थि भुज०-अप्पद०-अवद्वि०।

### एवं समुक्तित्तणा समता सामित्ताणुगमो

७०७, सामित्ताणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघेण पंचणा० छदंसणा० चदु-

तीनलेश्यावाले जीवोंमं इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशोषता है कि कृष्ण श्रौर नीललेश्या वाले जीवों में तीर्थेङ्कर प्रकृतिका श्रवक्तव्य पद नहीं है।

७०३. पितलेश्यावाले जीवों में पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावण, चार संज्वलच, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रयेक, निर्माण ख्रौर पाँच अन्तरायके मुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतर बन्धक जीव हैं ख्रौर अवस्थितबन्धक जीव हैं। शोष भङ्ग ओघके समान है। इस प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये। इतनी विशोषता है कि इनमें पख्रोन्द्रिय जाति ख्रौर त्रस प्रकृतिको ध्रुव कहना चाहिये।

७०४. वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुष वेद, भय, जुगुष्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, पक्रोन्द्रिय जाति, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगिति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके भुजगारवन्धक जीव हैं। शेष भद्ग अग्वके समान है।

७०५. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पछ्येन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगारवन्धक जीव हैं, अरुपतरवन्धक जीव हैं और अवस्थितवन्धक जीव हैं। शेष भक्क ओवके समान है।

७०६. सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें दो वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, ऋस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके मुजगारवन्धक जीव हैं, अल्पतरवन्धक जीव हैं, अल्पतरवन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंके मुजगारवन्धक जीव हैं, अल्पतरवन्धक जीव हैं।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

#### स्वामित्वानुगम

७०७. स्वामित्वानुगमकी अपेता निर्देश दो प्रकारका है—ओध और आदेश। ओधसे

संज ०-भय-दुगुं०-तेजा०—क०-वण्ण०४—अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० सुजगा०—अप्पद्०-अविद्विवंघो कस्स ? अण्णदरस्स । अवत्तव्वंघो कस्स ? अण्णदरस्स उवसमगस्स परि-वदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पढमसमए देवस्स वा। शीणगिद्धि० ३—अणंताणु-वंघि०४ सुज०-अप्पद०-अविद्वि० कस्स ? अण्णद० । अवत्त० कस्स ? संजमादो संजमासंजमादो सम्मामिन्छत्तादो वा परिवदमाणस्स पढमसमयमिन्छादिद्विस्स वा सासणसम्मदिद्विस्स वा । मिन्छत्त० सुज०-अप्प०-अविद्वि० कस्स ? अण्णदरस्स । अवत्तव्व० कस्स ? अण्णद० संजमादो वा संजमासंज० समत्त० सम्मामि० सासण० वा परिवदमाणस्स पढमसमयमिन्छादिद्विस्स । अप्पचक्खाणा०४ तिण्णि पद० कस्स ? अण्णद० । अवत्त० कस्स० ? संजमादो वा संजमासंज० परिवदमाणस्स पढमसमय-मिन्छादिद्विःस । अण्णव । अवत्त० कस्स० ? अण्णव संजमादो परिवदमाण० पढमसमय-मिन्छादि० सासण० सम्मामि० असंजदसं० । पचक्खाणा०४ सुज० अप्पद०-अविद्व० कस्स० ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० पढमसमय-मिन्छादि० सासण० पढमसमय-आयुगवंघ० । तेण परं अप्पदरवं० । आहार०-आहार०अंगो०-पर०-उस्सास०-आद्याजो० तित्थय० तिण्णिपद० कस्स० ? अण्ण० । अवत्तव्व० कस्स० ? अण्ण० पढम-

पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, वंर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय इनके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित बन्धकका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उनका स्वामी है। अवक्तव्यवन्थका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर गिरनेवाला उपशामक मनुष्य और मनुष्यनी या प्रथम समयवर्ती देव श्रवक्तव्यवन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चारके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उनका स्वामी है। अवक्तव्यवत्थका स्वामी कौन है ? संयमसे, संयमासंयमसे. संन्यक्रवसे और सन्यग्मि मध्यात्वसे गिर्नेवाला प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टि या सासाद्न सम्यादृष्टि जीव अवक्तव्यवन्धका स्वामी है। मिथ्यात्वके मुजगार, अरुपतर और अवस्थितवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त वन्धका स्वामी है। अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? संयमसे संयमासंयमसे. सम्यक्त्वसे. सम्यग्मिध्यात्वसे या सासादनसम्यक्त्वसे गिर्नेवाला प्रथम समयवाला मिध्यादृष्टि जीव त्रवक्तव्यवन्धका स्वामी है। त्रप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंका स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन है १ संयमसे या संयमा-संयमसे गिरनेत्राला प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि ऋौर त्रसंयतसम्यग्दष्टि जीव अवक्तव्य पद्का स्वामी है। प्रत्याख्यानावरण चारके. भुजगार, श्रन्पतर श्रीर श्रवस्थितवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त बन्यका स्वामी है। श्रवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन है ? संयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मि-श्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत अन्यतर जीव अवक्तव्यवन्धका स्वामी है। चार श्रायुत्रोंके श्रवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती श्रायुकर्मका बन्ध करनेवाला श्रन्यतर जीव अवक्तव्यवन्धका स्वामी है। इससे आगे वह अल्पतर बन्धका स्वामी है। आहारक शरीर, त्राहारक त्राङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत त्रीर तीर्थंड्कर प्रकृतिके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? प्रथम समयमें

सम्यवं ः । सेसाणं तिण्णिपद् कस्स० १ अण्णा० । अवत्तव्व० कस्स० १ अण्णा० परियत्तः माणपढमसमयवंध० ।

- ७०८. णिरएसु धुविगाणं तिण्णिपदा० कस्स० १ अण्ण० । सेसाणं ओघादो साधे-द्वं । णवरि सत्तमाए तिरिक्खग-तिरिक्खाणु०-णीचा० थीणगिद्धि०मंगो । मणुसग०-मणुमाणु० उच्चा० तिण्णिपदा० कस्स० १ अण्ण० । अवत्त० कस्स० १ अण्ण० मिच्छत्वादो परिवद० पढमसमय सम्मामि० सम्मादिद्धि० ।
- ७०६. तिरिक्खेसु धुविगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं ओघादो साधे-दन्त्रं । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ । पंचिदियतिरिक्खअपञ्चच० धुविगाणं तिण्णिपदा० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं ओघं । एवं सन्त्रअपञ्चचगाणं एइंदिय-विगर्लिदिय-पंच-कायाणं च ।
  - ७१०. मणुसा०३ ओघं। णवरि अवत्त० देवो त्ति ण भाणिद्व्वं।
- ७११. देवाणं णिरयोघो याव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि विसेसो णादव्वो । उवरि पज्जत्तमंगो ।
- ७१२. पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि ओरालि०-आभि०-सुद०-बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव अवक्त य पदका स्वामी है। शेष कर्मीके तीन पदोंका स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। अवक्त य पदका स्वामी कौन है। परिवर्तमान प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव अवक्त प्रयादका स्वामी है।

७०८. नारिकयों में ध्रवबन्धवाली प्रकृतियों के तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामो है । शेप प्रकृतियों के यथासम्भव पदोंका स्वामित्व खोघसे साध लेना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें तियद्धगति, तियद्धगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग स्त्यानुपृद्धित्रिकके समान हे । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? मिध्यात्वसे ऊपर चढ़नेवाला प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिध्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि अन्यतर जीव अवक्तव्य पदका स्वामी है ।

- ७०९. तिर्येख्वों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पर्होंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पर्होंका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके पर्होंका स्वामित्व श्रोधके अनुसार साध लेना चाहिये । इसी प्रकार पद्धन्त्रियतिर्येख्वित्रकके जानना चाहिये । पद्धन्त्रियतिर्येख्व अपयिप्तकों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के तीन पर्होंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पर्होंका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अभेषके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, एकेन्द्रिय, विकलत्रय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिये ।
- ७१०. मनुष्यत्रिकमें स्रोघके समान भङ्ग हैं। इतनी विशोपता है कि इनमें स्रवक्तव्य पदका स्वामी देव है यह नहीं कहना चाहिये।
- ७११. देवोंमें उपरिम प्रैवेयक तक नारिकयोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि वहाँ जो विशेष हो उसे जानकर कहना चाहिये। इससे आगे पर्याप्तके समान भक्त है।
  - ७१२, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, श्रौदारिक

ओघि० चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओघिदं०-सुक्कले०-भवसि०-सम्मादि०-खइगस०- उवसम०-सण्णि-आहारग ति ओघो । णवरि पंचमण०-पंचवचि०-ओरालिय० मणुसभंगो ।

७१३. ओरालियमि० धुविगाणं भ्रुज०-अप्पद०-अवद्वि० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं ओघं । देवगदि०४-तित्थय० तिण्णिपदा० कस्स० ? अण्ण० । मिच्छ० तिण्णिपदा कस्स ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? सासण० परिवदमाण० पढमसमयमिच्छादिद्विस्स ।

७१४. वेउ व्वियका० देव-णेरइगभंगो। वेउ व्वियमि० ध्विगाणं तिण्णिपदा० कस्स० ? अण्ण० देवस्स वा णेरइय०। मिच्छत्तस्स ओरालियमिस्सभंगो। सेसाणं ओघो। आहार०-आहारमि० ध्विगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण०। सेसं ओघं। कम्मइय० ध्विगाणं तिण्णि पदा० कस्स० ? अण्ण०। सेमाणं तिण्णि पदा० कस्स० ? अण्ण०। अवत्त० कस्स० ? अण्ण०। अवत्त० कस्स० ? अण्ण० परियत्तमा० पढमसमयवं०। मिच्छ०-देवगदि०४-तित्थय० ओरालियमिस्सभंगो। एवं अणाहार०।

७१५. इत्थि० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० । णिहा-पचला-भय-दुगुं०-तेजा०-क० यात्र णिमिग ति तिण्णि पदा कस्स० ?

काययांगी, त्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चत्तुःदर्शनी, अचत्तुदरानी, अवधि-दर्शनी, ग्रुक्तलेश्यावाले, भन्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशामसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहा-रक जीवोंमें त्रोघके समान भङ्ग है। इतनी विशोषता है कि पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी और औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग है।

७१३. श्रीदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके मुजगार, श्राह्मतर श्रीर श्रवस्थित पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। शेष प्रकृतियों के पदोंका स्वामी श्रोधके समान है। देवगित चतुष्क श्रीर तीर्थक्कर प्रकृतिके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? श्रान्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। मिध्यात्वके तीन पदोंक स्वामी कौन है ? श्रान्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? सासादन सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टि जीव अवक्तव्य पदका स्वामी है।

७१४. वैकि यककाययोगी जीवोंमें देवों श्रोर नारिकयोंके समान भन्न है। वैकियिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव श्रोर नारिक जीव उक्त पदोंका स्वामी है। मिध्यात्वका भन्न श्रोदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। श्रोष प्रकृतियोंका भन्न ओघके समान है। श्राहारककाययोगी श्रोर आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद।का स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंका भन्न ओघके समान है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है । अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। अवक्तञ्च पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान प्रथम समयमें वन्ध करनेवाला जीव अवक्तञ्च पदका स्वामी है। मिध्यात्व, देवगित चार श्रोर तीर्थङ्करका भन्न औदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

७१५. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्त-रायके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव तीन पदोंका स्वामी है। निद्रा, प्रचला, भय, अण्ण तिगदियस्स । अवत्त कस्स ? अण्ण उवसम परिवदमा मणुसं मणुसिणीए वा । सेसाणं ओघादो साघेदव्वं । णवरि तिगदियस्स । एवं पुरिस । णवरि णिद्दा-पचलादंडयस्स ओघो । सेसाणं वि ओघो । णवुं सगे इत्थिभंगो । अवगदवे अज अवत्त कस्स ? अण्ण उवसम परिवदमा पटमसमय । अप्पद अधि कस्स ? अण्ण उवसम ववग । एवं सच्चाणं ।

७१६. कोघे३ पंचणा०-चढुदंस०-पंचंत० तिण्णिपदा कस्स० १ अण्ण० । कोघे चढुसंज० माणे तिण्णि संज० मायाए दो संज० णिद्दा-पचला-भय-दुगु० तेजइगादिणव० ओघो । सेसाणं ओघं । लोभे [१४] कोघभंगो । सेसं ओघं ।

७१७. मदि०-सुद० धुविगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० । मिच्छ० अवत्त० ओरालियमिस्सभंगो । सेसाणं ओघेण साघेदव्वं । एवं विभंग०-अब्भवसि०-मिच्छादि० । णबरि दोसु मिच्छत्तस्स अवत्त० णित्थ ।

७१८. मणपज्जव ० संजदे ध्रविगाणं मणुसभंगो । एवं सेसाणं पि । सामाइ०-

जुगुप्सा, तेजसशरीर और कार्मण्शरीरसे लेकर निर्माण तक प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? उपशमश्रीणसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य या मनुष्यनी अवक्तव्य पदका स्वामी हे । शेष प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व आवसे साथ लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तीन गतिके जीवके स्वामित्व कहना चाहिए । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके निद्रा और प्रचला दण्डकका भङ्ग ओवके समान है । शेष प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व भी ओघके समान है । नपुंसकवेदी जीवोंमें स्वीवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । अपगतवेदी जीवोंमें भुजगार और अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? उपचमश्रेणिसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अल्पतर और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक या क्षपक अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका स्वामित्व जानना चाहिए।

७१६. क्रोध, मान और माया कषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव तीन पदोंका स्वामी है। क्रोध-कषायवाले जीवोंमें चार संज्वलन, मान कषायवाले जीवोंमें तीन संज्वलन और मायाकपायवाले जीवोंमें दो संज्वलन तथा निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा और तैजसशरीर आदि नौ प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। तथा शष प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व ओघके समान है। लोभ कषायवाले जीवोंमें चौदह प्रकृतियोंका भङ्ग क्रोध कपायवाले जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंक पदोंका स्वामित्व आघके समान है।

७१७. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमं ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पर्तेका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव तीन पर्तेका स्वामी है । मिध्यात्वके अवक्तव्य पर्का स्वामित्व औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके प्रतेका स्वामित्व ओघसे साध लेना चाहिए । इसी प्रकार विभक्षज्ञानी, अभव्य और मिध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अभव्य और मिध्यादृष्टि इन दो मार्गणाओंमें मिध्यात्वका अवक्तव्य पर नहीं है ।

७१८. मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्योंके समान

छेदो० ध्रुविगाणं तिण्णिपदा कस्त ? अण्ण०। णिद्दा-पचला-तिण्णिसंज ०-पुरिस०-भय-दुगुं० देवगदि-पंचिदि०-तिण्णिसरीर-समचदु०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु० ४-पसत्थ०-तस० ४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय० तिण्णिपदा कस्स ? अण्ण०। अवत्तव्व० कस्स ? अण्ण० उवसम० परिवद० पढमसमय मणुस० मणुसिणीए वा। सेसाणं ओघो। परि-हार० आहारकायजोगिभंगो। [सुहुमे भ्रज० कस्स० ? अण्ण० उवसम् परिवद०। वेपदा कस्स० ? अण्ण० उवस० खवग०।]

७१६. संजदासंज०-सम्मामि०—[सासाद०] अणुद्सभंगो। णविर संजदासंजदस्स तित्थयरस्स अवत्तव्वं ओघेण साघेदव्वो। असंजदा० तिरिक्खोघं। एवं तिण्णिलेस्साणं। णविर किण्ण-णीलाणं तित्थयरस्स अवत्तव्वं णित्थ। तेउए ध्विगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण०। सेसाणं ओघादो साघेदव्वं। एवं पम्माएं। वेदगे ध्विगाणं तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण०। सेसं ओघं। असण्णीसु ध्विगाणं तिण्णि पदा कस्स० ? अण्णदरस्स। सेसाणं ओघादो साघेदव्वं। एवं सामित्तं समत्तं।

## कालाणुगमो

७२०. कालाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद-

है। इसी प्रकार शेप प्रकृतियोंके विषयमे जानना चाहिए। सामायिकसंयत और छेदापस्थापनासंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। निद्रा, प्रचला, तीन संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, तीन शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित असचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्कर इनके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? उपशामश्रेणिसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी अवक्तव्यपदका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके पदोंका भङ्ग श्रोधके समान है। परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें आहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है। सूर्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें भुजगारपदका स्वामी कौन है ? उपशामश्रेणिसे गिरनेवाला अन्यतर जीव भुजगारपदका स्वामी है। अल्पतर और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और ज्ञपक उक्त दो पदोंका स्वामी है।

७१६. संयतासंयत, सम्यग्मिथ्यादृष्टि श्रौर सासाद्नसम्यग्दृष्टि जीवोंका भङ्ग अनुदिशके समान है। इतनी विशेषता है कि संयतासंयत जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका श्रवक्तव्यपद श्रोघसे साथ लेना चाहिए। असंयतोंमें सामान्य तिर्थञ्जोंके समान भङ्ग है। इसीप्रकार तीन लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंमें तीर्थङ्करका अवक्तव्य पद नहीं है। पीत लेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है श्रवन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व ओघसे साथ लेना चाहिए। इसीप्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है श्रवन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। शोष प्रकृतियोंके पदोंका स्वामी है। असंज्ञी जीवोंमें ध्रुव प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है श्रवन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। शोष प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व श्रोघसे साध लेना चाहिए। इसप्रकार स्वामित्व समाप्त हुत्रा श्रवामी कौन है श्रवन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी

#### कालानुगम

७२०. कालानुगमकी अपन्ना निर्देश दो प्रकारका है-आंघ और आदेश। औषसे पॉच

णो०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-तिरिक्खग०-पंचिदि०-ओरालि०-तैजा०-क०-छस्संठा०ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-वणण०४-अगु०४-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-दोविहा०-तस बादरपज्जत-अपज्जत्त-पत्तेय०-थिरादिछगुगल णिमि०-णीचा०-पंचंत० भ्रुज० केविचरं कालादो
होदि? जह० एग०, उक० चत्तारि समया। अप्यद०केव०? जह० एग०, उक० तिण्णि सम०।
अवष्ठि० जह० एग, उक० अंतो०। अवत्त० जह० एग०, उक० एग०। चदुण्णं आयु.
गाणं अवत्तन्व० जह० उक० एग०। अप्यद० जह० उक० अंतो०। वेउन्वियछ०-आहारदुन-तित्थय० भ्रुज०-अप्यद० जह० एग०, उक० वेसम०। अवष्ठि० जह० एग०, उक०
अंतो०। अवत्त० जहण्णु० एगस०। मणुसग०-मणुसाणु० उचा० भ्रुज० जह० एग०,
उक० चत्तारि सम०। अप्यद० जह० एग०, उक० वेसम०। अवष्ठि० जह० एग०,
उक० अंतो०। अवत्त० जह० उक० एग०। एइंदिय आदाव थावर-सुहुम-साधार० भ्रुज०
जह० एग०, उक० वेसम०।अप्यद० जह० एग०, उक० तिण्णिसम०। अवत्त०-अवद्वि०
देवगदिमंगो। बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिं० भ्रुज०-अप्यद० जह० एग०, उक० तिण्णि
सम०। अवष्ठि०-अवत्त० देवगदिमंगो। सेसाणं पगदीणं भ्रुज० जह० एग०, उक०

ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, मोलह कपाय, नो नोकपाय, तिर्यंचगात, पर्ञ्च-न्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहतन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, तिर्यक्र्यगत्यानुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि छह युगल, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनके भुजगार-बन्धका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है। अल्पतरवन्धका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्क्रप्टकाल तीन समय है। अवस्थितपद्का जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तन्यपदका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल एक समय है। चार आयुत्रोंके श्रवक्तव्यपदका जघन्य श्रीर उत्कृष्टकाल एक समय है। अल्पतरपद्का जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थ-ङ्करके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उरकृष्टकाल दो समय है। अव-स्थितपदका जवन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रवक्तव्यपदका जवन्य श्रीर उत्कृष्टकाल एक समय है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगात्रक भुजगारपद्का जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है। अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट-काल दो समय है। अवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अव-क्तज्यपद्का जवन्य और उत्क्रष्टकाल एक समय है। एकेन्द्रियजाति, आतप, स्थावर, सूहम और साधारणके सुजगारपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्क्रष्ट हाल तीन समय है। अवक्तव्य और अवस्थित पदका भङ्ग देवगतिके समान है। द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजा त त्र्यौर चतुरिन्द्रियजातिके सुजगार त्र्योर त्रास्पतर . पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका भक्क देवगतिके समान है। शेष प्रकृतियोंके मुजगारपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है। अल्पतरपद्का जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थित पदका जवस्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्त्मुहुर्त है। अवक्तव्यपदका जवस्य और उत्कृष्ट

अंतो० । अवज्ञ० जहण्णु० एगस० । एवं ओघभंगो कायजोगि-कोघादि०४—मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि० ।

७२१. णिरएसु धुविगाणं भुज० अप्प० जह० एग०, उक्क० बेसम०। अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। एवं सेसाणं पि। णवरि अवत्तन्त्रगो यस्स अत्थि तस्स एय-समयं। एवं सन्वणिरयोणं।

७२२. तिरिक्खेसु ओघो। णवरि धुविगाणं अवत्तव्वं णित्थ। मणुसग०-मणुसाणु०उचा० देवगदिमंगो। पंचिं देयितिरिक्खेसु मणुसग०-चढुजादि-मणुसाणु०-थावर-आदावसुहुम-साधार०-उचा० देवगदिमंगो। सेसाणं सुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिण्णि
सम०। सेसं ओघं। पंचिंदियपज्जत्त-जोणिणीसु एवं चेव। णवरि अपज्जत्तणाम देवगदिमंगो। पंचिदिय०अपज्ज० धुविगाणं सुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिण्णि
सम०। अवडि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। सादासाद०-पंचणोक०-तिरिक्खग०पंचिंदि०-हुंडसं०-ओरालि०अंगो०-असंप०-तिरिक्खाणु०-तस०-बाद्र-अपज्ज०-पत्ते०-अथिरादिपंच-णीचा० सुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम०। अवडि० ओघं।
सेसं णिरयमंगो।

काल एक समय है। इसीप्रकार श्रोघके समान काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, श्रवज्ञदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भन्य, श्रभन्य श्रीर मिश्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये।

७२१. नारिकयोंमें ध्रु ववन्धवाली प्रकृतियोंके मुजगार और अल्पतरपदका जवन्यकाल एक समय हे और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थितपदका जवन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार शेष प्रकृतियोंके पदोंका काल जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जिस प्रकृतिका अवक्तव्यपद है उसका जवन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। इसीप्रकार सब नारिक्योंके जानना चाहिये।

७२२. तिर्यक्चोंमें ओघके समान काल है। इतनी विशेषता है कि ध्र ववन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्त-यपद नहीं हैं। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यान्द्रपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग देवगतिके समान है। पक्चेन्द्रिय तिर्यक्चोंमें मनुष्यगति, चार जाति, मनुष्यगत्यनुपूर्वी, स्थावर, आतप, सूद्म, साधारण और उच्चगोत्रका भङ्ग देवगतिके समान है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक मय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। शेप भङ्ग ओघके समान है। पक्चेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यक्च और योनिनी जीवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें अपर्याप्त नामका भङ्ग देवगतिके समान है। पक्चेन्द्रिय तिर्यक्च अपर्याप्तकोंमें ध्र ववन्यवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। असिन्यास्त्रपादिका संहनन, तिर्यक्चगति, पक्चेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्रपादिका संहनन, तिर्यक्चगत्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और नीचगोत्रके भुजागार और अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थितपदका काल ओघके समान है। शेष भङ्ग नरिकयोंके समान है।

७२३. मणुसा०३ सव्वाणं भ्रज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० बेसम०। अविद्व०-अवत्तव्वं ओघं। एवं मणुसभंगो पंचमण०-पंचविच०-ओरालि०-वेउव्वि०-वेउव्विपमि०-आहार०-आहारमि० विभंग०-आमि० सुद०-ओधि० मणपज्ज०-संजद् सामाइ०-छेदो०-पिरहार०-संजदासंजद-ओधिदं०-तेउ०-पम्म०-सुक्रले०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसम०-सासण०-सम्मामि सण्णि ति । मणुसअपज्ज० णेरइगभंगो । एवं देवाणं एइंदिय-विगिलिंदिय-पंचकायाणं च ।

७२४. पंचिदिय०२ चदुआयु० ओघं। वेउव्वियछक्क-आहारदुग-तित्थय०-चदुजादिआदाव-थावर सुहुम-साधार० सुज० अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवट्ठि०-अवत्तव्वं
ओघं। सेसाणं सुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०। अवट्ठि०-अवत्त० त्रोघं।
मणुसग०-मणुसाणु० उच्चा० सुज० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०। अप्पद० जह०
एग०, उक्क० वेसम०। अवट्ठि०-अवत्त० ओघं। पज्जत्त०-अपज्जत्तणामाणं देवगदिमंगो।
पंचिदियअपज्ज० तिरिक्खअपज्जसंगो। णवरि मणुसग०-मणुसाणु० सुज० जह० एग०,
उक्क० तिण्णिसम०। अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवट्ठि०-अवत्त० ओघं।

७२३. मनुष्यित्रकमें सय प्रकृतियों के मुजगार और अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है। इसीप्रकार मनुष्यों के समान पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिकयोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, विभङ्गज्ञानी आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुत-ज्ञानी अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, श्रुक्तलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि; सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिण्यादृष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। इसीप्रकार देव, एकेन्द्रिय, विकलेग्द्रिय झौर पाँच स्थारकायिक जीवोंके जानना चाहिये।

७२४. पंक्रेन्द्रियद्विकमें चार श्रायुश्रोंका भङ्ग श्रोघके समान है। वैक्रियिक छह, श्रहारकद्विक, तीर्थङ्कर, चार जाति, आतप, स्थावर, सूदम श्रोर साधारणके मुजगार श्रोर अल्पतर पदका
जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल दो समय है। श्रविस्थित श्रोर श्रवक्तव्य पदका काल
श्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंके मुजगार श्रोर श्रवक्तव्य पदका जघन्यकाल एक समय है श्रोर
उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थित श्रोर अवक्तव्य पदका भङ्ग श्रोघके समान है। मनुष्यगति,
मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके मुजगारपदका जघन्यकाल एक समय है श्रोरउत्कृष्टकाल तीन समय
है। श्रवप्तर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। श्रवस्थित और
श्रवक्तव्य पदका भङ्ग श्रोघके समान है। पर्याप्त श्रोर श्रपर्याप्त नामका भङ्ग देवगतिके समान है।
पश्चेन्द्रिय अर्थाप्तकोंमें तिर्यक्क श्रपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति श्रीर
मनुष्यगत्यानुपूर्वी मुजकार पदका जघन्य काल एक समय है श्रोर उक्ष्रष्टकाल तीन समय है।
अल्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थित और श्रवक्तव्य
पदका भङ्ग श्रोघके समान हैं।

७२५, तस-तसपन्जत्त० वेउव्वियछक्-एइंदि०-आहारदुग-आदाव-थावर-सुहुम-साधार तित्थय० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अबद्धि०-अवत्त० ओघं। वेइंदि० भुज० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०। अबद्धि० अवत्त० सेसाणं ओघं। पन्जत्ताणं अपन्जत्तणामाणं च देवगदिमंगो।

७२६. तसअपन्ज ध्रुविगाणं भ्रुज जह एग ०, उक्क चत्तारिसम ०। अप्पद ० जह ० एग ०, उक्क विण्णिसम ०। अविष्ठ ० ओघं। दोवेदणीय ०-पंचणोक ०-तिरिक्खग ०-पंचिंद् ०-हुंड सं ०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त ०-तिरिक्खाणु०-तस-बादर-पन्जत्त-पत्तेय ०-अधि-रादिपंच-णीचा० भ्रुज जह ० एग ०, उक्क ० चत्तारिसम ०। अप्पद ० जह ० एग ०, उक्क ० तिण्णिसम ०। अविष्ठ ०-अवत्त० ओघं। मणुसग ०-मणुसाणु० भ्रुज ० जह ० एग ०, उक्क ० चत्तारिसम ०। अप्पद ० जह ० एग ०, उक्क ० वेसम ०। [अविष्ठ ०-अवत्त०] तिण्णिविगलिंदि ०-तसणामाणं च ओघं। णविर वेइंदि० भ्रुज ० वेसम ०। सेसाणं भ्रुज ०-अप्प० जह ० एग ०, उक्क ० वेसम ०। अविष्ठ ०-अवत्त० ओघं।

७२७. ओरालियमि० मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ग्रुज०-अप्पद्० जह० एग०,उक० तिण्णिसम० बेसम० । अवट्टि०-अवत्त० ओघं । देवगदि०४-तित्थय० ग्रुज०-अप्पद०

७२५. त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें वैक्रियिक छह, एकेन्द्रियजाति, आहारकद्विक, आतप, स्थावर, सूद्रम, साधारण और तीथङ्कर प्रकृतिके मुजगार और अरुपतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है। द्वीन्द्रिय जातिके मुजगार पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अरुपतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। पर्याप्त और अपर्याप्तका भङ्ग देवगतिके समान है।

७२६. त्रस अपर्याप्तकों में ब्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के भुजगार पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल वार समय है। अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थित पदका भङ्ग ओघके समान है। तो वेदनीय, पांच नोकषाय, तिर्येख्रगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पाटिकासंहनन, तिर्येख्रगत्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच और नीचगोत्रके भुजगार पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है। अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यगिति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके भुजगार पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है। अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका तथा तीन विकलेन्द्रिय और त्रस नामकर्मका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि द्वीन्द्रियजातिके भुजगार पदका उत्कृष्टकाल दो समय है। श्रेष प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका अङ्ग ओघके समान है।

७२७. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुजगार और श्रत्पतरपद का जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल क्रमसे तीन समय और दो समय है। अवस्थित और श्रवक्तव्य पदका भङ्ग श्रोघके समान है। देवगित चार और तीर्थ- जह०एग०, उक्क०, बेसम०। सेसाणं ओघं। णवरि जेसिं चत्तारि समयं तेसिं तिण्णि समयं। ७२८. कम्मइ० धुविगाणं थावरपगरीणं च अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम०। अवत्त० [जहण्णु०] एगस०। सेसाणं अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम०। अवत्त० जहण्णु० एग०। देवगदिपंचग० अवट्ठि० जह० एग०. उक्क० बेसम०।

७२६. इत्थिवेदे पंचणा॰-चढुदंस०-चढुसंज० पंचंतरा० पंचिदियतिरिक्खमंगो। पंच-दंस०-दोवेदणी०-मिच्छ०-बारसक०-इत्थिवे०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्ख-ग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-छस्संठाणं-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-उज्जो०दोविहा०-तस०४-धिरादिछयुगल-णिमि०-णीचा० ग्रुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०। अवट्ठि०-अवत्त० ओघं। मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ग्रुज० जह० एग०, उक्क० तिण्णिस०। अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त० ओघं। सेसाणं ग्रुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिस०। अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त० ओघं। पुरिसवेदे सो चेव भंगो। णवरि पुरिस०दोपदा जह० एग०, उक्क० तिण्णिस०। अवट्ठि०-अवत्त० ओघं। पुरिसवेदे सो चेव भंगो। णवरि पुरिस०दोपदा जह० एग०, उक्क० तिण्णिस०। अवट्ठि०-अवत्त० ओघं। णवंसगे ओघं। णवरि इत्थि०-पुरिस० देवगदिभंगो। अवगद्वे० सन्वपगदीणं ग्रुज०-अप्प०-ङ्कर प्रकृतिके मुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। शेष प्रकृतियोंके पदोंका काल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि जिनका आघसे चार समय काल है उनका काल यहाँ तीन समय है।

७२८. कार्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुव और स्थावर प्रकृतियोंके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। शेष प्रकृतियोंके अवस्थित पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। देवगितपञ्चकके अवस्थित पदका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है।

७२६. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायका मङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियंश्चोंके समान हैं। पाँच दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिध्यात्व, वारह कषाय, स्त्रीवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, पञ्चेन्द्रिय जाित, औदािरक शारीर, तेंजस शारीर, कार्मण शारीर, छह संस्थान, श्रीदािर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, तियंश्चगत्वानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, दो विहायोगित, असचतुष्क, स्थिर आदि छह युगल, निर्माण और नीचगोत्रके भुजगार और अस्पतर पदका जघन्यकाल एक समय हैं और उत्कृष्टकाल तीन समय हैं। अवस्थित और अवक्तव्य पदका जाव अधिक समान हैं। मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उत्कृष्टकाल तीन समय हैं। अस्थित और अवक्तव्य पदका जाव अधिक समान हैं। शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अस्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल ओघक समान हैं। श्रेष प्रकृतियोंके भुजगार अवक्तव्य पदका काल ओघक समान हैं। इतनी विशेषता हैं कि पुरुषवेदके दो पदोंका जघन्यकाल एक समय हैं और उत्कृष्टकाल तीन समय हैं। अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल ओघक समान हैं। मुरुषवेदी जीवोंमें बही भङ्ग हैं। इतनी विशेषता हैं कि पुरुषवेदके दो पदोंका जघन्यकाल एक समय हैं और उत्कृष्टकाल तीन समय हैं। अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल ओघक समान हैं। नपुंसकवेदी जीवोंमें आघक समान हैं। इतनी विशेषता हैं कि इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदका भङ्ग देवगितिके समान हैं। अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार, अस्पतर और अवक्तव्य पदका काल लेव सम हैं। अवस्थित

अवत्त० एग० । अवद्वि० ओघं ।

७३०. सुहुमसंप० सन्वाणं भुज०-अप्प० एग०। अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। [चक्खुदं० तसपञ्जतभंगो।णविर तेइंदि०-चदुरिं० भुज० जह० एग० उक्क० वे०।]

७३१. असण्णीसु वेउन्वियछ०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० सुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० बेसम०। अवाङ्घ०-अवत्त०ओघं। सेसाणं सुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०। णवरि इत्थिवेदादिपंचिंदियसंजुत्ताणं पगदीणं उक्कस्सं अप्पदरं बेसमयं। अवङ्घि०-अवत्त० ओघं। एइंदिय-आदाव-थावर-सुहुम-साधारणाणं ओघं।

७३२. आहारगेसु चदुआयु०-वेउव्वियछ०-आहारदुग-तित्थय० ओघो । मणुसग०-मणुसाणु०-उचा० भुज० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । अप्प० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अविष्ठ०-अवत्त० ओघं । एइंदिय-आदाव-थावर-सुहुम-साधारणं च ओघं । सेसाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिस० । अविष्ठ०-अवत्त० ओघं । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं कालं समत्तं।

## अंतराणुगमो

७३३. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पदका काल श्रोधक समान है।

७३०. सूद्रमसाम्परायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके मुजगार और अल्पतर पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त- मुंहूर्त है। चज्जदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जातिके मुजगार पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है।

७३१. ऋसंज्ञी जीवोंमें वैकियिक छह, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुज-गार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल शोघके समान है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद आदि पञ्चेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंके अल्पतर पदका उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका काल ओघके समान है। एकेन्द्रियजाति, आतप, स्थावर, सूद्म और साधारणका भङ्ग ओघके समान है।

७३२. त्राहारक जीवोंमें चार त्रायु, वैक्रियिक छह, त्राहारकद्विक त्रीर तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यगितः, मनुष्यगत्यानुपूर्वी त्रीर उच्चगोत्रके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय है त्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय है। त्राह्म त्रार पदका जघन्य काल एक समय है त्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। त्रवस्थित त्रीर त्रावक्तव्य पदका काल त्रोघके समान है। एकेन्द्रियजाति, त्रातप, स्थावर, सूक्त्म त्रीर साधारणका भङ्ग त्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार त्रीर त्राह्म त्राहम त्रीर साधारणका भङ्ग त्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार त्रीर त्राहम त्राहम काल एक समय है त्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय है। अवस्थित त्रीर त्राहम त्रीर त्राहम की कामणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है। इस प्रकार काल समाप्त हुत्रा।

अन्तरानुगम

७३३. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश। ओघने पाँच

सय-दुगुं० तेजा० क० वण्ण०४ — अगु० - उप० - णिमि० - पंचंत० सुज्ञ० - अप्पद० - अविहु० बंधं-तरं केव० ? जह० एग०, उक० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक० अद्धपोग्गल० । थीणिगिद्धि०३ — मिच्छ० - अणंताणुवंधि०४ सुज्ञ० - अप० - अविहु० जह० एग०, उक० वेछाविहु० देस्व० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० । सादासाद० - चदुणोक० - थिराथिर-सुभासुभ - जस० - अत्रक्ष० तिण्णिपदा जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवमेदाणं याव अणाहारग ति एस भंगो । अहक० तिण्णिपदा जह० एग०, उक्क० वेछाविहु० देस्व० । अवत्त० जह० आंतो०, उक्क० वेछाविहु० देस्व० । पुरिस० तिण्णिपदा० णाणा० भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेछाविहु० देस्व० । पुरिस० तिण्णिपदा० णाणा० भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेछाविहु० सादिरे० । णवंस० पंचसंठा० - पंचसंघ० - अप्पतत्थ० — दूभग - दुस्सर - अणादे० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० वेछाविहु० सादि० तिण्णिपतिदो० देस्व० । तिण्णिआयु० अवत्त० - अप्पद० जह० अंतो०, उक्क० वेछाविहु० सादि० तिण्णिपदा० जह० विण्णियदा० जह० अणंतका० । तिरिक्खायु० अवत्त० - अप्पद० जह० अंतो०, उक्क० आणंतका० । तिरिक्खायु० अवत्त० - अप्पद० जह० अंतो०, उक्क० आणंतका० । विरिक्खायु० जवत्त० अप्पद० जह० अंतो०, उक्क० अणंतका० । विरिक्खायु० जवत्त० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतका० ।

ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजस शरार, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रोर पाँच अन्तरायके भुजगार, श्रह्पतर और श्रवस्थितवन्धका अन्तर कितना है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहुर्त हे और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रोर श्रनन्तानुबन्धी चारके मुजगार, श्रन्पतर श्रोर श्रवस्थित पदका जवन्य अन्तर एक ममय है त्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्वासठ सागरप्रमाण है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उच्छ्य अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके तीन पदोंका जवन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। श्रवक्तव्य पदका जवन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार इन प्रकृतियोंका अनाहारक मार्गणानक यही भङ्ग है। आठ कपायोंक तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। स्त्रीवेदके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दा छ्यासठ सागर है। अवक्तव्य पदका जयन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो इयासठ सागर है। पुरुपवेदके तीन पदोंका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्न है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठसागर है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच सहन्न, अप्रशस्त विहायांगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठसागर और कुछ कम तीन पल्य है। अवक्तज्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्न है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासागर और कुछ कम तीन पर्य है। तीन त्रायुत्रोंके अवक्तव्य और अरुपतर पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं स्रोर उत्क्रष्ट स्नन्तर सनन्त काल है। तिर्येक्टायुके अवक्तव्य श्रोर अल्पनर पद्का जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहर्त है आंर उत्कृष्ट श्रन्तर मौ मागरपृथक्त है। वैक्रियिक छहके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक ममय है, अवक्तव्य पदका

तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० तेवृद्धिसागरोवमसद०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा। मणुसगिदितिमं तिण्णिप० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा। चहुजादि-आदाव-थावरादि०४ तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचसीदिसागरोवमसदं। पंचिदि०-पर०-उ०-तस०४ तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसाग०सदं। ओरालि० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपिलदो० सादि०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतका०। आहारदुगं० तिण्णिप० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्योग्गल०। समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ञ० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेद्याविक्षित तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० तिण्णिप० जह० विण्णिप० जह० पग०, उक्क० तिण्णिप० जह० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० तिण्णिप० जह० तिरिक्खगदिभंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिरिक्खगदिभंगो। तित्थय० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० अंतो, उक्क० तेतीसं साग० सादि०। तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० अंतो, उक्क० तेतीसं साग० सादि०।

जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त हें और उरकुष्ट अन्तर सवका अनन्त काल है। तिर्येक्रगति और वियेक्रगत्यानु-पूर्वीके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक है। मनुष्यगति-त्रिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहत है और उत्कृष्ट अन्तर एक सी पचासी सागर है। पञ्चन्द्रिय जाति, परघात, उच्छास श्रौर त्रसचतुष्कके तीन पद्ोंका जघन्य श्चन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्चन्तर श्चन्तर्भृहूर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य श्चन्तर श्चन्तर्भहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है। श्रीदारिक शरीरके तीन पदोंका जयन्य अन्तर एक समय है त्रीर उत्कृष्ट त्रन्तर साधिक तीन पर्य है। त्रवक्तव्य पदका जधन्य अन्तर त्र्यन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। आहारक द्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है. श्रवक्तन्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूते हैं और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर श्रीर आदेयके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एकं समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर श्रोर कुछ कम तीन पत्य है। श्रीदारिक आङ्गोपाङ्ग और वजर्षभनाराच संहननके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। उद्योतके तीन पदोंका अन्तर तिर्येक्चगितके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्त-र्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। नीचगोत्रके नीन पदोंका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर तिर्घञ्चगतिके समान है। तीर्थक्कर प्रकृतिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य श्चन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेनीस सागर है।

७३४. णिरएसु धुविगाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अविहु० जह० एग०, उक्क० वेसम०। पुरिस०-समचदु०-वज्जिरस० पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० विश्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० देस्व०। धुवभंगो तित्थयरं। णवरि अवत्तव्वं णित्थ अंतरं। सेसाणं पि पगदीणं विणिण पदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतोग्ठ०, उक्क० तेत्तीसं साग० देस्व०। दोआयु० दो पदा० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं देस्वणं। एवं सत्तमाए। सेसाणं पि तं चेव पुढवि०। णवरि मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० पुरिसवेदेण समं काद्व्वं।

७३५. तिरिक्खेसु धुविगाणं सुज अप्प जह एग , उक्क अंतो । अविद्वि जह एग , उक्क विचारिसम । थीणिगिद्धि ३—मिच्छ अणंताणुबंधि अ तिण्णिपदा जह एग , उक्क तिण्णिपिलदो देस् । अवत्तव्वं त्रोघं । अपचक्खाणा अ तिण्णिपदा जह एग , उक्क पुन्वकोडी देस् । अवत्त ओघं । इत्थिवे तिण्णिपदा जह एग , उक्क पुन्वकोडी देस । अवत्त ओघं । इत्थिवे तिण्णिपदा जह एग , अवत्त जह अंतो , उक्क तिण्णिपिलदो देस । णवुंस तिरिक्ख ग -च दुर्जादि-ओरालि - पंचसंठा - ओरालि अंगो - छ संघ - तिरिक्खाणु - आदा उज्जो - अप्पसत्थ थावरादि ४—दूम ग-दुस्सर-अणादे - णीचा विण्णिपदा जह एग ,

७३४. नारिकयों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के मुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अविध्यत पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ज्ञषभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेय कि तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थद्वर प्रकृतिका भद्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के समान है। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्य पदका अन्तर नहीं है। शेष प्रकृतियों के भी तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। दो आयुओं के दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए। शेष पृथिवियोंमें भी यही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके पदोंका अन्तर पुरुषवेदके साथ कहना चाहिए।

७३५. तिर्यक्रोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के भुजगार श्रीर श्रन्तर पदका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पत्य है। श्रवक्तव्य पदका भङ्ग श्रोघके समान है। अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्रवक्तव्य पदका श्रन्तर श्रोघके समान है। स्निवेदके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है, श्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मृहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सबका कुछ कम तीन पत्य है। नपुंसकवेद, तिर्यक्रगति, चार जाति, श्रीदारक शरीर, पाँच संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगिति, स्थावर श्रादि चार, दुर्भग,दुःस्वर, अनादेय श्रीर नीच गोत्रके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय

अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी० देख्र०। णवरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०ओरालि०-णीचा० अवत्त० ओघं। पुरिस०-समचदु०-पंचिदि०-परघा०-उस्सा०-पसत्थं०तस०४—सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह०
अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी० देख्र०। णवरि पुरिसवे० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क०
तिण्णिपलिदो० देख्र०। तिण्णिआयुगाणं दो पदा० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं देख्रणं०। तिरिक्खायु० दो पदा० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी सादिरे०।
वेउन्वियन्ठकं-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ओघं।

७३६. पंचिंदियतिरिक्ख०३ धुविगाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अविष्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०। श्रीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपितदो० देस्व०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णपित्तदो० पुन्वकोडिपुध०। अपचक्खाणा०४ तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देस्व०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडिपुध०। इत्थि० तिण्णिपदा० मिच्छ तमंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपित्दो० देस्व०। णवुंस०-तिण्णिगिदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदाउन्जो० अप्प-

७३६. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चित्रिकमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुन्धी चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तीन पत्य है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एक पूर्वकोटि है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एक पूर्वकोटि है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एक पूर्वकोटि है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर अन्तर क्रुवकोटि है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर भूत्वकोटि हो। स्त्रीवदके तीन पदोंका भङ्ग मिध्यात्व के समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर अन्तर भूत्वकोटि हो। स्त्रीवदके तीन पदोंका भङ्ग मिध्यात्व के समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर भूत्वके है। स्त्रीवदके तीन पदोंका भङ्ग मिध्यात्व के समान है। नपुंसकवेद, तीन गिति, चार जाति, औदारिक शारीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगिति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंका जघन्य

है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सबका कुछ कम एक पूर्वकोटि है। इतनी विशेषता है कि तिर्यक्रगति, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और नीचगोत्रके अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है। पुरुषवंद, समचतुरस्रसंस्थान, पञ्चीन्द्रय जाति, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महूर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवंदके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। तीन आयुओं के दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। तिर्यञ्चायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। तिर्यञ्चायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग ओघके समान है।

सत्थ०-थावरादि०४-दूमग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देस्च०। पुरिस० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पिलदो० देस्च०। चढुआयु० तिरिक्खोघं। देवगिदि- पंचिदि०-वेउन्वि०-समचढु०-वेउन्वि०अंगो०-देवाणुपु०-परघा०-उस्सा० पसत्थ०-तस०४-सुमग-सुस्सर-आदेज्ज०-उच्चा० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देस्च०।

७३७. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तमे धुविगाणं दो पदा० जह० ए.ग०, उक्क० अंतो०। अविष्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०। सेसाणं तिण्णिपदा जह० एग०, उक्क० अंतो०, अवत्त० जह० उक्क० अंतो। दोआयु० दोपदा० जह० उक्क० अंतो०। एवं सव्वअप-ज्जत्ताणं एइंदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं च। णवरि यो यस्स भुजगारकालो सो अविष्ठि-दस्स अंतरं होदि। यो अविष्ठदकालो सो भुज०-अप्पद० अंतरं होदि। आयुगाणं दोण्णं पदाणं पगदिअंतरं कादव्वं। किंचि विसेसो।

७३८. मणुसेसु पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-णामणव-पंचंत० तिण्णि-पदा० ओघं। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्विकोडिपुघ०। आहारदुगं तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्विकोडिपुघत्तं। तित्थय० तिण्णिपदा

श्चन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य श्चन्तर श्चन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट श्चन्तर सबका कुछ कम एक पूर्वकोटि है। पुरुपवेदके तीन पदोंका जघन्य श्चन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर श्चन्तमुंहूर्त है। श्चवक्तव्य पदका जघन्य श्चन्तर श्चन्तमुंहूर्त है। श्रोर उत्कृष्ट श्चन्तर कुछ कम तीन पह्य है। चार श्वायुश्चोंका भङ्ग सामान्य तियेश्चोंके समान है। देवगति, पश्चिन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरक्ष संस्थान, वैक्रियिक श्वाङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुरक, सुभग, सुस्वर, श्चादेय श्रोर उच्चगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्चन्तर श्चन्तमुंहूर्त है। श्रवक्तव्य पदका जघन्य श्चन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है।

७३७. पञ्चीन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमं ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तत्र्य पदका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। दो आयुओंके दो पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। दो आयुओंके दो पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, एकेन्द्रिय, विकलत्रय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो जिसका मुजगारबन्धका काल है वह उसके अवस्थितबन्धका अन्तरकाल होता है तथा जो अवस्थितबन्धका काल है वह मुजगार ओर अल्पनरबन्धका अन्तर काल होता है। तथा आयुओंके दोनों पदोंका प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान अन्तर करना चाहिए। इक्रु विशेषता है।

७३८. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संब्वलन, भय, जुगुप्सा, नामकी नौ प्रकृतियाँ श्रीर पाँच श्रन्तरायके तीन पदोंका भक्त श्राघके समान है। श्रवक्तव्य पदका जघन्य श्रन्तर श्रन्तसुंहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिष्ट्रथक्त्वप्रमाण है। श्राहारकद्विकके तीन पदोंका णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० पुन्वकोडी देस्र० । सेसाणं पंचिद्यि-तिरिक्खभंगो । मणुसायु० तिरिक्खायुभंगो ।

७३६. देवेसु धुविगाणं णिरयभंगो। थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ० दूमग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० चदुण्णं
पदाणं जह० एग०, उक० एकत्तीसं० देस्०। णवरि अवत्त० जह० अंतो०। पुरिस०समचदु०-वज्जरिस० पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-उच्चा० तिण्णिपदा सादभंगो। अवत्ववं इत्थिवदेभंगो। दोआयु० णिरयभंगो। तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, चदुण्णं पि अट्ठारस साग० सादि०। मणुसग०-मणुसाणु० तिण्णिपदा सादभंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक० अट्ठारस सा०
सादि०। एइंदिय-आदाव थावर० तिण्णिपदा० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतो०,
उक० वेसागरोव० सादि०। पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-तस० तिण्णिपदा० सादमंगो।
अवत्त० जह० अंतो०, उक० वेसाग० सादि०। तित्थय० णाणावरणभंगो। एदेण
कमेण सव्वदेवाणं अंतरं कादव्वं।

७४०. पंचिदिय-पंचिदियपञ्जता० तस०-तसपञ्जता० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-तेजइगादिणवणाम०-पंचंतराइ० तिण्णिप० ओघं। अवत्त० जह० अंतो०,

जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्क्रष्ट अन्तर सबका पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्चोंके समान है। मनुष्यायुका भङ्ग तिर्थञ्चायुके समान है।

७३६. देवों में श्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका मङ्ग नारिकयोंके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार; स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संह्नन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके चार पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुंहूर्त है। पुरुवदे, समचतुरस्त्रसंस्थान, वज्रवभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य पदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। दो आयुओंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और चारों पदोंका उद्युष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। मनुष्यगित और मनुष्यगत्यानुपूर्वी के तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और त्रसके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग झानावरणके समान है। इसी क्रमसे सब देवोंमें अन्तर प्राप्त करना चाहिए।

७४०. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस श्रीर त्रस पर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस श्रादि नौ नामकर्म श्रीर पाँच श्रन्तरायके तीन उक्कः सगिहदीः । श्रीणिगिद्धिः ३-मिच्छः - अणंताणुवंधिः ४ तिण्णिपदाः ओघं । अवत्तः णाणावरणमंगो । एवं इत्थिः । णवरि अवत्तः जहः अंतोः, उक्कः वेछाविहसागः देसः । अद्दुकः तिण्णिपदाः ओघं । अवत्तः णाणावरणमंगो । णवुं सः - पंचसंठाः - पंचसंघः - अप्पसत्थः - दूभग-दुस्सर-अणादेः - णीचाः तिण्णिपदाः जहः एगः, उक्कः वेछाः विष्ठिः सादिः तिण्णि पित्रदोः देसः । अवत्तः वेषः । णविर जहः अंतोः । पुरिसः तिण्णिपदाः णाणावरणभंगो । अवत्तः ओघं । तिण्णिआयुः दोपदाः जहः अंतोः । पुरिसः तिण्णिपदाः णाणावरणभंगो । अवतः ओघं । तिण्णिआयुः दोपदाः जहः अंतोः । पजत्ते । पजत्ते चढुणां आयुगाणं दोपदाः जहः अंतोः, उक्कः सागरोवमसदपुधत्तं । णविर तसपञ्जते मणुसायुः जहः अंतोः , उक्कः वेसागरोवमसदपुधत्तं । णविर तसपञ्जते मणुसायुः जहः अंतोः , उक्कः वेसागरोवमसहस्साः देसः । णिरयगिदिः सागरोवमसदं । अवत्तः वं चेवः । णविर जहः अंतोः । तिरिक्खगः - तिरिक्खाणुः उज्जोः तिण्णिपदाः जहः एगः , उक्कः तेचिहसागरोवमसदं । अवत्तः तं चेवः । णविर जहः अंतोः । मणुसः -देवगदिः चेउन्वियः - चेउन्विः अंगोः - दोआणुः तिण्णिपदाः जहः एगः , उक्कः तेचिसं सागः सादिः । अवत्तः तं चेवः । णविर जहः अंतोः । प्रिपः जहः विराणिपदाः जहः विराणिपदाः जहः विराणिपदाः जहः विराणिपदाः जहः विराणिपदाः जहः तेचीसं सागः सादिः । अवत्तः तं चेवः । णविर जहः अंतोः । पंचिदिः । प्रवः तेचित्रं सागः सादिः । अवत्तः तं चेवः । णविर जहः अंतोः । पंचिदिः । प्रवः तेचित्रं सागः सादिः । अवत्तः तं चेवः । णविर जहः अंतोः । पंचिदिः ।

पदोंका भङ्ग त्रोवके समान है। अवक्तव्य पदका जवन्य अन्तर अन्तर्भहर्त हे और उत्कृष्ट अन्तर श्रपनी स्थिति प्रमाण है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रौर अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंका भक्त त्रोघके समान है। अवकाज्य पदका भक्त ज्ञानावरणके समान है। इसी प्रकार स्त्रीवेदके पदोंका श्रन्तरकाल जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि इसके श्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है। आठ कषायोंके तीन पदोंका अन्तर ओघके समान है। अवक्तव्य पद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन. अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दा छयासठ सागर और कुछ कम तीन पल्य है। अवक्तव्य पदका वही अन्तर है। इतनी विशेषता है कि जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है। पुरुपवंदके तीन पदों-का ज्ञानावरणके समान भङ्ग है। अवक्तव्य पदका भङ्ग श्रोघके समान है। तीन श्रायुत्रोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सो सागरपृथक्तव है। मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है। पर्याप्तकोंमं चार श्रायुत्रों-के दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि त्रसपर्याप्तकोंमें मनुष्यायुका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागर है। नरकगित, नरकगत्यानुपूर्वी, चार जाति, त्रातप श्रीर स्थावर श्रादि चारके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है। अवक्तव्य पदका वही त्रम्तर है। इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है। तिर्येक्चगति. तिर्यञ्चगस्यानुपूर्वी त्रौर उद्योतके तीन परोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। अवक्तव्य पद्का वही अन्तर है। इतनी विशेपता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यगित, देवगित, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और दो अ। तुपूर्वीके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर है।

परं उस्साव तसव्ध तिण्णिपदाव णाणावरणभंगो । अवत्तव्वं ओघं । ओरालिव ओरानिक अंगोव वज्जरिसव तिण्णिपदाव श्रोघं । श्रवत्तव जहव अंतोव, उक्कव तेत्तीसं सागव सादिव । आहारदुगं तिण्णिपदाव जहव एगव, अवत्तव जहव अंतोव, उक्कव काय-द्विदीव । समचदुव पसंत्थव सुमग-सुस्सर आदेव तिण्णिपदाव णाणावरणभंगो । अवत्तव ओघं । तित्थयव ओघं । उच्चाव तिण्णिपदा देवगदिभंगो । अवत्तव समचद्व भंगो ।

७४१. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ० सोलसक०-भय-दुगुं०तेजइगादिणव-आहारदुग-तित्थय०-पंचंत० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
अवडि० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अवत्त० णित्थ अंतरं । चदुआयु० दोपदा० णित्थि
अंतरं । सेसाणं पगदीणं तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णित्थि
अंतरं । एस भंगो ओरालि०-वेउच्वि०-आहार० । णविर ओरालिए ओरालि०-वेउच्वियछक्कं वज्ज परियत्तीणं अवत्त० जहण्णु० अंतो० । दोआयु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क०
पगदिअंतरं०।

७४२. कायजोगीसु पंचणा ०-छदंसणा०-चदुसंज ० भय-दुगुं०-तेजइगादिणव-वेउन्विय-

अवक्तव्य पदका वही अन्तर हैं। इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छुास और त्रसचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका भङ्ग अघिके समान है। अविदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वर्ञ्जपम नाराच संहननके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थित प्रमाण है। समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग देवगितके समान है। अवक्तव्य पदका भङ्ग समचतुरस्र संस्थानके समान है।

७४१. पाँच मनोयोगी श्रीर पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर आदि नौ, श्राहारकद्विक, तीर्थक्कर श्रीर पाँच अन्तरायके भुजगार श्रीर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। चार आयुओंके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है। श्रेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। यही भक्क औदारिककाययोगी, वैकियिककाययोगी श्रीर आहारककाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रीदारिककाययोगी जीवोंमें श्रीदारिक शरीर श्रीर वैकियिक छहको छोड़कर परिवर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। दो आयुआोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है।

७४२. काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा,

छक्ष-ओरालि०-तित्थय०-पंचंत० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णित्थ अंतरं । थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-बारसक०-आहारदुगं भ्रज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अविह० जह० एग०, उक्क० चत्तारिस० । णविर आहारदुग० अविह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अवत्तव्व० णित्थ अंतरं । दोआयु० दोपदा० णित्थ अंतरं । तिरिक्खायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० बावीसं वाससहस्साणि सादि० । मणुसायु०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ओवं । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० तिण्णिपदा साद-भंगो । अवत्तव्वं ओवं । दोवेदणी०-सत्तणोक०-पंचजादि-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-दोविहा०-तस-थावरादिदसयुगलं तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० ।

७४३. ओरालियमि० धुविगाणं दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवड्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०। दोआयु० अपज्जत्तमंगो। देवगदि०४—तित्थय० दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवड्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम०। सेसाणं तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। णविर मिच्छत्तस्स अवत्त० णित्थ अंतरं। ७४४. वेडिव्यिमस्सका० धुविगाणं दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवड्ठि०

तैजसरारीर श्रादि नी, वैकिथिकपट्क, श्रीदारिकशरीर, तीर्थक्कर श्रोर पाँच अन्तरायक तीन परांक्ता जवन्य श्रन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्भुहूर्त है। अवक्तव्य पदका श्रन्तरकाल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, बारह कपाय और श्राहारद्विकके भुजगार श्रोर श्रल्पतर पदका जवन्य श्रन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्भुहूर्त है। श्रवस्थित पदका जवन्य श्रन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय हे। इतनी विशेपता है कि श्राहारकद्विकके श्रवस्थित पदका जवन्य अन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। दो श्रायुश्चोंके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है। तिर्यञ्चायुके दो पदोंका जवन्य श्रन्तर अन्तर्भुहूर्त है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। मनुष्यायु, सनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उत्कृष्ट अन्तर साविक समान हे। त्रियञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर नीचगात्रकं तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। श्रवक्तव्य पदका भङ्ग श्रोघके समान है। दो वेदनीय, सात नोकषाय, पाँच जाति, ब्रह संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परवात, उन्कृवास, श्रातप, उचोत, दो विहायोगिति श्रोर त्रस-स्थावर दस युगलके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्भुहर्त है।

७४२. श्रौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहूर्त है। श्रविध्यत पदका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर तीन समय है। दो आयुत्र्योंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान हे। देवगतिचतुष्क श्रौर तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रविध्यतपदका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। शेप प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रवक्तव्य पदका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वक श्रवक्तव्य पदका श्रन्तरकाल नहीं है। ७४४. वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य श्रन्तर

जह० एग०, उक्क० वेसम०। एवं तित्थय०। सेसाणं तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। एवं आहारमि०। कम्मइग० सन्वाणं अवर्ष्टि०-अवत्त० णत्थि अंतरं।

७४५. इत्थिवे० पंचणा० चदुदंस०-चदुसंज० पंचंत० दोपदा० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । अवट्वि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम० । थीणगिद्धि०-मिच्छ०-अणंताणुबंधि४ तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देस्र०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० सदपुधत्तं०। णिदा-पयला-भय-दुगुं०-तेजइगादिणव तिण्णि पदा णाणावरण-मंगो । अवत्त० णत्थि श्रंतरं । सादादिवारसण्णं ओघं । अड्ठक० तिण्णि पदा ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्तं०। इत्थि०-णवुंस०-तिरिक्खगदि-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०- थावर-दूमग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० देस्र० । एवं अवत्त० । णवरि जह० अंतो० । पुरिस०-पंचिंदि०-समचदु०-पसत्थ०-तस-सुभग सुस्सर-आदे०-उचा० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । अवत्त० जह० श्रंतो०, उक्क० पणवण्णं पितदो॰ देस् । णिरयायु॰ दोपदा॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ पुन्वकोडितिभागं एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहतं है। अवस्थित पद्का जधन्य अन्तर एक समय है <del>ऋौर उक्कप्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिके पदोका ऋन्तरकाल जानना चाहिए ।</del> होष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। अव-क्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिये। कार्मणकाययोगी जीवोमें सब प्रकृतियोंके अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पदका **ऋन्तरकाल नहीं** है ।

७४५. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच ऋन्तरायक दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उःकृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हे ऋौर उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व ऋौर अनन्ता-नुबन्धी चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन परुय है। ऋवक्तत्र्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ऋोर उत्कृष्ट ऋन्तर सौ परुयपृथक्त्व है। निद्रा, प्रचला, भय, जुराप्सा श्रौर∙ तैजसशरीर त्रादि नौ प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। साता वदनीय आदि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है। आठ कषायोंके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्यपृथक्त्व है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्श्रेक्चगति, एकेन्द्रिय-जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, निर्येश्चगत्यानुपूर्वी, त्रातप, उद्योन, त्रप्रशस्त विहायोगित. स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंका जवन्य अन्तर एक समय है और उस्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पर्य है। इसी प्रकार अवक्तव्य पदका अन्तरकाल है। इतनी विज्ञे-षता है कि इसका जघन्य अन्तर ऋन्तर्भुहूर्त है । पुरुषवद, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका जवन्य ऋन्तर एक समय हैं श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। श्रवक्तव्य पदका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम पचवन परुप है। नरकायुके दो पदोंका जयन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर देस् । तिरिक्खायु मणुसायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० पिलदोवमसदपुधर्त० । देवायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० अट्टावण्णं पिलदो० पुन्व होिडपुधत्तेणक्भिहि-याणि । वेउन्वियछ०—तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ञत्त—साधार० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० सादिरे० । एवं अवत्त० । णविर जह० अंतो० । मणुसगिदि-पंचग० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पिलदो० देस् ० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० देस० । णविर ओरालि० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० सादि० । आहारदुग० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० सगिट्टिदी० । एवं अवत्त० । णविर जह० अंतो० । पर०-उस्सा०-बादर-पज्जत्त-पत्तेय० तिण्णि पदा० जह० उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० सादि० । तित्थय० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवदि० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अवत्त० णिल्थ श्रंतरं ।

७४६, पुरिसवे० अद्वारसण्णं इत्थिभंगो। शीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० बेछावद्वि० देख्य०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सगद्विदी०। णिद्दा-पचला-भय-दुगुंछ-तेजइगादिणव तिण्णि पदा ओघं। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायद्विदी०। अद्वक० ओघं। णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० काय-

एक पूर्वकांटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। तिर्यञ्चायु त्रोर मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुंहूर्त है त्रोर उत्कृष्ट ऋन्तर सो पल्यपृथक्त प्रमाण है। देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुंहूर्त है त्रोर उत्कृष्ट ऋन्तर पूर्वकांटि पृथक्त अधिक ऋहावन पल्य है। वैक्रियिक छह, तीन जाति, सूद्म, अपर्याप्त और साधारणके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट ऋन्तर साधिक पचवन पल्य है। इसी प्रकार ऋवक्तत्र्य पदका अन्तरकाल है। इतनी विशेषता है कि उसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यगतिपऋकके तीन पदोंक। जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। अवक्तत्र्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है। आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है। आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर आपनी स्थित प्रमाण है। इसी प्रकार अवक्तत्र्य पदका अन्तरकाल है। इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके तीन पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर आपनी स्थित प्रमाण है। हसी प्रकार ऋवक्तत्र्य पदका अन्तरकाल है। इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तत्र्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तत्र्य पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है। तिर्थङ्कर प्रकृतिके मुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तत्र पदका अन्तरकाल नहीं है।

७४६. पुरुषवेदी जीवोंमें अठारह प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुष्सा और तैजस शरीर आदि नौ प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग आंघके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट

द्विदीः । इत्थिः - णवुं सः - पंचसंठाः पंचसंघः - अप्यसत्थः - दूमग-दुस्सर-अणादेः - णीचाः पंचिंदियपज्जत्तमंगो । पुरिसः विण्णि पदा णाणावरणमंगो । अवत्तः जहः अंतोः , उक्तः वेछावद्विः सादिः । समचदुः -पसत्थः - सुभग-सुस्सर-आदेः - उच्चाः पुरिसः भंगो । णि 'रय-तिरिक्खः - मणुसायूणं इत्थिमंगो । णविः सागारोवः - सद्पुधत्तंः । देवायुः दोपदाः जहः अंतोः , उक्तः तेत्तीसं साः सादिः । णिरयः तिरिक्खःगः - चदुजादि-दोआणुः - आदाः - उज्जोः - थावरादिः । तिण्णि पदाः जहः एगः , अवत्तः जहः अंतोः , उक्तः तेवद्विसागरोः सदं । देवगदिः । अवतः जहः एगः , अवतः जहः अंतोः , उक्तः तेवद्विसागरोः सदं । देवगदिः । अवतः विण्णि पदाः जहः एगः , उक्तः तिण्णि पित्रः । सादिः । यंचिदिः - परः - उस्साः - तसः । सादिः । अवतः जहः अंतोः , उक्तः तेत्तीसं साः सादिः । पंचिदिः - परः - उस्साः - तसः । अवतः विण्णि पदाः जहः एगः , उक्तः विण्णि पदाः निः । वित्थयः विण्णिः जहः एगः , उक्तः अंतोः । अवतः जहः अंतोः , उक्तः पुः चक्तोः । वित्थयः विण्णिः जहः एगः , उक्तः अंतोः । अवतः जहः अंतोः , उक्तः पुः चक्तोः । देसः ।

७४७. णवंसमे ध्रविगाणं अद्वारसण्णं दो पदा० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। अवद्भि० जह० एग०, उक० चत्तारि सम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि-णिवुं स-पंचसंठा०-पंचसंघ०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दुभग-दुस्सर-अणादे० तिण्णिपदा० ्त्र अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे। आठ कषायोंका भङ्ग आंघके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगिति, दुर्भग, दुःस्वर, अना-देय त्रीर नीच गोत्रका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है । पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्रथासठ सागर है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उचगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान है। नरकाय, तिर्यञ्चाय श्रीर मनुष्यायका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि उत्क्रप्ट अन्तर सौ सागर पृथक्तव प्रमाण है। देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नरकगति, तिर्येक्चगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, त्रातप, उद्योत त्रीर स्थावर त्रादि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्टअन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। देवगतिचतुष्क त्रीर त्राहारकद्विकका भङ्ग पञ्चीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है। मनुष्यगतिद्विक, श्रौदारिकशरीर, औदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर वज्रपेभ नाराचसंहननके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। अवक्तव्य पदका जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास श्रौर त्रसचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग तैजस शरीरके समान है। श्रवक्तव्य पदका भङ्ग नरकगतिके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है।

७४७. नपुंसकवेदी जीवोंमें घुवबन्धवाली अठारह प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके तीन

जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देस्०। एवं अवत्त०। णविर जह० अंतो०। णविर थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४ ओयं। पुरिस०-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर
आदे० तिण्णिपदा सादमंगा। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं देस्०। णिदापचला-भय दुगुं०-तेजइगादिणव तिण्णिप० णाणावरणभंगो। अवत्तव्व० णित्थ अंतरं।
तिण्णिआयु०-वेजव्वियछ०-मणुस०३-आहारदुगं ओघं। देवायु०दो पदा० जह० अंतो०,
उक्क० पुव्वकोडितिभागं देस०। तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचागो० तिण्णि पदा०
इत्थिभंगो। अवत्त० ओघं। चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ तिण्णि पदा० जह० एग०,
उ० तेत्तीसं सा० सादि०। एवं अवत्त०। णविर जह० अंतो०। पंचिदि०-पर०-उस्सा०तस०४ तिण्णि पदा सादमंगो। अवत्त० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०।
ओरालि०-ओरालि०अंगो० वज्जिरस० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी दे०।
ओरालि० अवत्त० ओघं। ओरालि०अंगो० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं०
सादि०। वज्जिरस० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देस०। तित्थय० तिण्णिप०
जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देस०।

पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर हुड़ कम तेतीम सागर है। इसी प्रकार त्रवक्तव्य पदका त्रान्तरकाल है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्त<u>मं</u>हर्न है। इतनी और विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व ऋार ऋनन्तानुबन्धी चारका भङ्ग ऋाषक समान है। पुरुपवेद, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर श्रीर श्रादेयके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा श्रीर तैजस शरीर श्रादि नींके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। तीन आय. वैक्रियिक छह, मनुष्यत्रिक त्रौर त्राहारकद्विकका भङ्ग त्रोघके समान है। देवायुके दो पदोंका जघन्य त्रान्तर अन्तर्मुहर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटिका ऋछ कम त्रिभागप्रमाण है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यान-पूर्वी और नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। अवक्तव्य पदका भङ्ग आघके समान है। चार जाति, त्रातप और स्थावर त्रादि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। इसी प्रकार श्रवक्तव्य पदका श्रन्तरकाल है। इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास श्रीर त्रसचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक आङ्गोपाङ्ग श्रोर विश्रपेमनाराच संहननके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्रीदारिक शरीरके श्रवक्तव्य पद्का अन्तर ओघके समान है। औदारिक श्राङ्गोपाङ्गके श्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भहर्त है और उरकृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। वर्अपभनाराच संहननके ष्यवक्तव्य पदका जघन्य त्रान्तर अन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग-प्रमाण है। अपगतवेदवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य और

अवगद्वे० सन्वाणं भुज०-अप्प० जह० उक्क० श्रंतो० । अवद्वि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । अवत्त० णित्थ अंतरं ।

७४८. कोघे धुविगाणं अद्वारसण्हं दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अविहि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-बारसक० दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अविहि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । अवत्त० णित्थ अंतरं । णिदा-पचला-भय-दुगुं०-तेजइगादिणव-तित्थय०तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णित्थ अंतरं । चढुआयु० दोपदा० णित्थ अंतरं । सेसाणं तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । एवं माणे । णविर धुवि-याणं सत्तारसण्णं । कोधसंज० णिदाए मंगो । एवं मायाए वि । णविर दोसंज० णिदाए मंगो । एवं चेव लोमे । णविर चत्तारि संज० णिदाए मंगो । आहारदुगं मणजोगिमंगो । सेसं कोधभंगो ।

७४९. मदि०-सुद० धुविगाणं दो पदा जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। अवट्टि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम०। सादासाद०-छण्णोक० ओघं सादमंगो। मिच्छ० णाणावरणमंगो। णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं। णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-

उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है।

७४८. क्रोधकपायवाले जीवोंसे ध्रुववन्धवाली अठारह प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर वारह कपायके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर नार समय है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, बैजस शरीर आदि नौ और तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। चार आयुओं के दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है। शेप प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। शेप प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार मानकपायवाले जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके ध्रुवबन्धवाली सन्नह प्रकृतियोंका अन्तरकाल कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके दो संज्वलनका भङ्ग निद्राके समान है। इसी प्रकार लोभकषायवाले जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके दो संज्वलनका भङ्ग निद्राके समान है। आहारकद्विकका भङ्ग कोथोगी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग क्रोधके समान है।

७४६. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। सातावेदनीय, असातावेदनीय और छह नोकपायका भङ्ग अधिके सातावेदनीयके समान है। मिध्यात्वका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर और

दूभग-दुस्सर-अणादे विण्णिप जह एग , उक्क विण्णि प लिदो देस् । एवं अवत्त । णविर जह अंतो । चढुआयु - वेउ विवयछ - मणुसगदिति गं आघं । तिरिक्खाणु विण्णि पदा जह एग , उक्क एक तीसं सादिरे । अवत्त अंघं । चढुआयं । चढुआयं । चढुआयं । चढुआयं । सादिरे । अवत्त अंघं । चढुजादि-आदाव-थावरादि । तिण्णिपदा जह एग , अवत्त ज ज अंतो , उक्क तेत्ती सं सादि । पंचिदि - पर - उस्सा - तस । तिण्णि पदा - साद मंगो । अवत्त जह अंतो , उक्क तेत्ती सं सा सादि । ओरालि तिण्णिप जह एग , उक्क तिण्णि पिलदो देस । अवत्त अोघं । समच दु - पसत्थ - सुमग सुस्सर-आदे । तिण्णिप साद मंगो । अवत्त जह अंतो , उक्क तिण्णि पिलदो देस । ओरालि अंगो - [वज्जिरस ] ओरालियमंगो । णविर अवत्त जह अंतो , उक्क तेत्ती सं सा सादि । उज्जो तिण्णि पदा तिरिक्खगदिमंगो । अवत्त जह अंतो , उक्क तिणी पिलदो । उज्जो विण्णि पदा तिरिक्खगदिमंगो । अवत्त जह अंतो , उक्क विले एक ती सं सा सादि । णीचा विण्णिप णवुं सगमंगो । अवत्त वं ओघं ।

७५०. विभंगे धुविगाणं दोपदा० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । एवं मिच्छ० । णवरि अवत्त० णित्य अंतरं । णिरय देवायूणं दोपदा० णत्थि अंतरं । तिरिक्ख-मणुसायूणं दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं अनादेयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । इसी प्रकार अवक्तव्य पदका अन्तरकाल है। इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्त-र्मुहर्त है। चार त्राय, वैक्रियिक छह त्रोर मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग आंघके समान है। तिर्यक्रगति श्रीर तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंका जयन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है। अवक्तव्य पदका अन्तर श्रोघके समान है। चार जाति, श्रातप श्रोर स्थावर आदि चारके तीन पदोंका अन्तर एक समय है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और सबका उल्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास श्रीर त्रस चतुष्कके तीन पर्ोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य पर्का जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतास सागर है। औदारिक शरीरके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पल्य है। श्रवक्तव्य पदका अन्तर श्रोघके समान है। समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ऋौर ऋादेयके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तञ्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। श्रोदारिक श्रङ्गोपाङ्ग श्रोर वत्रऋपअनाराच संहननका भङ्ग श्रोदारिक शरीरके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। उद्योतके तीन पदोंका भङ्ग तिर्येक्चगितके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर त्र्यन्तर्मुहुर्त है त्रीर उत्कृष्ट त्र्यन्तर साधिक इकतीस सागर है। नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग नपुंसक वेदके समान है। अवक्तव्यपदका अन्तर श्रोघके समान है।

७५०. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तर मिथ्यात्व प्रकृतिका जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्य पदका अन्तर काल नहीं है। नरकायु और देवायुके दो पदोंका अन्तर काल नहीं है। तिर्युख्वायु और मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर कुळ कम

देस् । सेसाणं ओरालि ॰ मंगो । णवरि तिण्णिजा ० सहुम-अपज्जत्त-साधारण ० तिण्णि पदा ० जह ० एग ०, उ० अंतो ० । अवत्त ० णत्थि अंतरं ।

७५१. आभि सुद्व ओघि पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० पुरिस० भय चुगुं० पंचिद्दि तेजा० क० समचदु० चण्ण०४ अगु०४ पसत्थ० तस०४ सुभग सुस्सर आदे० णिमि० उचा० तिण्णिपदा ओघं। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० छाविष्ट सा० सादि०। अहक० तिण्णिप० ओघं। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। दोआगु० दो पदा० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। मणुसगदिपंचग० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडि० सादि०। अवत्त० जह० पिठदो० सादि०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। देवगदि०४ तिण्णि प० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। आहारदुगं देवगदिभंगो। तित्थय० चत्तारि पदा ओघं। एवं ओघिदंस० सम्मादि०।

७५२, मणपज्जव० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-तिण्णिसरीर०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० तिण्णि प० जह० एग०,

छह महीना है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रौदारिक शरीरके समान है। इतनी विशेषता है कि तीन जाति, सूद्रम, श्रपर्याप्त श्रौर साधारणके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रम्तर्मुहूर्त है। श्रवक्तव्य पदका श्रम्तर काल नहीं है।

७५१. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रविध्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, पश्चिन्द्रिय जाति, तैजस शारीर, कार्मण शारीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तिविद्दायोगिति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेश, निर्माण और उच्चगीत्रके तीन पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। श्राठ कपायके तीन पदोंका अन्तर ओघके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। दो श्रायुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगतिपञ्चकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। देवगित चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। यावक्तव्य पदका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्राहरकद्विकका भङ्ग देवगितिके समान है। तिर्थङ्कर प्रकृतिके चार पदोंका भङ्ग ओघके समान है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और संन्यन्दिष्ठ जीवोंके जानना चाहियं।

७५२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संख्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्जोद्वयज्ञाति, तीन शरीर, समचतुक्त संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तिविहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्शङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट

उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देस्०। देवायु० दोपदा० पगदिअंतरं। सेसाणं तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। अवत्त० जह० उक्क० श्रंतो०। एवं संजदा०।

७५३. सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चढुदंसणा०-लोभसंज०-उचा०-पंचंत० दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० वेसम०। आहारदुग० सादभंगो। णिद्दा-पचला-तिण्णिसंज०-पुरिस०-भय-दु०-देवगदि-पसत्थपणुनीस-तित्थय० दो पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवत्त० णित्थ अंतरं। सेसाणं संजदभंगो।

७५४. परिहार० धुविगाणं दो पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसम०। आहारदुगं चत्तारि पदा० जह० अंतो०, उक्क० श्रंतो०। तित्थय० तिण्णि पदा० णाणावरणभंगो । अवत्त० णित्थ अंतरं । सहुमसंप० सन्वाणं० सुज० अप्प० जह० उक्क० अंतो०। अवट्टि० जह० एग०, उक्क० एग०। संजदासंजदा० परिहारभंगो।

७५५. असंजदे धुविगाणं दो पदा ओघं। अवट्टि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ० उज्जो०-

अन्तर अन्तमुंहूर्त है। अवक्तव्य पदका जयन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है और उन्हाए अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। देवायुके दो पदोंका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है। रोप प्रकृतियोंके तीन पदोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। अवक्तव्य पदका जयन्य और उन्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये।

७५३. सामायिकसंयत त्रोर छेदापस्थापनासंयत जीवोंमं पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभ संज्वलन, उच्चगात्र और पाँच अन्तरायक दो पदोंका जयन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। अवस्थित पदका जयन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आहारक द्विकका भक्त सातावदनीयक समान है। निद्रा, प्रचला, तीन संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त पच्चीस प्रकृतियाँ और तीर्थक्कर इनके दो पदोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। अवस्थित पदका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तव्य पदका अन्तर काल नहीं है। शेप प्रकृतियोंका भद्भ संयतोंके समान है।

७५४. परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त हे। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आहारकद्विकके चार पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त है। और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। तीर्थक्कर प्रकृतिके तीन पदोंका भक्त ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका अन्तर काल नहीं है। सूद्मसांपराय संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके मुजगार और अरुपतर पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। स्यतासंयत जीवोंका भक्त परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंके समान है।

७५५. असंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका भङ्ग श्रोधक समान है। श्रव-स्थित पदका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिच्चात्व, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायो- अप्पसत्थ ० द्भग-दुस्सर-अणादे ० णवुं सगभंगो । पुरिस ० न्समचदु ० -पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर-आदे ० तिण्णि पदा सादभंगो । अवत्त ० जह ० त्रंतो ०, उक्त ० तेत्तीसं सा० देस् ० । ओरालि० – ओरालि० अंगो० - वज्जिरिस ० तिण्णि पदा ओघं। अवत्त ० णवुं सगभंगो । सेसं मदिभंगो । चक्खु ० तसपज्जित्तभंगो । अचक्खुदं ० ओघं।

७५६. किण्ण-णील-काउलेस्सा० धुविगाणं दो पदा जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवट्रि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि-णवं स०-दोगिद-पंचसंठा-पंचसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर अणादे०-णीचुचागो० तिण्णि प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सत्तारस० सत्त साग० देख्०। पुरिस०-समचढु०-वज्जरिसभ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० तिष्णि पदा सादमंगो । अवत्त० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सत्तारस० सत्त-साग० देस् । णिरय-देवायु० दोपदा० णित्थ अंतरं । तिरिक्ख-मणुसायु० णिरयगदिभंगो । णिरय देवगदि-पंचजादि-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-तस-थावर-चद्युगलं तिष्णि पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णित्थ अंतरं । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० तिण्णि पदा जह० एग०, उक्क० बाबीसं सत्तारस० सत्त साग० गति, दुर्भग, दुस्वर ख्रौर खनादेयका भङ्ग नपुंसकवेदक समान है। पुरुपंबद, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तज्य पदका जर्घन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अौदा-रिक शरीर, ऋौदारिक ऋाङ्गोपाङ्ग ऋौर वऋष्टपभनाराचसंहननके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है। अवक्तव्य पद्का भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। चन्नदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। त्र्यचन्नुःदर्शनवाले जीवोंमें त्रोघके समान भङ्ग है।

७५६. कृष्ण, नील और कपोत लेश्यावाले जीवोंमें प्रववन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यांत्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गित, पाँच संस्थान, पाँच संह्नन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अपशस्त विहायोगित, दुर्भग दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्र और उच्चगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कमसे कुछ कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्तरह सागर और कुछ कम सात सागर है। पुरुपवेद समचतुरस्न संस्थान, वज्रऋषभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कमसे कुछ कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्तरह सागर और कुछ कम सात सागर है। नरकायु और देवायुके दो पदोंका अन्तर काल नहीं है। तिर्यक्रायु ओर मनुष्यायुका भङ्ग नरकगितके समान है। नरकगित, देवगित, पाँच जाति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, परघात, उछ्वास, त्रस स्थावर चार युगलके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य पदका अन्तर काल नहीं है। वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कान नहीं हा। वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट सागर और साधिक समय है और उत्कृष्ट सागर और साधिक

सादि०। अवत्त० किण्णाए जह० सत्तारस० सादि०, उक्क० वावीसं० साि०। णीलाए जह० सत्तसाग० [सादि०, उक्क०] सत्तारस० सािदरे०। काऊए जह० दसवस्तसहस्सािण सािद०, उक्क० सत्त साग० सािद०। तित्थय० ध्वमंगो। णविर अविद्वि० जह० एग०, उक्क० वेसम०। काऊए तित्थय० णिरयमंगो। णील-काऊए मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० पुरिसवेदमंगो।

७५७. तेउले० धुविगाणं दो पदा जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवद्वि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि०-णवुंस०-तिरि-क्खग०-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ० तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो० -अप्पमत्थवि०-थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचा० तिण्णिप० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेसाग० सादि० । पुरिस०-मणुसग०-पंचिदि० समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे०-उन्चा० माधम्मभंगो। अट्ठक० [ओरालि०-] आहारदुग-तित्थय० दोपदा जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवद्वि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णिरंतरं । दोआयु० देवभंगो । देवगदिचदुक्क० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० बेसाग० सादि० । अवत्त०

सात सागर है। अवक्त य पद्का कृष्णलेश्यामें जयन्य अन्तर साधिक सत्रह सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस सागर है। नीललेश्यामें जयन्य अन्तर साधिक मान सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सत्रह सागर है। कापातलेश्यामें जयन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सत्रह सागर है। तीर्थक्कर प्रकृतिका भक्न ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थित पदका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दा समय है। कपोतलेश्यामें तीर्थक्कर प्रकृतिका नारिकयोंके समान भक्न है। नील और कपातलेश्यामें मनुष्य-गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भक्न पुरुपवेदके समान है।

७५७. पीतलेश्यावाले जीवोंमं ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर कृत्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवंद, नपुंसकंवंद, तिर्यञ्च-गित, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संह्नन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, स्थाचर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सबका साधिक दो सागर है। पुरुषवंद, मनुष्य, ति, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्त्रसंस्थान, औदारिक आङ्गापाङ्ग, वञ्चपभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगात्रका भङ्ग सौधर्मकल्पके समान है। आठ कषाय, औदारिक शरीर, आहारकिद्वक और तीर्थङ्कर प्रकृतिक दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर है। दो आयुत्रोंका भङ्ग देवोंके समान है। देवन्यति चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार पद्मलेश्चावाले जीवोंमें भी जानना चाहिए। इतनी

णित्थ अंतरं । एवं पम्माए वि । णवरि ओरालि०-आहारदुग-'ओरालि०अंगो०-अहक०— तित्थय० दोपदा० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । अविष्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णित्थ श्रंतरं । देवगदि०४ तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अट्ठारस साग० सादि० । अवत्त० णित्थ अंतरं० ।

७५८. सुक्काए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-पंचिंदि०-तेजा०-क० वण्ण० ४-अगु०४-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णित्थ अंतरं०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि-णवुंसगवेदादि० णवगेवज्ञ-मंगो । दोवेदणीय चदुणोक०-म्राहारदुग-थिरादितिण्णियुगलं तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० म्राते० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । अद्वक०-मणुसगदिपंचगं दोपदा जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवद्वि० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अवत्त० णित्थ अंतरं । पुरिस०-समचदु०-वज्जरिस०-पसत्थ०-सुमग-सुस्सर आदे०-उच्चा० तिण्णिपदा सादभंगो । अवत्तव्वं देवभंगो । देवगिद०४ तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। अवत्तव्व० जह० अद्वारस साग० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। भवसिद्धि० ओधं। अवभवसि० मिच्छादि० मदि० भंगो।

७५८. खइगे ओधिमंगो । णवरि तेत्तीसं साग० सादि० । आयुग० पगदि अंतरं ।

विशोषता है कि औदारिक शरीर, आहारकद्विक, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आठ कषाय और तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। देवगित चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है।

उपदः शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, ते प्स शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, निर्माण, तीर्थंकर और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर भूंहूर्त है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रविद और नपुंसकवेद आदिका भङ्ग नौभैवेयकके समान है। दो वेदनीय, चार नोकषाय, आहारक-द्विक और स्थिर आदि तीन युगलके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। आठ कषाय और मनुष्यगतिपञ्चकके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वअर्पभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चविद, समचतुरस्रसंस्थान, वअर्पभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चविद, समचतुरस्रसंस्थान, वअर्पभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चवित्त तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर है। वेवणित चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। भव्यज्ञियोंका भङ्ग ओयके समान है। अभव्यज्ञींका भङ्ग अथके समान है। अभव्यज्ञींका सम्यग्हि जीवोंका सम्यग्हि जीवोंका सम्यग्हि विशेषता है।

मणुसगिद्विंचग० दोण्णिप० जह० एग० उक्क० अंतो०। अविष्ठि० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवत्त० णित्थ अंतरं। देवगिद०४-आहारदुगं तिण्णिपदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। तित्थय० ओघं।

७६०. वेद्रेगे धुविगाणं तिण्णिपदा परिहार०भंगो । अट्टक०-मणुसगदिपंचग० ओधि-भंगो । देवगदिचदुक्क० तिण्णिप० ओधिभंगो। अवत्त० जह० पिनद्गे० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । दोशायु०-आहारदुगं ओधिभंगो । तित्थय० दापदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवद्वि० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अवत्त० णित्थ अंतरं ।

७६१. उवसम० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दृ० देवगदि०४-पंचि-दि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ० -तस०४-सुभग-सुस्सर-आदेज०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० णित्थ अंतरं०। मणुसगदिपंचग० दोपदा जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवत्त० णित्थ अंतरं। सादादिवारस ओघं। एवं आहारद्गं।

७६२. सासणे-धुविगाणं णिरयोघं । तिण्णिआयु० दोपदा० णत्थि अंतरं । सेसाणं

कि यहाँ साधिक तेतीस सागर कहना चाहिए। आयुकर्मका अन्तर प्रकृतिवन्थक अन्तरंक समान है। सनुष्यगतिपञ्चकके दो पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तरंकृतं है। अविस्थत पदका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जधन्य अन्तर अन्तरं अन्तरं है। तीर्थंदूरं प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है।

७६०. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंके समान है। आठ कषाय और मनुष्यगितपञ्चकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। देवगितचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। अवक्तव्य पदका जयन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। दो आयु ओर आहारकि द्विकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर के तेतिस सागर है और उत्कृष्ट अन्तर के समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्वव्य पदका अन्तरकाल नहीं है।

७६१. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, देवगतिचतुष्क, पश्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर; कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थक्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका जवन्य अन्तर एक समय है और उरकृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। मनुष्यगतिपञ्चकके दो पदोंका जवन्य अन्तर एक समय है और उरकृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। अवस्थित पदका जवन्य अन्तर एक समय है और उरकृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। साता आदि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग ओवके समान है। इसी प्रकार आहारकद्विकका भङ्ग है।

७६२. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका भक्क सामान्य नारिकयोंके

सादादीणं भुज ०-अप्प० जह० एग०. उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णित्थ अंतरं । सम्मामि० सादासाद०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियुग० ओघं । सेसाणं धुविगाणं भुज ० अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बेसम० ।

७६३. सिण्णि० पंचिदियपञ्चत्तमंगो । असण्णी० धुविगाणं धुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क, अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम० । तिण्णिआयु० दो पदा० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं देस० । तिरिक्खायु० दो पदा जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी सादि० । वेउन्विय०छ०-मणुस०तिग० ओघं । तिरिक्खगिदि दुग-णीचा० तिण्णिपदा सादभंगो । अवत्तन्वं ओघं । ओराछ० तिण्णिपदा सादभंगो । अवत्तन्वं ओघं । सेसाणं सादभंगो । आहार० मूलोघं । णविर जिम्ह अणंतका० अद्ध-पोग्गलपरि० तिम्ह अंगुलस्स असंखेज्ज० । अणाहार० कम्गइगमंगो । एवं अंतरं समत्तं ।

## भंगविचयाणुगमो

७६४, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-

समान है। तीन आयुओं के दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है। शेष साता आदि प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतर पदका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलका भुङ्ग औष्यके समान है। शेष ध्रुववन्धवाली प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतर पदका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर हो समय है।

७६३. संज्ञी जीवोंका भङ्ग पर्छ्वान्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान हैं। असंज्ञी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मूहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। तीन आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। तिर्यञ्चायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। वैक्रियिक छह और मनुष्यगित त्रिकका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यञ्चगितिद्विक और नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है। औदारिक शरीरके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है। श्रेष प्रकृतियोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। आहारक जीवोंका भङ्ग मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर अनन्तकाल और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल कहा है वहाँ पर अङ्गलके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहना चाहिए। अनाहारक जीवोंका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान कहना चाहिए। इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ।

### भङ्गविचयानुगम

७६४. नाना जीवोंका त्रालम्बन लेकर भङ्ग विचयानुगमकी त्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—

णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि० तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवडि० णियमा अत्थि । सिया एदं य अवत्तर्गे य । सिया
एदं य अवत्तर्गा य । तिण्णिआयुगाणं दो पदा भयणिज्जा । तिरिक्खायु० दो पदा
णियमा अत्थि । वेउन्वियछ०-आहारदुग तित्थय० अवडि० णियमा अत्थि । सेसाणि
पदाणि भयणिज्जाणि । सेसाणं सन्वपगदीणं भुज०-अप्प०-अवडि०-अवत्त० णियमा
अत्थि । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालियका०-णवृंस०-काधादि०४
मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अन्मविम०-मिच्छा०-असण्णि
आहारग ति ।

७६५. मणुसअपज्जत्त-वेउव्वियमि०-आहार०-अ।हारमि०-अवगदवे०-सुहुमसंप०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० सन्वाणं पगदीणं सन्वपदा भयणिज्जा ।

७६६. एइंदिएसु धुविगाणं तिण्णि पदा सेसाणं चत्तारि पदा तिरिक्खायु० दो पदा णियमा अत्थि । मणुसायु० दो पदा भयणिज्जा । एवं पुढवि०-आउ०-तेउ०- वाउ०-वादरवणफदिपत्तेय० एदेसि बादराणं तेसि चेव वादरअपज्ज० तेसि सव्वसुद्धुम० वणफदि—णियोद एइंदियभंगो ।

७६७. ओरालियमि०-कम्मइग०-अणाहारगेसु देवगदि०४-तित्थय० तिण्णि पदा

श्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघमे पाँच झानावरण, नो दर्शनावरण, मिश्यात्व, मोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलवु, उपघान, निर्माण श्रोर पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर श्रोर अवस्थित पदक वन्धक जीव निर्मामे हैं। कदाचित् इन पदोंके वन्धक जीव हैं श्रोर अवक्तव्य पदका चन्यक एक जीय हैं। कदाचित् इन पदोंके वन्धक जीव हैं श्रोर श्रवक्तव्य पदके वन्धक नाना जीव हैं। तीन आयुर्धिक दें। पदवाले जीव भजनीय हैं। तिर्थक्कायुके दो पदवाले जीव नियममे हैं। विकिथिक छह, श्राहारक द्विक, श्रोर तीर्थक्कर प्रकृतिके अवस्थित पदवाले जीव नियममे हैं। श्रेप पदवाले जीव भजनीय हैं। श्रेप मद प्रकृतियांक मुजगार, अल्पतर, अवस्थित श्रोर अवक्तव्य पदवाले जीव नियमसे हैं। इस प्रकार श्रोघक समान सामान्य तिर्थक्क, काययोगी, श्रौदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, काधादि चार कपायवाले, मत्यझानी, श्रुताझानी, असंयत, अच्छुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिश्यादृष्टि, श्रसंझी श्रौर आहारक जीवोंके जानना चाहिये।

७६५. मनुष्यत्रपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाय-योगी, अवगतवेदी, सूद्यसाम्परायसंयन, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंमें सब पद भजनीय हैं।

०६६. एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद, शेप प्रकृतियोंके चार पद ख्रौर तिर्यक्षायुके दो पदवाले जीव नियमसे हैं। मनुष्यायुके दो पदवाले जीव नियमसे भजनीय हैं। इसी प्रकार पृथिवीकायिक, जलकायिक, अप्रिकायिक, वायुकायिक, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, इनके वादर तथा इन्होंके वादर अपर्याप्त और इन्हों के सब सूच्म, वनस्पतिकायिक ख्रौर निगोद जीवोंके एन्द्रियोंके समान भङ्ग है।

৩६७. औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और त्रानाहारक जीवों में देवगति चतुष्क

भयणिज्जा । सेसाणं ओघं । णिरयादि याव सण्णि त्ति संखेज्ज-असंखेज्जरासीणं अवट्वि० णियमा अत्थि । सेसाणि पदाणि भयणिज्जाणि । एवं भंगविचयं समत्तं ।

### भागाभागाणुगमो

७६८. भागाभागं दुवि० — ओघे० श्रादे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं० ओरालिय०-तेजा० क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-श्रप्प० केविडियो भागो । असंखेजिदिभागो ? अविडि० केव० ? असंखेज्जा भागा । अवत्त० सव्व० केव० ? अणंतभागो । चदुण्णं आयु० अवत्त० सव्वजी० केव० ? असंखेज्ज० । अप्प० सव्व० केव० ? असंखेज्जा भा० । आहारदुगं भुज० अप्प०-अवत्त० सव्व० केव० ? संखेज्जा भा० । सेसाणं सव्वपग० भुज०-अप्प०-अवत्त० सव्व० केव० ? असंखेज्जा भा० । सेसाणं सव्वपग० भुज०-अप्प०-अवत्त० सव्व० केव० ? असंखेज्जा भागा । एवं ओघमंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुं स०-कोघादि०४-मदि०-सुद्०-असंज०-अचक्खुदं० तिण्णिले०भवस० - अब्भवस०-मिच्छादि०-असण्णि—आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारगेसु

त्रीर तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पद्वाले जीव भजनीय हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रांघ के समान है। नरक गति से लेकर संज्ञी मार्गणातक संख्यात श्रीर श्रसंख्यात राशिवाली मार्गणाश्रोंमें श्रवस्थित पद्वाले जीव नियम से हैं। शेष पद्वाले जीव भजनीय हैं। इस प्रकार भङ्गविचय समाप्त हुश्रा।

#### भागाभागानुगम

७६८. भागाभाग दो प्रकार का है—श्रांघ श्रोर श्रादेश। श्रांघ से पांच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? ऋसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अवस्थित पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। अवक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं। अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। चार आयुत्रोंके अवक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ? अल्पतर पद्वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। आहारकद्विकके भुजगार, अल्पतर श्रोर श्रवक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अवस्थितपदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। रोष सब प्रकृतियों के भुजगार अरुपतर और अवक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं १ ऋसंख्यातवें भागप्रमाण हैं । ऋवस्थितपदवाले जीव सब जीवोंक कितने भाग प्रमाण हैं ? ऋसंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च. काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी, नपुंसक वेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, श्र्यच्छुदर्शनी, तीन लेरयावाले, भव्य, अभव्य, मिध्यादृष्टि. असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि श्रौदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोंमें देवगति पञ्चकके भुजगार देवगदिपंचग० भ्रुज०-अप्प० सव्व० केव०१ संखेज्जदिभा०। अवद्वि० सव्व० केव०१ संखेज्जा भा०।

७६९. अवगदवे० सन्वाणं भुज०-अप्पद०-अवत्त० सन्व० केव० १ संखेज्ज० । अविष्ठि० सन्व० केव० १ संखेज्जा भा० । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि चि सन्वेसिं असंखेज्जरासीणं ओघं सादभंगो कादन्वो । एसिं संखेज्जरासिं तेसिं ओघं आहारसरीर-भंगो कादन्वो । एवं भागाभागं समर्त्त ।

## परिमाणाणुगमो

७७०. पारिमाणाणुगमेण द्वि०—ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-अड्ठक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भ्रज०-अप०-अवद्वि० केत्तिया ? अणंता। अवत्त० केत्तिया ? संखेज्जा। थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-अड्ठक०-ओरालि० तिण्णिपदा केत्तिया ? अणंता। अवत्त० केत्तिया ? असंखेज्जा। तिण्णि आयु० दो पदा केत्तिया ? असंखेज्जा। तिरिक्खायु० दो पदा केत्तिया ? अणंता। वेउन्वियछ० चत्तारि पदा केत्तिया ? असंखेज्जा। आहारदुगं चत्तारि पदा केत्तिया ? संखेज्जा। तित्थय० तिण्णिपदा केत्तिया ? असंखेज्जा। अवत्त० केत्ति० ? संखेज्जा। सेसाणं सव्व-पगदीणं चत्तारि पदा केत्तिया ? अणंता। एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि-

श्रीर श्रन्पतर पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? मंख्यातवं भाग प्रमाण हैं। अव-स्थित पदवाले जीव सब जीवोंके कि ने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं।

७६६. अपगत वेदवाले जीवोंमं सब प्रकृतियोंक भुजगार श्रन्थतर श्रीर श्रवक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । श्रवस्थित पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । रोप नरक गितसे लेकर संज्ञी मार्गणा तक सब असंख्यात राशिवाली मार्गणाओं में आघसे सातावेदनीयके समान भङ्ग जानना चाहिये । तथा जिन मार्गणाओंकी संख्यात राशि है उन मार्गणाओंमें श्रोधसे श्राहारक शरीरके ममान भङ्ग जानना चाहिये । इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

### परिमाणानुगम

७७०. परिमाणानुगमकी अपेचा निर्देश दां प्रकारका है—आंच ख्रोर ख्रादेश। श्रांघसे पांच ब्रानावरण, छह दर्शनावरण, ख्राठ कषाय, भय, जुगुत्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपचात, निर्माण ख्रौर पाँच अन्तरायंक मुजागार, अस्पतर और अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। स्त्यानगृद्धि तीन, मिण्यात्व, आठ कषाय ख्रौर औदारिक शरीरके तीन पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तीन श्रायुओं के दो पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तीन श्रायुओं के दो पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तिर्थक्कायुके दो पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। विक्रियिक छहके चार पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। श्राहारकदिकके चार पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अवक्तव्यपद वाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। श्रेप सब प्रकृतियोंक चार पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इस प्रकार श्रोवके समान सामान्य तिर्यक्का

कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४ - मदि०-गुद०-अमंज०-अचक्खुदं० तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहार-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार० देवगदि०४ तित्थय० सच्वपदा लोग० श्रसंखे० ।

७७३. एइंदिएसु मणुसायु० ओघं। सेसाणं पगदीणं सन्वपदा सन्वलोगे। एवं सुहुम०। बाद्रपक्षत्त-अपज्जत्त० धुविगाणं सादादीणं च दसपगदीणं सन्वपदा सन्व-लोगे। इत्थि०-पुरिस०-चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-आदाउज्जो०-दोविहा०-तस-बादर-सुभग-दोसर०-आदे०-जसगि० चत्तारिपदा लोग० संग्वज्ज०। एवं तिरिक्खायु० दोपदा०। मणुसायु०-मणुसग०-मणुसाणु०-उचा० सन्वपदा लो० असंखे०। णवुं स०-एइंदि०-हुंडसं०-पर०-उस्सा०-थावर सुहुम०-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-दूभग-अणादे०-अजस० तिण्णिप० सन्वलोगे। अवत्त० लो० संग्वज्ज०। तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० तिण्णिप० सन्वलो०। अवत्त० लोग० असंग्व०।

७७४. पुढवि०-आउ० तेउ० वाउ० सन्वसुहुमाणं च एइंदियभंगो । बादरपुढवि-आउ० तेउ०-वाउ०-तेसि अपञ्ज० धुविगाणं तिण्णि प० सन्वलो ० । सादादीणं दसण्हं पगदीणं

श्रोदारिक काययोगी, श्रोदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रांधादि चार कपाय-वाले, मध्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयन, श्रवज्ञदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, श्रभण्य, मिश्यादृष्टि, श्रसंज्ञी, श्राहारक श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ओदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें देवगित चार ओर तीर्थेंद्वर प्रकृतिके सब पदोंके वन्यक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

७७३. एकेन्द्रियोंमें मनुष्यायुका मङ्ग ओघक समान है। शेप प्रकृतियोंके सब पर्ंकि बन्धक जीवोंका त्रेत्र सब लांक है। इसी प्रकार सूद्रम एकेन्द्रिय जीवोंक जानना चाहिए। बादर एकिन्द्रिय ख्रोर उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें श्रुववन्धवाली ख्रोर साता आदि दस प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका त्रेत्र सब लांक है। स्नांवद, पुरुपवेद, चार जाति, पाँच संस्थान, ख्रोदारिक ख्राज़ां-पाङ्ग, छह संहनन, ख्रातप, उद्यात, दा विहायागित, त्रस, बादर, सुभग, दो स्वर, ख्रादेय ख्रोर यशःकीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंका त्रेत्र लांकक संख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार तिर्युख्यायुके दो पदोंक बन्धक जीवोंका त्रेत्र जानना चाहिए। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंका त्रेत्र लांकके ख्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूद्रम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय ख्रीर अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका त्रेत्र सखलात्वें भागप्रमाण है। त्र्येक्कात्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका त्रेत्र सखलातवें भागप्रमाण है। त्रियेक्कात्वात्वें स्वयक जीवोंका त्रेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

७७४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रप्तिकायिक श्रीर वायुकायिक तथा इनके सब सूद्रम जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक बादर श्रप्तिकायिक श्रीर बादर वायुकायिक तथा उनके अपर्याप्त जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंक तीन पदोंके बन्धक चत्तारि पदा सन्वलो । णवंस ०-तिरिक्खग ०-एइंदि ०-हुंडसं ० तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्सा ०-थावर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-साधार ० दूभग ०-अणादे ०-अजस ०-णीचा ० तिण्णिप ० सन्वलो ० । अवत्त ० लो ० असंखे ० । सेसाणं सन्वपदा लोग ० असंखे छ ० । एवं बादरवण ०-णियोद-पञ्जतापञ्ज ० । णवरि वाऊणं जिम्ह लोगस्स असंखे छ ० तिम्ह लोगस्स संखे छ ० कादन्वो । बादरवण फिदिपत्तेय ० तस्सेव अपञ्ज ० बादरपुढि व ० अप छ ने सेसाणं णिरयादि याव सिण्णि । तिसंखे छ असंखे छ तासि हो । एवं खेतं समत्तं ।

# फोसणाणुगमो

७७५. फोसणाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-अड्डक०-भय-दु०-तेजइगादिणव-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवड्ठि०बंधगेहि केविडियं खेत्रं फोसिदं १ सन्वलो० । अवत्त० खेत्रं । थीणिगिद्धि०३-अणंताणुबिध०४ तिण्णिपदा णाणावरणमंगो । अवत्त० अड्डचो० । सिच्छ० तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० अट्ठ-बारह० । अपच-क्खाणा०४ तिण्णपदा णाणा०भंगो । अवत्त० छचोह० । णिरयु-देवायु०-आहारदुगं सन्व-

जीवोंका चेत्र सब लोक है। सातावेदनीय आदि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, स्थावर, सूद्म, पर्याप्त, त्राप्ता, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अयशाकीर्त त्रीर नीच-गोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार बादर वनस्पतिकायिक, वादर निगोद और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीवोंके, जहाँ लोकका असंख्यातवाँ भागप्रमाण क्षेत्र कहा है, वहाँ लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिए। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर उनके अपर्याप्त जीवोंमें बादर पृथिवींकायिक अपर्याप्त जीवोंके समान मङ्ग है। शेप नरकगतिसे लेकर संज्ञी मार्गणातक संख्यात और असंख्यात संख्यावाली राशियोंमें सब पदोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ।

#### स्पर्शानानुगम

७०५. स्पर्शनानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। श्रोघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर आदि नव और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदका मंग चेत्रके समान है । स्व्यानगृद्धि तीन और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका मंग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने छुछ कम आठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है । मिण्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका मंग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने छुछ कम आठबटे चौदह राजु और छुछ कम बारहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका मंग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने छुछ कम छहबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने छुछ कम छहबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है । इसी प्रकार आहारक मार्गणा तक इन प्रकृतियोंके सब पदोंका स्पर्शन

पदा खेतभंगो । एवमेदाणं याव आहारम ति । [ तिरिक्खायु० दोपदा सन्बलो० । ] मणुसायु० दोपदा अडुचोइ० सन्बलोगो० । णिरयमदि-देवमदि-दोआणुपु० तिण्णिप० छचोइ० । अवत्त० खेत्तभंगो । ओरालिय० तिण्णिपदा सन्बलोगो । अवत्त० बारहचोइ-स० । वेडिब्ब०-वेडिब्ब०अंगो० तिण्णिपदा बारहचोइस० । अवत्त० खेत्तभंगो । तिन्थय० तिण्णिप० अडूचो० । अवत्त० खेत्त० । सेसाणं कम्माणं सन्वपदा मन्बलोगो ।

७७६. णिरएसु धुविगाणं तिण्णिपदा सादादीणं बारसण्णं चनारिपदा० छच्चोइस०। दोआयु०-मणुसग० मणुसाणु०-तित्थय०-उच्चा० सच्चप० खेत्तभंगो । सेसाणं तिण्णिप० छच्चोइ०। अवत्त० खेत्तभंगो । एवं सच्विणरयाणं अप्पपणो फोमणं कादव्वं। णविरि मिच्छ० अवत्त० पंचचोइ०।

७७७. तिरिक्खेसु धुविगाणं तिण्णिपदा० सन्त्रलोगो। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अट्टक०-ओरालि० तिण्णिप० सन्त्रलो०। अवत्त० लो० असंखेज०। णवरि मिच्छ० अवत्त० सत्त्वो०। सेसाणं ओघे०।

जानना चाहिए। तिर्यक्च आयुके दो पदोंके वन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्य आयुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवट चौदह राजु और सब लोक देत्रका स्पर्शन किया है। नरकगित, देवगित और दो आनुपूर्विक तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबट चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। औदारिक शरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। वैकियिक शरीर और वैकियिक आंगोपांगके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। विकियक प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। त्रायकर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। त्रायकर जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रेप कमोंके सब पदोंक बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

७७६. नारिकयों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के तीन परों के बन्धक जीवोंने श्रीर साता श्रादि बारह प्रकृतियों के चार परों के वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन क्या है। दो श्रायु, मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी, तीर्थं कर प्रकृति श्रीर उच्चगीत्रके सब परों के बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेष प्रकृतियों के तीन परों के बन्धक जीवों ने कुछ कम छहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार सब नारिकयों के अपना-श्रपना स्पर्शन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मिश्यान्त्वके श्रावक्तव्यपदके बन्धक जीवों ने कुछकम पाँचवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

७७७. तिर्यञ्जोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पर्नेके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्यात्व, आठ कपाय और औदारिक शरीरके तीन पर्नेके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि मिश्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है।

७७८. पंचिंदियतिरिक्ख०३ ध्रुविगाणं तिण्णिपदां,सादादिदसण्णं पगदीणं चत्तारि पदा० लोग० असंखे० सन्वलो०। श्रीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अहुक० णवंस०-तिरिक्खग०[ दुग- ] एइंदि०-ओरालि०-हुंडसं० - पर०-उस्सा०-थावर-सुहुम०-पञ्जत्तापञ्जत्त-पत्तेय०-साधार०-द्भग०-अणादे० अज्ञस०-णीचा० तिण्णिप० लोग० असंखे० सन्वलो०। अवत्त० लो० असंखे०।णवरि मिच्छ०-अज्ञस० अवत्त० सत्तचो०। इत्थिवे० तिण्णिप० दिबहुचोद्द०। अवत्त० खेत्त०। पुरिस०-णिरयगदि-देवगदि समचदु० दोआणु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदेञ्ज०-उचा० तिण्णिप० छचो०। अवत्त० खेत्त०। पंचिंदि०-वेउन्वि०- वेउन्वि०-अंगो०-तस० तिण्णिप० बारहचो०।अवत्त० खेत्त०। उञ्जो० जसगि० चत्तारिप० सत्तचो०। चदुआयु०-मणुसग०-तिण्णिजादि-चदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०मणुसाणु०-आदावं खेत्तभंगो। बादर०तिण्णिप० तेरह०।अवत० खेत्त०।

७७६. पंचिदियतिरिक्खअपञ्जत्तेसु धुविगाणं तिण्णिपदा सादादीणं चत्तारिप० लो० असंखे० सन्त्रलो०। णवंस०-तिरिक्ख०-हुंडसं०-एइंदि-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सास-थावर-सुहुम-पञ्जतापञ्ज०-पत्तेय० साधार०-दूभग०-अणादे०-णीचा० तिण्णिपदा लो० असंखे०

৩৩८. पंचेन्द्रियतिर्युक्त त्रिकमं ध्रुववन्यवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने तथा साता त्रादि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लांक न्नेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्वं, आठ कपाय, नपुंसक वेद, तिर्यंचगित-द्विक, एकेन्द्रियजाति, श्रौदारिक शरीर, हुंडसंस्थान, परघात, उच्छवास, स्थावर, सूदम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीति और नीच गोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेपता है कि मिध्याख और श्रयश:कीर्तिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद्के तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ्बटे चौदहःराजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। पुरुषवेद, नरकगति, देवगति, समचतुरस्त संस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगित, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंक बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हैं। पंचेन्द्रियजाति, वैिक्रियिक शरीर, वैिक्रियिक आंगोपांग और त्रस प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। उद्यात श्रीर यशःकीर्तिके चार पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। चार त्रायू, मनुप्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, श्रौदारिक अंगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रौर आतपके सब पदोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। बाद्र प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरहबटे चौद्ह राज़ क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

७७९. पंचेन्द्रिय तिर्यक्क अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके और सातादि प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सबलोक चेत्रका स्पर्शन किया है। नपुंसक वेद, तिर्यचगित, हुण्ड संस्थान, एकेन्द्रिय जाति, तिर्यचगित्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूद्भ, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीच-

सन्बलो । अवत्त ० खेत्त । उज्जो ० - जसगि ० चत्तारिप ० सत्तचो ६० । बादर ० तिण्णिप ० सत्तंचो ० । अवत्त ० खेत्त ० । अजस० तिण्णिप ० सादभंगो । अवत्त ० सत्तचो ० । सेसाणं इत्थिवेदादीणं चत्तारिप ० खेत्तभंगो । एस भंगो सन्वअपञ्जत्तगाणं विगलिंदियाणं बादर-पुढवि ० - आउ० - तेउ० - वाउ० - वादरवण प्कदिपत्तेय ० पञ्जत्ताणं च ।

७८०, मणुस०३ पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तमंगो । णवरि विसेसी णाद्व्यो । मिच्छ० । अवत्त ० सत्तचोद्द० । दोआयु०-वेउव्वियछ०-आहारदुग तित्थय० सन्वपदा खेत्त० ।

७८१. देवेसु धुविगाणं तिण्णिपदा० अट्ट-णवचोद०। सादादीणं वारसण्णं मिच्छ०-उज्जो० चत्तारिपदा० अट्ट-णवचो०। एइंदिय-थावरसंजुत्त० [तिण्णिपदा] अट्ट-णव-चोद०। [अवत्त०] सेसाणं [सन्वपदा] अट्टचो०। एदेण बीजेण णेदन्वं। सन्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदन्वं।

७८२. एइंदि०-सन्वसुहुम०-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि-णियोद० मणु-सायुगं मोत्तूण धुविगाणं तिण्णिप० सेसाणं चत्तारिप० सन्वलो० । मणुसायु० दोपदा०

गोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सवलोक देत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन देत्रके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने छुछ कम सातबटे चोदह राजु देत्रका स्पर्शन किया है। बादर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने छुछ कम सातबटे चोदह राजु देत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन देत्रके समान है। अवयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सातबदेनीयके समान है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने छुछ कम मातबदे चोदह राजु देत्रका स्पर्शन किया है। शेप खीवद आदि प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन देत्रके समान है। यही भंग सब अपर्याप्तक, विकलेन्द्रिय, वादर प्रथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर अप्रिकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वनस्पितकायिक प्रत्येकशरीर और इनके पर्याप्तक जीवोंके जानना चाहिए।

७५०, मनुष्यत्रिकमें पंचेन्द्रिय तिर्थेच अपर्याप्तकोंके समान भंग है। किन्तु यहाँ जो विशेष हो, वह जान लेना चाहिए। मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोंने कुछ कम मातबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, वैक्रियिक छह, आहारक द्विक और तीर्थकर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

७८१. देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम नवबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। साता श्रादिक बारह प्रकृतियाँ, मिध्यात्क श्रोर उद्योतके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु श्रोर कुछकम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्थावर सिहत एकेन्द्रिय जातिक तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु श्रोतका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्य पदके तथा शेष प्रकृतियोंके सब पदोंक बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी वीजपदके श्रनुसार शेप प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंक। स्पर्शन भी जानना चाहिए। तथा सब देवोंके श्रपना श्रपना स्पर्शन जानना चाहिए।

७८२. एकेन्द्रिय, सब सूत्त्म, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें मनुष्यायुको छोड़कर ध्रवबन्धवाली प्रकृतियों के तीन पदोंके

लो॰ असं सन्वलो॰ । बादरएइंदिय-पज्जत्तापज्जत्त० ध्रुविगाणं तिण्णिप॰ सादादीणं दसण्णं चत्तारिप॰ सन्वलो॰ । इत्थि॰-पुरिस॰-चढुजादि-पंचसंठा॰-ओरालि॰अंगो॰-छस्संघ॰-आदा॰-दोविहा॰-तस सुभग-दोसर-आदे० चत्तारिपदा लो॰ संखेजि॰। णवुंस॰-एइंदि॰-हुंडसं॰ पर०-उस्सा॰-थावर-सुहुम-पज्जत्त—अपज्जत्त—पत्तेय० साधार०—दूभग०-अणादे० तिण्णिप॰ सन्वलो॰। अवत्त० लोग॰ संखेजि॰। मणुसायु॰ दोपदा॰ लोग॰ असंखेज॰। तिरिक्खायु॰ दोप० लो॰ संखेजि॰। तिरिक्खायु॰-जित्वायु॰-णीचा॰ तिण्णिप॰ सन्वलो॰। अवत्त० लोग॰ असंखे॰। मणुस॰-मणुसाणु॰-उचा॰ चत्तारिप॰ लोग॰ असंखे॰। उज्जो॰-जसिप॰ सन्वलो॰। अवत्त० सत्तचो॰। बादर॰ तिण्णिप॰ सन्तचो॰। अवत्त० खेत्त०। अवत० तिण्णिप॰ सन्वलो॰। अवत० सत्तचो६०। एस भंगो बादरपुढवि॰-आउ०-तेउ॰-वाउ० तेसिं च अपज्ज०। वादरवणप्फदि—णियोदाणं च पज्जत्तापज्जत्त—बादरवणप्फदि—पत्तेय॰ तस्सेव अपज्ज०। णवरि विसेसो णादवो। जिम्ह बादरएइंदि० लोग॰ संखेज० तिम्ह वाउ०वजाणं लोग० असंखे॰ काद्व्यं।

बन्धक जीवोंने तथा शेष प्रकृतियोंके चार पदोंक वन्धक जीवोंने सब लाक क्षेत्रका स्परांन किया है। मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके ऋसंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके और सातादि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने सबलोक क्षत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुपवेद, चार जाति, पांच संस्थान, श्रौदारिक श्रांगोपांग, छह संहनन, श्रातप, दो विहायोगिति, त्रस, सुभग दो स्वर श्रौर आदेयके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षत्रका स्पर्शन किया है। नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, परघात, उच्छवास, स्थावर, सूच्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग और अनादेयके तीन पदों के बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अबक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्थंच आयुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्यंचगति, तियञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके तीन पर्होंके बन्धक जीवोंने सब-लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अधक्तव्यपदके बन्यक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण त्तेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत त्र्यौर यशः कीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछकम सातवटे चौदह राजु नेत्रकका स्पर्शन किया है। बादर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन च्रेत्रके समान है। अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक च्रेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चौदह राजु नेत्रका स्पर्शन किया है। यही भंग बादर पृथिवीकायिक, बादरजलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक और उनके श्रपर्याप्तक जीवोंके जानना चाहिए। वाद्रवनल्पतिकायिक श्रौर निगोदजीव तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा उनके अपर्याप्त जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इनमें जो विशेष हो वह जानना चाहिए। जिन बाद्र एकेन्द्रियों में लोकके संख्यातवें भाग स्पर्शन कहा है, उनमें वायुकायिक जीवोंको छोड़कर लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्परान कहना चाहिए।

७८३, पंचिदिय तस०२ पंचणा०-छदंसणा०-अडुक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क० वण्ण०४-अगु०४-पञ्जत-पत्तेय०-णिमि०-पंचंत० तिण्णिप० लो० असंखे० अहचोद० सव्व लो०।
अवत्त० खेत्त०। शीणगिद्धि०३-अणंताणुवंधि०४-णवुंस०-एइंदि०-तिरिक्ख०-हुंडसं०तिरिक्खाणु०-थावर-दूभग-अणादेञ्ज०-णीचा० तिण्णिप० लोग० असंखेज्ज० अहचोद्दस०
सव्वलो०। अवत्त० अहचोद०। सादादीणं दसण्णं चत्तारिप० लोग० असंखेज अहचो०
सव्वलो०। मिच्छ० तिण्णिप० सादमंगो। अवत्त० अह-वारह०। अपचक्खाणा०४
तिण्णिप० अहुचो० सव्वलो०। अवत्त० छचोद०। इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर० आदे० तिण्णिप० अहु बारह०।
अवत्त० अहुचो०। णिरय-देवायु-तिण्णिजा०-आहारदुगं खेत्तमंगो। दोआयु-मणुसग०मणुसाणु०- आदाउचा० चत्तारिप० अहुचो०। उज्जो०-जसगि० चत्तारिप० अहु-तेरह०।
बादर० तिण्णिप० अहु-तेरह०। अवत्त० खोत्त०। ओरालि० तिण्णिप० अहुचो०

७५३. पंचेन्द्रियद्विक श्रौ (त्रसद्विक जीवोंमं पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्राठ कषाय, भय, जुगुप्सा तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पांच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्त ज्य पदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन नेत्रके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्बी चार, नपुंसकवेद, एकन्द्रियजाति, तिर्यञ्चर्गात, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय, ओर नीचगात्रके तीन पद्कि वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, आठवटे चौदह राज और सब लोक वेत्रका स्वीन किया है। अवक्तव्य पर्के बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। साता आदि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लाकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, आठ बटे चौद्ह राज़ु श्रीर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिण्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सातावेदनीयके समान है। अवक्त य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह वटे चे दह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पर्दोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राज़ और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तन्य पद्के वन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राज़ क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आंगोपांग, छह संहनन, दो विहायो-गति, त्रस, सुभग, दो स्वर श्रीर श्रादेयके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम त्राठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकायु, देवायु, तीन जाति श्रीर आहा-रक द्विकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो त्राय, मनुष्यगित, मनुष्यगत्या-नुपूर्वी, आतप श्रीर उच्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्यात त्यौर यशःकीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम त्याठ-बटे चौदह राज़ श्रौर कुछ कम तेरहबटे चौदह राज़ चेत्रका स्पर्शन किया है। बादर प्रकृतिक तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु क्षेत्रका

१ मूलप्रतौ स्रादाउडजो० इति पाटः।

सन्वलो० | अवत्त० बारह० | सुहुम-अपञ्ज०-साधार० तिण्णिप० लोग० असंखे० सन्वलो० | अवत्त० खेत्त० | अजस० तिण्णिप० सादभंगो | अवत्त० अट्ट-तेरह० | वेउन्वियल्जक-तित्थय० ओघं | एस भंगो पंचमण०-पंचवचि०-विभंग०-चक्खुदं०-सण्णि ति | णवरि जोगेसु ओरालि० अवत्त० खेत्त० | विभंग० देवगदि-देवाणुपु० तिण्णिप० पंचचो० | अवत्त० खेत्त० | ओरालि०-वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो०तिण्णिप० एकारह० | अवत्त० खेत्त० |

७८४. कायजोगि०-ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग त्ति मूलोघं। णवरि किंचि विसेसो। ओरालिय० तिरिक्खोघं। वेउन्विय० धुविगाणं साददीणं बारसण्णं उज्जो० सन्वप० अट्ट-तेरह०। थीणगिद्धि०३-अणंताणुबंधि०४-णवुंस-तिरिक्खग० हुंड०-तिरिक्खाणु०-दूभग-अणादे०-णीचा० तिण्णिप० अट्ट-तेरह०। अवत्त० अट्टचो०। एवं मिन्छ०। णवरि अवत्त० अट्ट-बारह०। इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०

स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदक बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रेत्रके समान है। औदारिक रारीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सबलोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहबटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। सूहम अपर्याप्त और साधारण प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें माग प्रमाण और सब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रेत्रके समान है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंको क्पर्शन त्रेत्रके समान है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। वैकियक छह और तीर्थकर प्रकृतिक सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओयके समान है। यही मंग पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, विमंगज्ञानी, चजुदर्शनी, और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि योगोंमें औदारिक शरीरके अवक्तव्य पदका स्पर्शन त्रेत्रके समान है। विमंगज्ञानी जीवोंमें देवगित और देवगत्यानुपूर्वींके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँचबटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रेत्रके समान है। औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आंगोंपांगके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँचबटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रेत्रके समान है। औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आंगोंपांगके तीन पदोंके बन्धक जीवोंको समान है।

७८४, काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, श्रचलुदर्शनी, भव्य श्रौर श्राहारक जीवोंमें मृल श्रोघके समान भक्त है। किन्तु यहाँ पर कुछ विशेपता है। औदारिक काययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यक्षोंके समान भक्त है। वैक्रियिककायोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ, साता श्रादि बारह प्रकृतियाँ श्रौर उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु श्रौर कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु दोत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धि तीन, श्रननतानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, तिर्यक्षगति, हुण्डसंस्थान, तिर्यक्षगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, श्रनादेय श्रौर नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रक्त कम श्राठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार मिध्यात्वका स्पर्शन जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु खेत्रका स्पर्शन किया की विशेषता है कि इसके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु खेत्रका स्पर्शन किया

श्रंगो ०-छस्संघ ०-दोविहा ० तस-सुभग-दोसर०-आदे ० तिण्णिप० अट्ट-बारह० । अवत्त० अट्टचोह० । दो आयु दोपदा मणुसग०-मणुसाणु०-आदा०-उच्चा० सन्वप० अट्टचोह० । एइंदि०-थावर० तिण्णिप० अट्ट-णव० । अवत्त० अट्टचो० । तित्यय० ओघं ।

७८५. ओरालियमि० वेउव्वियमि० आहार०-आहारमि० कम्मइ० अणाहार० वेत्त-भंगो । णवरि ओरालियमि० मणुसायु० दोप० लोग० असंवे० सव्वलो० । कम्मइ०-अणाहार० मिच्छत्तं अवत्त० एकारह० ।

७८६. इत्थिवेदे धुविगाणं तिण्णि १० सादादीणं दसण्णं चत्तारिपदा अहुचो० सन्वलो०। थीणगिद्धि०३-मिन्छ०-अणंताणुवंधि०४-णवुंस-तिरिक्ख०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-दूमग-अणादे०-णीचा० तिण्णिप० अहुचो० सन्वलो०। अवत्त० अहुचो०। णवरि-मिन्छ० त्रव० अहु-णवचो०। णिद्दा-पचला-अहुक०-भय-दुगुं-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-पञ्जत-पत्ते०-णिमि० तिण्णिप० अहुचो० सन्वलो०। अवत्त० खेत्त०।

है। स्वींबद, पुरुपवद, पद्धि-द्रिय जाति, पांच संस्थान, श्रांदारिक श्राङ्गापाङ्ग, छह संहनन, दां विहायोगिति, त्रस, सुभग, दो स्वर श्रोर श्रादेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राजु हो त्रका स्पर्शन किया है। श्रावक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछकम आठवटे चौदह राजु होत्रका स्पर्शन किया है। दां श्रायुश्चोंके दो पदोंक बन्धक जीवोंने तथा मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रातप श्रोर उच्चगांत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने तथा मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रातप श्रोर उच्चगांत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रियजाति श्रोर स्थावर प्रकृतिके तीन पदांक बन्धक जीवोंने कुछ कम नोबटे चौदह राजु होत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राजु होत्रका स्पर्शन किया है। त्रीर्थक्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राजु होत्रका स्पर्शन किया है। त्रीर्थक्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने सुछ कम श्राठवटे चौदह राजु होत्रका स्पर्शन किया है।

७८५. श्रौदारिकिमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकिमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, श्रोर श्रनाहारक जीवोंमें अपनी श्रपनी सब प्रकृतियोंके सब पदोंका स्पर्शन . चेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रौदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें मनुष्यायुके दो पदोंक बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रौर सब लोक है। कामणकाययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोंमें मिध्यात्वके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम स्यारहबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है।

७८६. स्नीवेदी जीवोंमें ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके श्रोर साता आदि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु श्रोर सबलोक केत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिण्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, नपुंसक वेद, निर्येश्वगति, हुण्डसंस्थान, तिर्येश्वगत्यानुपूर्वी, दुभंग, श्रनादेय श्रोर नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु और सब लोक केत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु केत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि मिण्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछकम आठबटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम नौबटे चौदह राजु केत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, श्राठ कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुक्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक श्रोर निर्माणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम स्नाठबटे चौदह राजु श्रोर सब लोक केत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका

[णवरि ओरालि० अवत्त० दिवडुचोइ० | इत्थि०-पुरिसवे०-पंचसंठा-ओरालि० अंगो०-छस्संघ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर—आदे० चत्तारिपदा अट्टचो० | दो आयु०-तिण्णिजादि—आहारदुग-तित्थय खेत्त० | दोआयुगस्स दोपदा मणुसग०—मणुसाणु०-आदाव-उच्चा० चत्तारिप० अट्टचो० | एइंदि०-थावर० तिण्णिप० अट्टचो० सव्वलो० | अवत्त० अट्टचो० । उज्जो०-जसगि० चत्तारिप० अट्ट-णवचो० | बादर तिण्णिप० अट्ट-तेरहचोइ० | अवत्त० खेत्तभंगो । बेउव्विय० ओघं । अजस० तिण्णिप० लो० असंखे० सव्वलो० | अवत्त० अट्ट-णवचो६० । एवं पुरिस० वि । [णवरि ] अपचक्खाणा०४-श्रोरालि० अवत्त० छचोइ० । तित्थय० ओघं ।

७८७. णवुंसगे अद्वारसण्णं तिण्णि पदा सन्वलोगो। पंचदंस०-मिच्छत्त०-बारसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-[णिमि०] तिण्णिप० सन्बलो०।

स्पर्शन चेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि स्रौदारिकके स्रवक्तन्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पाँच संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेयके चारपदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, तीन जाति, आहारकद्विक और तीर्थंक्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। दो आयुत्रोंके दो पदोंके श्रौर मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रातप और उच्चगोत्रके चार पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके तीन पर्होंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत श्रीर यश:-कीर्तिके चार पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चीदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह राजु त्तेत्रका स्पर्शन किया है। बाद्र प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौद्ह राज़ु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु दोत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्तेत्रके समान है। सूद्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असं-ख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। वैक्रियिक शरीरके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन स्रोधके समान है। अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु श्रौर सवलोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण चार और औदारिकशरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थंकर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

७८७. नपुंसकवेदी जीवोंमें अठारह प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। पांच दर्शनावरण, मिध्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणके तीन पदोंके बन्धक

अवत्त० खेत्त० । णवरि मिच्छत्त० अवत्त० बारहचो० । ओरालिय० अवत्तव्वं छचोद्द० । दोआयु०-वेउव्वियछकं-[ आहारदुग-] तित्थय० स्रोरालियकायजोगिभंगो । सेसाणं चत्तारि पदा सव्वलो० ।

७८८. कोघादि०४-मदि० सुद० ओघं। णवरि मदि०-सुद० देवर्गाद-देवाणुपु० तिण्णिप० पंचचो०। अवत्त० खेत्तभंगो। वेउच्वि० वेउवि० ऋंगो० तिण्णि पदा ओरालि० [अवत्त०] एकारह०। [वेउवि०दुग०] अवत्त० खेत्तभंगो।

७८६. आमि०-सुद०-ओघि० पंचणा०-छदंसणा०-अद्वक-पुरिस०-भय-दुगुं०-मणुसगिदपंचग०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-जण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० तिण्णि पदा अद्वचोद्द०। अवत्त० खेत्तभंगो। णवरि मणुसगिदपंचग० अवत्त० छच्चोद्द०। सादादीणं वारस० चत्तारि पदा अद्व०। मणुसायु० दो पदा अद्वचोद०। देवायु-आहारदुगं खेत्तभंगो। अपच-क्खाणा०४ तिण्णि पदा अद्वचो०। अवत्त० छच्चोद०। देवगिद०४ तिण्णि पदा छच्चो०।

जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तज्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वके अवक्तज्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहवटे चोदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। औदारिक शरीरके अवक्तज्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौ रह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, वैक्रिंगिक छह, आहारक दो और तीर्थंकर प्रकृतिके सब पदोंका मंग औदारिककाययोगी जीवोंके समान है। शेप प्रकृतियोंक चार पदोंक बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है।

७५५. क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रोर श्रुताज्ञानी जीवोंका भंग आंचके समान है। इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें देवगित श्रोर देवगत्यानुपूर्विके तीन पर्नोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम पांचबटे चौदहराजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तत्र्यपद्कं बन्धक जीवोंका स्पर्शन च्रेत्रके समान है। वैक्रियिकशारीर श्रीर वैक्रियिकशांगोपांगक तीन पदोंके तथा श्रोदारिकशरीरके अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारहबटे चोदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकद्विकके श्रवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन च्रेत्रके समान है।

७८६. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, छहदर्शनावरण, आठ कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुप्यगित पंचक, पंचेन्द्रियज्ञाति, तेजसशरीर
कार्मणशरीर, समचतुरह्मसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलयु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रमचतुष्क,
सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायक तीन पदोंके वन्धक
जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदहराजु चत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका
स्पर्शन चत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगित पंचकके अवक्तव्यपदके बन्धक
जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। साता आदि बारह प्रकृतियोंके
चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुके
दो पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु
और आहारकद्विकके बन्धक जीवोंका स्पर्शन च्रेत्रके समान है। अपत्याख्यानावरण चारके तीन
पदोंक बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके
बन्धक जीवोंने कुछ कम अठवटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके
बन्धक जीवोंने कुछ कम अठवटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके
बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। देवगित चारके तीन पदों के

अवत्त ० खेत्त ० । मणपञ्जवादि याव सुदुमसंपराइगा ति खेत्तभंगो ।

- ७९०. संजदासंजदा० देवायु-तित्थय० खेत्त०। धुविगाणं तिण्णि पदा वि सेसाणं चत्तारि पदा छचो०। असंजदे ओघं। ओघिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम० आिणि०मंगो। णवरि खइगे उवसम० देवगदि०४ चत्तारिपदा मणुसगदिपंचग० अवत्त० खेत्त०।
- ७६१. किण्ण०-णील०-काउसु धुविगाणं तिण्णि पदा सन्वलो०। थीणगिद्धि०३-मिन्छ०-अणंताणुबंधि०४ तिण्णि पदा सन्वलो०। अवत्त० खेत्त०। णविर मिन्छ० अवत्त० पंच-चत्तारि-बेचोइ०। णिरय-देवायु-देवगिददुगं खेत्त०। णिरयगिद-वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो०-णिरयाणु० तिण्णिपदा छ-चत्तारि-बेचोइ०। अवत्त० खेत्त०। सेसाणं चत्तारि पदा सन्वलो०। तित्थय० चत्तारिपदा खेत्त०।
- ७६२. तेऊए धुविगाणं तिण्णि पदा अट्ट णवचोइ०। थीणगिद्धि०३-अणंताणु-बंधि०४-णवुंस०-तिरिक्खग०-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-थावर-दूभग-अणादे०-

बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंसे लेकर सूद्भसाम्परायिकसंयत जीवों तक स्पर्शन चेत्रके समान है।

७६०. संयतासंयत जीवोंमें देवायु श्रौर तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने श्रौर श्रोप प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछकम छहवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। असंयत जीवोंमें स्पर्शन श्रोघके समान है। अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि श्रौर उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें श्रामिनिवाधिकज्ञानी जीवोंके समान मंग है। इतनी विशेषता है कि चायिक सम्यग्दृष्टि श्रौर उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवगित चतुष्कके चार पदोंके और मनुष्यगित पंचकके श्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

७६१. कृष्ण, नील खोर कापीत लेश्यावाले जीवोंमं ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन िक्या है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन िक्या है। अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवों का स्पर्शन चेत्रके समान है। इतनी विशेषता है िक मिध्यात्वके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवों ने कमसे कुछ कम पाँचवटे चौदह राजु, कुछ कम चारबटे चौदह राजु और कुछ कम दोबटे चौदह राजु चौर किया है। नरकायु, देवायु और देवगतिद्धिकके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। नरकगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आंगोपांग और नरकगत्यानुपूर्वींके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कमसे कुछ कम छहबटे चौदह राजु, कुछ कम चारबटे चौदह राजु और कुछ कम दोबटे चौदह राजु और कुछ कम दोबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदका पङ्ग चेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थङ्कर प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके चार पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

७६२. पीतलेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम नवबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्ध न किया है। स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, तिर्थचगित, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, तिर्थक्रगत्यानु-पूर्वी, स्थावर, दुर्भग अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे

णीचा० तिण्णिप० अट्ठ-णवचो० । अवत्त० अट्ठचो० । सादादिवारह-मिच्छत्त-उज्जो० चत्तारि पदा अट्ठ-णवचो० । अपचक्खाणा०४-ओरालि० तिण्णि प० अट्ठ-णवचो६० । अवत्त० दिवहुचो६० । इत्थिवे० चत्तारि पदा अट्ठचो६० । एवं पुरिस० । मणुसगदि-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदाव-दोविहा०-[तस०] सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा०-देवगदि०४ तिण्णि पदा दिवहुचो६० । अवत्त० खेत्त० । णवरि मणुसदुग०-वज्जरिस०-ओरालि०अंगो० दिवहुचो० । पचक्खाणा०४-आहारदुग-तित्थय० ओघं । पम्माए तेउमंगो । णवरिःयाणि पदाणि दिवहुं तेसिं पंचचो० । सेसाणं अट्ठचो० । एवं सुकाए वि । णवरि छचो६० ।

७६३. सासणे धुगिगाणं तिण्णि पदा अट्ट-बारहः । इत्थि०-पुरिसः -पंचसंठा-पंच-संघ०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे० तिण्णि पदा अट्ट-एकारहः । अवत्त० अट्टचो० । तिरिक्खगदिदुग-दूभग-अणादे० णीचागो० तिण्णिपदा अट्ट-बारहः । अवत्त० अट्टचो० ।

चौदह राजु और कुछ कम नवबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम त्राठवटे चौरह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। साता त्रादि वारह प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व श्रौर उद्योतके चार पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम त्राठवटे चोदह राज श्रोर कुछ कम नवबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अप्रत्याख्यानावरण चार और श्रोदारिक शरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछकम आठवटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम नवबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेड्बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेदके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चोदह राज च त्रका स्पर्श न किया है। इसी प्रकार प्रकपवेदके चार पदोंके बन्धक जीवोंका त्पर्शन जानना चाहिए। मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, श्रौदारिक श्रांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रातप, दो विहा-योगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, उच्चगोत्र श्रौर देवगनिचतुष्कके नीन पदोंक बन्धक जीवोंने कुछ कम डेट् बटे चौदह राज़ चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रावक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्श न क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिद्विक, वर्ऋपेभनाराचसंहनन श्रीर श्रीदारिक श्रांगोपांगके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछकम डेढ्बटे चौदहराजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। प्रत्याख्यानावरण चार, श्राहारकद्विक श्रीर तीर्थद्वर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। पद्मलेश्यावाले जीवोंमें पीतलेश्यावाले जीवोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि जिन पदोंका कुछ कम डेढ्बटे चौदह राजु स्पर्शन कहा है उनका कुछ कम पाँचबटे चौदह राजु क्षेत्र प्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए। शेष पदोंका कुछ कम त्राटबटे चौदह राजु चेत्र प्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए। इसी प्रकार शुक्रलेश्यावाले जीवोंमं भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँपर कुछकम छहबटे चौदहराज क्षेत्र प्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए।

७६३. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें घ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम बारहबटे चौदहराजु चौत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विहायोगित, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु चौत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु चौत्रका स्पर्शन किया है। विर्युख्वगितिद्विक, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे

सादादीणं परियत्तमाणियाणं उज्जो० चत्तारिप० अट्ट-बारह०। दोआयु०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० चत्तारिपदा अट्टचोइस०। [देवायु० खेत्तमंगो ] देवगदि०४ तिण्णि-पदा पंचचोइस०। श्रवत्त० खेत्त०। ओरालि० तिण्णिपदा अट्ट-बारह०। अवत्त० पंचचोइ०।

७६४. सम्मामि० धुविगाणं तिण्णिपदा अड्डचो० । सादादीणं चत्तारिपदा अड्डचो० । [णवरि देवगदि४ लोग० असंखे० । ] असण्णीसु णिरय देवायु०-वेउन्विय०- [छ ] ओरालि० खेत्तभंगो । सेसाणं एइंदियभंगो । एवं फोसणं समत्तं।

### कालाणुगमो

७६५. कालाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० भुज०-अप्पद०-अवत्त० एसिं परिमाणे अणंता असंखेजा लोगरासीणं तेसिं सव्वद्धा। असंखेजरासिं जहण्णेण एयस०, उक्त० आविलयाए असंखेज०। जेसिं संखेजजीवा तेसिं जह० एग०, उक्त० संखेज समय०। अवद्वि० सव्वेसिं सव्वद्धा०। णवरि जेसिं भयणिजरासिं तेसिं अवद्वि०-

चौदह राजु श्रौर कुछ कम बारहवटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। साता श्रादि परिवर्तमान प्रकृतियाँ श्रोर उद्योत प्रकृतिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु श्रौर कुछ कम बारह बटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। दो श्रायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उच्च-गोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायुक्ते बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। देवगित चतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँचवटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन च्रेत्रके समान है। श्रीदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच- बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

७६४. सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। साता आदि प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि देवगित चतुष्कके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण च त्रका स्पर्शन किया है। असंज्ञी जीवोंमें नरकायु, देवायु, वैकियिक छह और औदारिक शरीरके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन एकेन्द्रिय जीवोंके समान है। इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ।

#### कालानुगम

७६५. कालानुगमकी ऋपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-स्रोघ और आदेश। श्रोघसे जिन मार्ग-णाओंमें भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका परिमाण अनन्त और असंख्यात लोक प्रमाण है, उनका काल सर्वदा है। जिनका परिमाण असंख्यात है उनका जधन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। जिनका परिमाण संख्यात है उनका जधन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है। अवस्थितपद्वाले सब जीवोंका काल कालो अप्पप्पणो पगदिकालो कादन्वो । णवरि जह० एग० । तिण्णिआयुगाणं अवस-व्वगा जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अप्पद० ज० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । तिरिक्खायु० दोपदा सन्वद्धा । एवं याव अणाहारग त्ति णेदन्वं ।

### एवं कालं समत्तं।

## अंतराणुगमो

७९६. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्पद०-अविद्वि० णित्थ अंतरं। अवत्त० ज० एग०, उक्कस्सेण थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ सत्त रादिंदियाणि। अपचक्खाणा०४ चोद्दस रादिंदियाणि। पचक्खाणा०४ पण्णारस रादिंदियाणि। ओरालि० अंतो०। सेसाणं वासपुधत्तं०,। वेउन्वियछ०-आहारदुगं भुज०-अप्पद०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अविद्वि० णित्थ अंतरं। तिण्णि आयुगाणं अवत्त०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० चदुवीस मुदु०। तिरिक्खायुगस्स दोपदा० णित्थ अंतरं। तित्थय० दो पदा जह० एग०, उक्क० अंतो०।

सर्वदा है। इतनी विशेषता है कि जिन मार्गणाओं की राशि मजनीय है, उनके अवस्थित पदके वन्थक जीवोंका काल अपने अपने प्रकृतिवन्थके कालके समान कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जघन्यकाल एक समय है। तीन आयुओं के अवक्तव्यपदके वन्थक जीवोंका जघन्यकाल एक समय है । तीन आयुओं के अवक्तव्यपदके वन्थक जीवोंका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अल्पतर पदके वन्थक जीवोंका जघन्यकाल अन्तर्मुंहूर्त है और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। नियंच आयुके दो पदोंके वन्थक जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिये।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

### अन्तरानुगम

उध्द. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— आंघ ओर आदेश। आंघमें पाँच ज्ञानावरण, नव दश नावरण, मिण्यात्व, संालह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कामण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकं भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर स्त्यानगृद्धि तीन, मिण्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका सात दिनरात है। अप्रत्याख्यानवरण चारका चौदह दिनरात है। प्रत्याख्यानावरण चारका पन्द्रह दिनरात है, ओदारिकशरीरका अन्तर्मुहूर्त है और शेप प्रकृतियोंका वर्षपृथक्त है। वैक्रियकछह, आहारकिव्रक भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। तीन मायु-आंके अवक्तव्य और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है। तिर्यंच आयुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। तार्थक्कर प्रकृतिके दो पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आवस्थित्वरक्कर बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है अरे उत्कृष्ट अन्तर क्षेत्र वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आवस्थित वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर ज्ञान प्रम्य अन्तर एक समय है अरेतर एक बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है अरेतर एक

अवद्धि णत्थि अंतरं । अवत्त ० जह ० एग ०, उक्त ० वासपुधत्तं ० । सेसाणं चत्तारि पदा णत्थि अंतरं ।

७६७. णिरएस धुविगाणं दो पदा जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवड्ठि० णित्य अंतरं। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४ तिण्णिपदा णाणावरणभंगो। अवत्त० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिंदियाणि। तित्थय० दो पदा जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवड्ठि० णित्थ अंतरं। अवत्त० जह० एग०, उक्क० पित्रदो० असं०भागो। अथवा जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं०। दो आयु० पगदिअंतरं। सेसाणं तिण्णिपदा जह० एग० उक्क० अंतो। अवड्ठि० णित्थ अंतरं। एवं सन्वणिरयाणं। णवरि सत्तमाए दोगदि—दोआणु०-दोगोदं थीणगिद्धिभंगो।

७६८. तिरिक्खेसु ओघं। पंचिंदिय तिरिक्ख०३ धुविगाणं तिण्णिपदा णिरयगिदभंगो। थीणिग०३-मिच्छ०-अड्ठक० ओघं। सेसाणं णिरयगिदभंगो। आयुगाणं पगिदअंतरं। पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० णिरयोघं। एवं सन्त्रअपज्ज०-विगिलिंदि०-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणफिदिपत्तेय०पज्जत्ता। णवरि मणुसअपज्ज० धुविगाणं

समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव हैं। रोष प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तर-काल नहीं है।

७६७. नारिकयों में श्रु वबन्धवाली प्रकृतियों के दो पदों के बन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवस्थितपद के बन्धक जीवों का अन्तरकाल नहीं हैं। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदों के बन्धक जीवों का मंग ज्ञानावरण के समान है। अवक्तव्यपद के बन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है। तीर्थ क्कर प्रकृतिके दो पदों के बन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर क्रिंग है। अवक्तव्यपद के बन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यात वें भाग प्रमाण है, अथवा जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यात वें भाग प्रमाण है, अथवा जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है। दो आयुओं के दो पदों के बन्धक जीवों का अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकाल के समान है। शष प्रकृतियों के तीन पदों के बन्धक जीवों का ज्ञान्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पद के बन्धक जीवों का ज्ञान्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पद के बन्धक जीवों का अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सब नारिकयों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें दो गति, दो आनुपूर्वी और दो गोत्रका भक्न स्त्यानगृद्धि प्रकृतिके समान है।

७६८. तिर्यञ्चोंमें त्रोघके समान भङ्ग है। पञ्चीन्द्रिय तिर्यञ्चित्रकमं ध्रुवृबन्धवाली प्रकृतियोंकं तीन पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग नरकगितके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व त्रौर त्राठ कषायका भङ्ग त्रोघके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग नरकगितके समान है। त्रायुत्रोंका भङ्ग प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। पञ्चीन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सामान्य नारिकयोंके समान भङ्ग है। इसी प्रकार सब त्रपर्याप्तक, विकलेन्द्रिय, वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त वादर जलकायिक पर्याप्त, बादर त्रायुकायिक पर्याप्त, वादर त्रायुकायिक पर्याप्त, वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य त्रपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

तिण्णि पदा ज॰ ए॰, उ॰ पलिदो॰ असंखे॰। सेसाणं चत्तारि प॰ ज॰ ए॰, उ॰ पिंदो॰ असंखे॰।

७६६. मणुस०३ धुविगाणं दो पदा ज० ए०, उ० अंतो०। अवद्वि० णित्थ अंतरं। अवत्त० ओघं। सेसाणं तिण्णि प० ज० ए०, उ० अंतो०। अवद्वि० णित्थ अंतरं। [आउगाणं पगिदअंतरं।] एवं पंचिंदिय—तस०२-पंचमण०—पंचवचि०—इत्थि०—पुरिस०—चक्खुदं०। देवेसु विभंगे णिरयभंगो। कायजोगि—ओरालिय०—णवुंस०—कोधादि०४—मदि०—सुद०-असंज०-अचक्खु०— तिण्णिले०-भवसि०-अव्भवसि०—मिच्छादि०-आहार० ओघं। णवरि धुविगाणं विसेसो णादव्वो।

ट००. ओरालियमिस्से देवगदि०४ तिण्णिप० ज०ए०, उ० मासपुध०। तित्थय० तिण्णिप० ज० ए०, उ० वासपुध०। मिन्छ० अवत्त० ज०ए०, उ० पिलदो० असंखे०। सेसाणं सन्वपदा णित्थ अंतरं। एवं कम्मइ०। वेउन्वियका० णिरयभंगो। वेउन्वियमि० तित्थय० तिण्णिपदा जह० एग०, उक्क० वासपुध०। सेसाणं सन्वपदा जह० एग०, उक्क० बारस मुहु०। एइंदियतिगस्स चदुवीस मुहु०। मिन्छ० अवत्त० जह० एग०,

शेष प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर पर्चिक श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है।

०६६. मनुष्यत्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दें। पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल श्रोधके समान है। शेप प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। अवस्थितपरके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। आयुओंका भङ्ग प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। इसी प्रकार प्रकृत्यिद्धक, त्रसिद्धक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी और चन्धःदर्शनी जीवोंके जानना चाहिये। देवोंमें और विभङ्गज्ञानी जीवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचन्धःदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारकोंमें श्रोधके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका विशेष जानना चाहिये।

प्रवासिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगित चतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मास पृथक्तव है। तीर्थंकर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है। मिश्यात्वके अवक्त्यपदके बन्धक जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पर्वके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। वैकियिककाययोगी जीवोंमें नारिकयोंके समान भद्ध है। वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तीर्थंकर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त ज्ञानेंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षक जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पर्वके असंख्यातवें

उक्क० पलिदो० असंखे०। आहार०-आहारमि० सन्वाणं सन्वे भंगा जह० एग०, उक्क० वासपुघ०।

८०१. अवगदे० सन्वकम्मा० भुज०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध०। अप्पद०-अविद्वि० जह० एग०, उक्क० छम्मासं०। एवं सुहुमसंप०। णविर अवत्तव्वं णित्थि अंतरं।

८०२. आभि०-सुद०-ओघिणाणी० धुविगाणं तित्थयः मणुसभंगो। दोगदि-दोसरीर-दोअंगो०-वज्जरिस०-[ दो आणु० ] दोण्णि पदा जहः एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जहः एग०, उक्क० मासपुघ०। सेसाणं तिण्णि प० जहः एग०, उक्क० अंतो०। सन्वाणं अवद्वि० णत्थि अंतरं। एवं ओघिदंस०-सम्मादि०-वेदगसम्मा०। मणपञ्ज० धुविगाणं मणुसि०भंगो। सेसाणं ओघिभंगो। एवं संजदा संजदासजदा।

८०३. सामाइ०-छेदो० धुविगाणं विसेसो णाद्व्यो । परिहारे धुविगाणं भुज०-अप्प० ज० एग०, उक्क० अंतो० । अवष्टि० णित्थ अंतरं । सेसाणं पि एस भंगो० । णवरि अवत्त० विसेसो ।

८०४. तेउए देवगदि०४ भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवट्टि०

भाग प्रमाण है। आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पर्होंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है।

५०१. अपगतवेदी जीवोंमें सब कर्मों के मुजगार और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त है। अरुपतर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना है। इसीप्रकार सूद्मसाम्परा- यिक संयत जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है।

प०२. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रौर श्रविध्ञानी जीवोंमें श्रुववन्धवाली प्रकृतियाँ श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है। दो गित, दो शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वश्रग्रधभनाराचसंहनन श्रौर दो श्रानुपूर्वीके दो पदोंके बन्धक जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर पृक्ष त्रि । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर मास पृथक्तव है। शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर मास पृथक्तव है। सब प्रकृतियोंके श्रवस्थित पदका श्रन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि श्रौर वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके प्रमान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रविध्ञानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार संयत श्रौर संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये।

५०३. सामायिकसंयत श्रौर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों-का विशेष जानना चाहिये। परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और श्रन्पतर पदके बन्धक जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहूर्त है। श्रवस्थितपदके बन्धक जीवोंका श्रन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंका भी यही भङ्ग है। किन्तु श्रवक्तव्य पदमें कुछ विशेषता है।

८०४. पीतलेश्यावाले जीवोंमें देवगति चतुष्क के भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक

णित्य अंतरं । अवत्त ० जह ० एग ०, उक्क ० मासपुध ० । ओरालिय ० अवत्त ० जह ० एग ०, उक्क ० अडदालीसं ग्रुहु ० । मिच्छ ० अवत्त ० जह ० एग ०, उक्क ० सत्त रादिंदि-याणि । सेसाणं मणुसीघो । विसेसो णाद्वो । पम्मा १ देवगदि ०४ तेउभंगो । ओरालि०-ओरालि० अंगो ० अवत्त ० जह ० एग ०, उक्क ० दिवसपुध ० । सेसाणं च तेउ-भंगो । सुकाए मणुसगदि-देवगदि-दोसरीर-दोअंगो ० —दोआणु ० ओधिभंगो । सेसाणं मणुसि ० भंगो ।

८०५. खइगे घुविगाणं मणुसगदि-देवगदि-दोसरीर-दोअंगो०-वज्जिरस०-दो आणु० अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध० । सेसाणं ओधिमंगो । उवसम० पंचणा-णावरणा० तिण्णि पदा जह० एग०, उक्क० सत्त रादिंदियाणि । एवं सञ्चाणं । णवरि आहार०-आहार०अंगो०-तित्थय० भुज०-अप्पद०-अवद्वि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध० । सेसाणं अवत्त० ओघं ।

८०६. सासणे धुविगाणं तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० पितदो० असंखे०। सेसाणं चत्तारि प० ज० एग०, उक्क० पितदो० असंखे०। एवं सम्मामि०। सिण्णि०

जीवोंका जवन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जवन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर मासपृथक्तव है। औदारिक शरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जवन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर अइनालीस मुहूर्त है। मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जवन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान है। यहाँ पर जो विशेष हो वह जानना चाहिये। पद्मलेश्यावाले जीवोंमें देवगित चतुष्कका भङ्ग पीत लेश्याके समान है। ओदारिक शरीर और औदारिक आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जवन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर दिवस पृथक्व है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पीतलेश्याके समान है। शुक्तलेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यगित, देवगित, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वीका भङ्ग अविधिज्ञानी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका मङ्ग मनुष्यनियोंके समान है।

द्रायाकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियों, मनुष्यगित, देवगित, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रऋषभनाराचसंहनन और दो आनुपूर्वीके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणके तीन पदोंक बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्कर प्रकृतिके मुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्व है। शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल ओघके समान है।

प्रवास प्रमाय स्थाप कि जीवों में ध्रुववन्धवाली प्रकृतियों के तीन पदों के वन्धक जीवों का ज्ञापन प्रमाय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। शेप प्रकृतियों के

पंचिंदियमंगो । असण्णीसु वेउव्वियछ०-ओरालि० तिरिक्खोघं । सेसाणं ओघं । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं अंतरं समत्तं ।

## भावाणुगमो

८०७. भावाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। श्रोघे० पंचणा० चत्तारिपदा बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो। एवं सञ्वपगदीणं सञ्वत्थ गोदञ्वं याव अणाहारग ति। एवं भावं समत्तं

# अपाबहुआणुगमो

८०८. अप्पाबहुगं दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-णवदंसणा-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०- पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्तव्ववंधगा। अप्पद० अणंतगु०। भुजागारवंध० विसे०। अवद्धि० असंखे०। दोवेदणी०-सत्तणोक०-दोगदि-पंचिदि०-छस्संठा०-ओरालि० अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-दोविहा०-तस-बादर-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-थिरा-दिछयुग०-दोगोद० सव्वत्थोवा अवत्त०। अप्पद० संखेज्ज०। भुज० विसे०। अवद्धि० असंखेज्ज०। चदुआयु० सव्वत्थोवा अवत्त०। अप्पद० असंखे०। वेउव्वियछ० सव्व-

चार पर्नोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर परुषके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसी प्रकार सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। संज्ञियोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भक्त है। असंज्ञियोंमें वैक्रियिक छह और औदारिक शरीरका भक्त सामन्य तिर्यञ्जोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भक्त ओघके समान है। अनाहारकोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भक्त है। इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ।

#### भावानुगम

५०७. भावानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघसे पाँच ज्ञानावरणके चार पदोंके बन्धक जीवोंका कौनसा भाव है ? श्रीद्यिक भाव है। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका सर्वत्र श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये। इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ।

#### अल्पबहुत्वानुगम

प्रवादित दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुत्सा, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण-चतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच श्रन्तरायके श्रवक्तत्र्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव श्रमेष श्रिक हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव श्रमेष श्रिक हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव श्रमंख्यातगुर्णे, हैं। दो वेदनीय, सात नोकपाय, दो गति, पञ्चनिद्रयजाति, छह संस्थान, औदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो श्रानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, उद्योत, दो विहायो।ति, त्रस, बादर, पर्याप्त, श्रपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि छह युगल श्रीर दो गोत्रके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवस्थत पदके बन्धक जीव संख्यात गुर्णे हैं। इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुर्णे हैं। चार श्रायुश्रोंके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव

त्थोवा अवत्तः । भुजः -अप्पदः दो वि सरिसा संखेज्जः । अवद्विः असंखेः । तिण्णि-जादी देवगदिमंगो । एइंदिः -आदाव-थावर-सुद्धुम-साधारः सन्वत्थोः अवत्तः । भुजः संखेज्जः । अप्पदः विसेः । अवद्विः असंखेज्जः । [ आहारः -] आहारः अंगोः सन्वत्थोः अवत्तः । दोपदाः संखेज्जः । अवद्विः संखेज्जः । तित्थयः सन्वत्थोः अवतः । दोपदाः असंखेज्जः । अवद्विः असंखेज्जः ।

८०६. णिरए धुनिगाणं सन्वत्थोवा भुज०-अप्पद० । अवद्वि० असंखे० । थीणगिद्धि०३-मिन्छ०-अणंताणुवंधि०४-तित्थय० सन्वत्थोवा अवत्त० । भुज०-अप्पद०
असंखेन्ज० । अवद्वि० असंखे० । सेसाणं सन्वत्थोवा अवत्त० । भुज०-अप्पद० संखेज० ।
अवद्वि० असंखेन्ज० । तिरिक्खायु० ओघं । मणुसायु० सन्वत्थो० अवत्त० । अप्पद०
संखेन्ज० । एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि सत्तमाए दोगदी-दोआणु०-दोगोद०
थीणगिद्धिभंगो ।

८१०. तिरिक्खेस धुविगाणं सन्वत्थो० अप्पद० । सुज० विसे० । अविहु० असंखंजि । सेसाणं ओघं । पंचिदियतिरिक्खेस धुविगाणं णिरयभंगो । थीणगिद्धि०३-पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक छहके अवक्तज्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे सुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीन जातियोंका भङ्ग देवगतिके समान है । एकेन्द्रिय जाति, आतप, स्थावर, सूक्त्म और साधारण प्रकृतिके अवक्तज्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हें । इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवक्तज्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तज्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तज्य पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तार्थद्वर प्रकृतिके अवक्तज्य पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तार्थद्वर प्रकृतिके अवक्तज्य पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तार्थद्वर प्रकृतिके अवक्तज्य पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

८०६. नारिकयों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के मुजगार श्रीर अल्पतर पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुर्ण हैं। स्त्यानगृद्धि तीन, मिण्यात्व, श्रनन्ता- जुबन्धी चार श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार श्रीर अल्पतर पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुर्ण हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यात गुर्ण हैं। शोष प्रकृतियों के अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार श्रीर श्रल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुर्ण हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुर्ण हैं। तिर्थंक्वायुका भङ्ग ओधके समान है। मनुष्यायुके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें दो गति, दो श्रानुपूर्वी श्रीर दो गोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है।

प्रश्व तिर्यक्रोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके अस्पतर पर्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अजगार पर्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित पर्के बन्धक जीव असंख्यात गुणे हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अधिक समान है। प्रकृतियोंका ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंका

मिच्छ०-अट्टकः-ओरालि० सन्वत्थो० अवत्त०। भुज०-अप्पद० असंखेज्ज०। अवट्टि० असंखेज्ज०। सेसाणं सन्वत्थो० अवत्त०। दोपदा संखेज्जगु०। अवट्टि० असंखेज्ज०। पंचिदियतिरिक्खपज्ज०-पंचिदियतिरिक्खजोणणीसु ध्विनाणं पंचिदियतिरिक्खोघं। णविर ओरालि० सादमंगो। सेसाणं पि सादमंगो। पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेसु ध्विनगाणं सेसाणं च णिरयोघं।

- ८११. मणुसेसु ध्रुविगाणं ओरालि० सन्वत्थो० अवत्त०। ध्रुज०-अप्पद० असंखेज्ज०। अवद्वि० असंखेज्ज०। सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो। वेजिव्यछ०-आहारदुग-तित्थय० संखेज्जगुणं कादव्वं। मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु तं चेव। णविर संखेज्ज०। मणुसअपज्ज०-सव्वएइंदि०-सव्विविगिलिंदि०-पंचकायाणं पंचिंदि०अपज्ज० तिरिक्खअपज्जत्तमंगो। देवाणं णिरयमंगो।
- ८१२. पंचिंदिएसु धुविगाणं ओरालि० सन्वत्थो० अवत्त०। भुज०-अप्प० दोपदा असंखे०। अवद्वि० श्रसंखे०। मणुसग०-मणुसाणु०-उचा० ओघं। सेसं पंचिंदियति-रिक्खभंगो। पंचिंदियपज्जत्त्रगेसु ओरालि० सादभंगो। सेसं तं चेव।

भङ्ग नारिकयों के समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यास्व, आठ कषाय और औदारिक शरीर के अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार और अस्पतर पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुरो हैं। इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुरो हैं। शोष प्रकृतियों के अवक्तव्य पद्के बन्धक जीय सबसे स्तोक हैं। इनसे दो पदों के बन्धक जीव संख्यातगुरो हैं। इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुरो हैं। इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुरो हैं। पञ्चित्रिय तिर्यञ्चपर्याप्तक और पञ्चित्रिय तिर्यञ्चयोनिनी जीवों भें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियों का भङ्ग सामन्य पञ्चित्रिय तिर्यञ्चों के समान है। इतनी विशेषता है कि औदारिक शरीरका भङ्ग साता वेदनीयके समान है। शोष प्रकृतियों का भङ्ग साता वेदनीयके समान है। यक्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकों भें ध्रुवबन्धवाली और शोष प्रकृतियों का भङ्ग सामान्य नारिकयों के समान है।

- दश. मनुष्योंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों श्रीर श्रीदारिक शरीरके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार और श्रवप्तर पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंका मङ्ग पश्चेन्द्रिय तिर्थक्कोंके समान है। किन्तु वैक्रियिक छह, श्राहारकद्विक श्रीर तीर्थद्वरके पदोंको संख्यातगुणा करना चाहिये। मनुष्य पर्याप्त श्रीर मनुष्यिनयोंमें इसी प्रकारसे ही जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहाँ संख्यात गुणा कहना चाहिये। मनुष्य अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावरकाय श्रीर पश्चेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंको मङ्ग तिर्यक्ष श्रपर्याप्तकोंके समान है। देवोंमें नारिकयोंके समान मङ्ग है।
- ५१२. पञ्चेन्द्रियोंमें प्रुवबन्धवाली प्रकितयों और श्रौदारिक शरीरके श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार और श्रन्पतर इन दो पदोंके बन्धक जीव श्रसंख्यगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रौर उच्चगोत्र का भङ्ग श्रोधके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पश्चेन्द्रिय तिर्थक्कोंके समान है। पश्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें श्रौदारिक शरीरका भङ्ग साता वेदनीयके समान है। शेष मंग उसी प्रकार है।

. ८१३. तसेसु वेउन्वियछ०-आहारदुगं [ मणुसभंगो । ] आदाव-थावर-सुहुम-साधार० देवगदिभंगो । सेसाणं ओघं । णवरि यम्हि अणंतगुणं तम्हि असंखेज्ज० । एवं पज्जत्त० । णवरि ओरालि० सादभंगो ।

८१८. तसअपजन धुविगाणं सन्वत्थो० भुज०। अप्प० विसे०। अवद्वि० असंखेज्ज०। सादासादा०-पंचणोक०-तिरिक्खग०-पंचिदि०-हुंडसं०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-तस०-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच-णीचा० सञ्बत्थो० अवत्त०। अप्पद० संखेज्ज०। भुज० विसे०। अवद्वि० असंखे०। मणुसगदि-मणुसाणु० ओघं। बीइंदि० सन्वत्थो० अवत्त०। भुज० संखेज्ज०। अप्पद० विसे०। अवद्वि० असंखेज्ज०। सेसं तिरिक्खभंगो।

८१५. पंचमण ०-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-देवगदि-ओरालि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-वेउन्वि०अंगो० वण्ण०४-देवाणु०-अगु०-[ उप०-] बाद्र-पज्जत्त-पत्तेय०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० सन्वत्थो० अवत्त०। भुज०-अपद० असंखेज्ज०। अवद्वि० असंखेज्ज०। चढुआयु०-आहारदुगं ओघं। सेसाणं सन्वत्थो०

८१३. त्रसोंमं वैक्रियिक छह त्र्योर त्राहारक द्विकका भङ्ग मनुष्योंक समान है। त्रानप, स्थावर, सूद्म त्र्योर साधारण प्रकृतिका भङ्ग देवगितके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग त्र्यायक समान है। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर त्र्यानतगुणा कहा है वहाँ पर त्र्यसंख्यातगुणा कहना चाहिये। इसी प्रकार पर्याप्त त्रसोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि औदारिक शरीरका भङ्ग साना-वेदनीयके समान है।

दश्यः त्रस अपर्याप्तकों में ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियों के मुजगार पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थत पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, तिर्येक्कगिति, पक्किन्द्रय जाति, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्ट्रपाटिका संहनन, तिर्येक्कगत्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और नीचगोत्रके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हें। इनसे मुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। मृनुष्य गति और मृनुष्य गत्यानुपूर्वीका मङ्ग ओघके समान है। द्वीन्द्रिय जातिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हें। इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेषप्रकृतियोंका मङ्ग तिर्यक्कोंके समान है।

द्रिप. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नव दर्शनावरण, मिध्यात्व,सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगित, श्रौदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर,कार्मण शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपांग, वर्णचतुष्क, देवगित्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थंकर श्रौर पाँच श्रन्तरायके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार श्रौर श्रम्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। चार श्रायु श्रौर श्राहारकद्विकका मंग श्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार श्रौर अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित

अवत्त० । भ्रुज०-अप्पद० संखेज्ज० । अवद्धि० असंखेज्ज० । दोवचि० तसपज्जत्तमंगो । णवरि भ्रुजगार-अप्पदरं समं काद्व्वं ।

दश्द, कायजोगि० ओघं। ओरालिय० तिरिक्खोघं। णवरि भ्रज०-अप्पद० सिरसं०। णवरि तित्थय० मणुसिमंगो। ओरालियिन० ध्रुविगाणं पंचिदियतिरिक्खमंगो। एइंदि०-आदाव-थावर-सुहुम-साधार० सन्वत्थो० अवत्त०। भ्रज० संखेन्ज०। अप्पद० विसे०। अविह० असंखे०। मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० ओघं०। सेसाणं पंचिदियति-रिक्खमंगो। णवरि देवगदि०४ सन्वत्थोवा भ्रज०। अप्पद०-अविह० संखेन्ज०। एवं तित्थय०। अवत्त० णत्थि।

८१७, वेउन्विन-वेउन्वियमिस्स० देवोघं। णवरि थीणगिद्धि०३-अणंताणुबंघि०४ अवत्त० णित्थ । आहार०-आहारमि० सन्बद्धभंगो। कम्मइ० ओरालियमिस्सभंगो। णवरि अत्थदो विसेसो०।

८१८, इत्थिवे० धुवि० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० सन्वत्थोवा अवत्त०-भुज० । अप्पद०

पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। दो वचनयोगी जीवोंका मंग त्रस पर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें भुजगार श्रीर श्रस्पतरपदकी मुख्यतासे श्रस्पबहुत्व एक समान कहना चाहिए।

दश्द. काययोगी जीवोंमें अल्पबहुत्व अघके समान है। औदारिक काययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यक्कोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें भुजगार और अल्पतर पदकी मुख्यतासे अल्पबहुत्व एक समान कहना चाहिए। उसमें भी इतनी विशेषता और है कि तीर्थंकर प्रकृतिका भंग मनुष्यितियोंके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका भंग पंचेन्द्रिय तिर्यक्कोंके समान है। एकेन्द्रिय जाति, आतप, स्थावर, सूच्म और साधारण प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भंग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पंक्रोन्द्रिय तिर्यक्कोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके भुजगार पदके बन्धक जीव सबके स्तोक हैं। इनसे अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृतिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसका अवक्तव्य पद नहीं है।

५१७. वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रन्पबहुत्व सामान्य देवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारका श्रवक्तव्य पद नहीं है। श्राहारक काययोगी और श्राहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान श्रन्पबहुत्व है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान श्रन्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इस विषयमें वस्तुतः जो विशेषता हो वह जान लेनी चाहिये।

प्रश्नित्त स्त्रीवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्येश्च अपर्याप्तकोंके समान है। पाँच दर्शनावरण, मिध्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसरारीर, कार्मणरारीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्ख, उपचात और निर्माणके अवक्तव्य और भुजगार पदके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अस्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे

असंखे० । अवड्डि० असंखेज्ज० । आहारदुग-तित्थय० मणुसभंगो । सेसाणं पंचिदियभंगो । एवं पुरिसवेदे वि । णवरि तित्थयरस्स ओघं ।

दश्द. णवुंसमे धुविमाणं सन्वत्थो० अप्प०। भ्रुज० विसे०। अविद्धि० असंखे०। पंचदंस०-मिन्छ० वारसक०-भय-दृगुं०-ओराहि०-तेजा०-क०-वण्ण०४ अगु०-उप०-णिमि० सन्वत्थो० अवत्त०। अप्पद० अणंतगु०। भ्रुज० विसे०। अविद्ध० असंखेज्ज०। इत्थिवे०-पुरिस० णिरयमंगो। सेसाणं ओघं। अवगदवे० सन्वपगदीणं सन्वत्थो० अवत्त०। भ्रुज० संखेज्ज०। अप्पद० संखेज्ज०। अविद्ध० संखेज्ज०।

८२०. कोधकसाए धुविगाणं णवुंसगभंगो। सेसाणं ओघं। एवं माण-

८२१. मदि०-सुद् धुविगाणं तिरिक्खोघं। मिच्छ०-ओराजि० सव्वत्थो० अवत्त०। अप्पद० अणंतगु०। भुज० विसे०। अवद्वि० असंखेज्ज०। सेसाणं ओघं। विभंगे धुविगाणं देवोघं। मिच्छ०-देवगदि०-ओरालि०-वेउव्वि०-वेउव्विअंगो०-देवाणु०-पर०- उस्सा०-बादर-पज्जत्त-पत्तेय० सव्वत्थो० अवत्त०। भुज०-अप्प० असंखेज्जगु०। अवद्वि० हैं। आहारकद्विक और तीथंकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यांक समान है। शेप प्रकृतियांका भङ्ग प्रभ्रान्द्रयोंक समान है। इसी प्रकार पुरुपवेदी जीवोंमं भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें तीथंकर प्रकृतिका भङ्ग श्रोघके समान है।

दश्ह. नपुंसकवंदी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकं श्राह्मतर पद्के वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार पद्के वन्धक जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे अवस्थित पद्के वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। पाँच दशनावरण, मिध्यात्व, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रीदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात श्रीर निर्माणके श्रवक्तत्र्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रह्मपतर पद्के बन्धक जीव श्राह्मतगुणे हैं। इनसे श्रुह्मतगार पद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इनसे श्रवस्थित पद्के बन्धक जीव श्राह्मतगुणे हैं। क्यांवद और पुरुप्वदेका भङ्ग नारिकयोंके समान है। श्रेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। श्रवपातवदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रुह्मार पद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं।

प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार मान, माया श्रीर लोभ कपायवाले जीवोंके जानना चाहिये।

द्रश्र. मत्यज्ञानी श्रीर श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका मङ्ग सामान्य तिर्यक्रोंके समान है। मिध्यात्व श्रीर औदारिक शरीरके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रुल्पतर पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंका मङ्ग श्रोवके समान है। विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका मङ्ग सामान्य देवोंके समान है। मिध्यात्व, देवगति, श्रोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राह्मोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त श्रोर प्रत्येकके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार श्रीर अस्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं।

### श्रसंखे०। सेसाणं पंचिंदियभंगो।

८२२. आभि०-सुद्०-ओधि० पंचणा०-छद्ंसणा०-बारसक०-पुरिस०-भय०-दु०-दोगदि-पंचिंदि० - चत्तारिसरीर-समचदु०-दोअंगो० वज्जरि०-वण्ण०४-दोआण०-अगु०४ पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-ब्रादे०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा० पंचंत० सव्वत्थो० अवत्त०। सुज०-अप्पद० असंखे०। अवट्टि० असंखे०। सादादिबारस० मणुसभंगो। मणुसायु०-देवायुग-आहारदुगं ओघं।

८२३. मणपज्जव० सन्वकम्माणं सन्वत्थो० अवत्त०। दोपदा० संखेज्ज०। अवद्वि० संखेज्ज०। दो आयु० मणुसि०भंगो। एवं संजद०।

द्रश. सामाइ० छेदोव० धुविगाणं सन्वत्थो० भुज०-अप्पद०। अवद्वि० संखेज०। सेसाणं मणपज्जवभंगो। परिहार० [आहार-] कायजोगिभंगो। णवरि आहारदुगं अत्थि। सुहुमसंप० सन्वाणं सन्वत्थो० भुज०। अप्प० संखेज्ज०। अवद्वि० संखेज्ज०। संजदासंजद० धुविगाणं सन्वत्थो भुज०-अप्पद०। अवद्वि० असंखेज्ज०। सेसाणं ओधिभंगो। णवरि तित्थय० मणुसि०भंगो। असंजद० सन्वपगदीणं ओघं।

### प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है।

दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, दो गित, पश्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरस्नसं-स्थान, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वश्रश्चपमनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे मुजगार श्रौर अल्पतर पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। साता श्रादि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है। मनुष्यायु, देवायु श्रौर श्राहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है।

प्रश्ने मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सब कर्मोंके अवक्तव्य पर्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे दो पर्नोके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पर्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। दो आयुओंका मङ्ग मनुष्यिनयोंके समान है। इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये।

प्रश्र. सामायिकसंयत और छुरोपस्थापनासंयत जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पर्के वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थित पर्के वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है। परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंका भङ्ग आहारक काययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें आहारकि हिक है। सूद्रमसाम्परायिक संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार पर्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अल्पतर पर्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। संयतासंयत जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पर्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थित पर्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आवधिज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है। असंयतोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

्रद्रथः चक्खुदंस० तसपज्जत्तमंगो । अचक्खुदं० श्रोघं । ओघिदं० ओघि णाणिमंगो ।

८२६. किण्ण णील-काऊसु तिरिक्खोघं। णवरि किण्ण-णीलासु तित्थय० मणुसि-भंगो। काऊए णिरयभंगो।

८२७. तेऊए धुविगाणं सन्वत्थो० भुज०-अप्प०। अविष्ठ० असंखेन्ज०। थीण-गिद्धि०३-मिन्छ०-बारसक०-देवगदि०४-ओरालि०-तित्थय० सन्वत्थो० अवत्त०। भुज०-अप्प० असंखे०। अविष्ठ० असंखे०। सेसाणं सन्वत्थोवा अवत्त०। भुज०-अप्प० संखेन्ज०। अविष्ठ० असंखेन्ज०। आहारदुगं ओघं। तिरिक्ख-देवायु० विभंग-भंगो। मणुसायु० देवभंगो। एवं पम्माए वि। णविर ओरालि०अंगो देवगदिभंगो।

८२८. सुकाए पंचणा०-णवदंस०-मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुगुं०-दोगदि-पंचिदि०-चदुसरीर-दोश्रंगो०-वण्ण०४-दोशाणु०-अगु०४-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० सञ्वत्थोवा अवत्त०। सुज्ञ०-अप्पद० असंखेज्ञ०। अवद्वि० असंखेज्ञ०। सेसाणं पम्माए भंगो। दोशायु० मणु०सिभंगो।

८२५. चचुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। श्रचचुःदर्शनवाले जीवोंमें श्रोघके समान भङ्ग है। अवधिदर्शनवाले जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है।

दर्द. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें सामान्य निर्यख्रोंके समान भङ्ग हैं। इतनी विशोपता है कि कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंमें तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है। कापोत लेश्यावाले जीवोंमें तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग नारिकयोंके समान है।

द्रश्. पीत लेश्यावाले जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके मुजगार श्रीर अल्पतर पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवस्थित पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कपाय, देवगित चतुष्क, श्रीदारिक शरीर श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिके श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार श्रीर श्रटपतर पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रोष प्रकृतियोंके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार श्रीर अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्राहारकद्विकका भन्न श्रोधके समान है। तिर्यख्वायु श्रीर देवायुका भन्न विभन्नज्ञानियोंके समान है। मनुष्यायुका भन्न देवोंके समान है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये। इतनी विशोपता है कि श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्गका भन्न देवगितके समान है।

प्यात्व, संलिह कपाय, भय, जुगुप्सा, दो गित, पञ्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, आगुरुलापु चतुष्क, निर्माण, तीर्थंकर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार और अरुपतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। हो आयुओंका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है। दो आयुओंका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है।

८२६. भवसि० ओघं। अब्भवसि० मदि०भंगो। णवरि मिच्छ० अवत्तव्वं णित्थ।

८३०. सम्माइ०-खइगस० ओधिमंगो। णवरि खइगे देवायु०मणुसि०मंगो। वेदगे धुविगाणं सन्वत्थो० सुज०-अप्पद०। अवद्वि० असंखेज०। सेसं ओधिमंगो। उवसम० ओधिमंगो। णवरि तित्थय० मणुसि०मंगो। सासणे धुविगाणं देवमंगो। सेसाणं साद-मंगो। णवरि ओरालि०-ओरालि० श्रंगो० सन्वत्थो० अवत्त०। सुज०-अप्पद० असंखेज०। अवद्वि० असंखेजज०। सम्मामि० सासण० मंगो। किंचि विसेसो। मिन्छादिद्वि० मदि० मंगो।

८३१. सिण्णि० मणजोगिभंगो । असण्णीसु ओरालि०-ओरालि०अंगो० ओघं । सेसं मदि०भंगो । आहार० ओघं । अणहार० कम्मइगभंगो ।

### एवं अप्पाबहुगं समत्तं। एवं भुजगारबंधी समत्तो।

५२६. भव्य जीवोंके श्रोघके समान भङ्ग है। श्रभव्य जीवोंमें मत्यज्ञानियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशोपता है कि मिथ्यात्वका श्रवक्तव्य पद नहीं है।

प्रश्न सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अविध्वानी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवायुका भङ्ग मनुष्यितियोंके समान है। वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें भुजगार और अल्पतर पदके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अविध्वानी जीवोंके समान है। उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अविध्वानी जीवोंके समान मङ्ग है। इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यित्योंके समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग देवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भंग साता वेदनीयके समान है। इतनी विशेषता है कि औदारिक शरीर और औदारिक आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अविध्यत पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान भङ्ग है। किन्तु यहाँ कुछ विशेषता है। मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है।

५३१. संज्ञी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है। असंज्ञी जीवों में श्रौदारिक शरीर श्रौर श्रौदारिक आङ्गोपाङ्ग का भङ्ग श्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। श्राहारक जीवोंमें श्रोघके समान भङ्ग है। श्रनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। इस प्रकार भजगारबन्ध समाप्त हुआ।



# पदणिक्खेवो

८३२. पदणिक्खेवे तिण्णि अणियोगदाराणि । तत्थ इमाणि समुक्तित्तणा मामित्तं अप्पाबहुगे ति ।

समुक्कित्तणा

८३३. सम्रक्तित्तणाए दुविधं—जहण्णयं उक्तस्सयं च। उक्तस्सए पगदं। द्वि०-ओघे० आदे०। ओघे० सन्वाणं पगदीणं अत्थि उक्तस्सिया बहुी उक्तस्सिया हाणी उक्तस्सय- मबद्दाणं। एवं अणाहारग ति।

८३४, जहण्णए पगदं। दुवि०-ओघे० आंदे०। ओघे० सन्वाणं पगदीणं अत्थि जहण्णिया बङ्की जहण्णिया हाणी जहण्णयमबद्धाणं। एवं यात्र अणाहारग नि ।

### एवं समुक्तित्तणा समता।

# सामित्तं

द्रश्. सामित्तं दुविधं — जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा० मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-आदाउजो०-थावर वादर पज्जत-पत्ते०-अथिरादिपंच०-णिमि०-णीचा०-पंचंत०उक्क०वद्शी कस्स होदि? यो चदुट्ठाणिययवमज्झस्स उविर अंतोकोडाकोडी द्विदिबंधमाणो तप्पाओग्ग- उक्कस्ससंकिलेसेण उक्कस्सयं दाहं गदो तत्तो उक्कस्सयं द्विदवंधो तस्स उक्किस्सया वड्ढी।

### पद्निक्षेप

च३२. पदनितेपमें नीन अनुयोग द्वार हैं। जो ये हैं—समुर्कार्तना, स्वामित्व ऋौर ऋलपबहुत्व।

्सप्रत्मीतंना

=३३. समुत्कीर्तना दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये ।

प्रशेष्ट जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ स्त्रीर आदेश। स्त्रोघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि स्त्रीर जघन्य स्त्रवस्थान है। इसी प्रकार स्त्रना-हारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

... इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

#### स्वामित्व

दश्य. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेता निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता-वेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय-जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो चतुःस्थानिक यवमध्यके अपर अन्तरकोड़ाकोडी स्थितिका वन्ध करनेवाला तत्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे उत्कृष्ट दाहको प्राप्त

उक्किस्सिया हाणी कस्स० ? यो उक्कस्सयं द्विदिवंधमाणो मदो एइंदिए जादो तप्पाओग्गजहण्णए पिंदो तस्स उक्किस्सया हाणी । उक्कस्सयमवट्ठाणं कस्स० ? यो उक्कस्सयं द्विदिवंधमाणो सागारक्खयेण पिंधमग्गो तप्पाओग्गजहण्णाए पिंदो तस्स उक्कस्सयमवट्ठाणं ।
सादावे०-हस्स-रिद-थिर सुभ-जसगि एदाणं णाणावरणभंगो । णवि तप्पाओग्गसंकिलिट्ठा
ति भाणिदव्वं । इत्थि०-पुरिस०-मणुस० देवर्गाद-तिण्णिजादि ओरालियसरीरअंगोवंगपंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआणु०-पसत्थ०-सुहुम-[अ-] पज्जन-साधार०-सुभग-सुस्सर-आदे०उचा० उक्किस्सया बहुी कस्स० ? यो यवमञ्झस्स उविर अंतोकोडाकोडी द्विदिवंधमाणो
तप्पाओग्गसंकिलेसेण तप्पाओग्गउक्कस्सदाहं गदो तप्पाओग्गउक्कस्सद्विदिवंधो तस्स उक्कस्सिया बहुी । उक्किस्सया हाणी कस्स० ? यो उक्कस्सद्विदिवंधमाणो सागारक्खएण पिंडभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पिंडदो तस्स उक्किस्सया हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवहाणं । णिरयगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-वेउव्विअंगो०-असंपत्त०-णिरयाणु०-अप्पसत्थ०तस-दुस्सर० उक्किस्सया बहुी कस्स० ? यो चदुद्वाणिययवमञ्झस्स उविर अंतोकोडाकोडी
द्विदिवंधमाणो उक्कस्सयं दाहं गदो तदो उक्कस्सयं द्विदिवंधो तस्स उक्क० वहुो । उक्क०
हाणी० कस्स होदि ? यो उक्कस्सयं द्विदिवंधमाणो सागारक्खयेण पिंडभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पिंदि तस्स उक्किस्सया हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवद्वाणं । आहार०-

होकर उक्कष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है १ जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला मरकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करने लगता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है १ जो उस्क्रष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तस्त्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। सातावेदनीय, हास्य, रित. स्थिर, शुभ त्र्यौर यशःकीर्ति इनका ज्ञानावरणके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि यहाँ तस्प्राः योग्य संक्षिप्ट जीव स्वामी होता है ऐसा कहना चाहिए। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, देवगति. तीन जाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो त्रानुपूर्वी, प्रशस्त विहायो-गति, सू दम, अपर्याप्त, साधारण, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो यवमध्यके अपर अन्तःकोडाकोडी स्थितिका बन्ध करनेवाला तत्प्रायोग्य संक्षेशके कारण तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका वन्य करता है वह उत्क्रष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही तद्नन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। नरकगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक त्राङ्गोपाङ्ग, त्र्यसम्प्राप्तासृपाटिका संहतन, नरकगत्यानुपूर्वी, त्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस त्र्यौर दुःस्वरकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है। जो चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपर अन्तःकोडाकोडी स्थितिका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह उस्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जवन्य स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। आहारक आहार अंगो ० - तित्थय ० उक्क ० बड्डी कस्स० १ यो तप्पाश्रोग्ग जहण्णयं द्विदिवंधमाणो तप्पाश्रोग्ग जहण्णियादो संकिलेसादो तप्पाश्रोग्ग उक्कस्सयं संकिलेसं गदो तप्पाश्रोग्ग उक्क ० द्विदि ० तस्स उक्किस्सिया बड्डी । उक्क ० हाणी कस्स० १ यो तप्पश्रोग्ग उक्कस्सयं द्विदिवंध-माणो सागारक्खयेण पिंडिभगो तप्पाश्रोग्ग जहण्णए पिंडिदो तस्म उक्किस्सया हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमबद्घाणं । एवं श्रोधभंगो कायजोगि-कोधादि ०४-मदि ० - अद्मवस्तु ० - अवस्तु ० - अ

८३६. णिरएसु पंचणाणावरणादीणं उक्तस्सयं संकिलिद्वाणं ओघं णिरयगिदणाम-भंगो । सादादीणं तप्पाओग्गमंकिलिद्वाणं ओघं इत्थिवेदभंगो । तित्थय० ओघभंगो । एवं सन्वणिरयाणं । णवरि सत्तमाए मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० तित्थयरभंगो ।

८३७. तिरिक्खेस णिरयोघभंगो । मणुस०३-पंचिदि०२-तस०२-पंचमण०-पंच-वचि०-ओरालि०-इत्थि०-पुरिस०-णबुंस०-विभंग०-चक्खुदं०-पम्मले०-मण्णि ति एदाणं उक्कस्ससंकिलिहाणं ओघं णिरयगदिभंगो । तप्पाओग्गसंकिलिहाणं ओघं इत्थि०भंगो ।

८३८. सव्वअपन्जत्त० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुं स०-अरिद-सोग-भय-दुर्गु०-तिरिक्खग०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा० क०-हुंडसं०-वण्ण०४ - तिरि-क्खाणु०-अगु०-उप०-थावरादि०४-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक० वङ्की०

शरीर, आहारक आङ्गोप।ङ्ग अगर तीथंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट शृद्धिका स्वामा कीन त १ जो तत्यायाग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला तत्यायाग्य जघन्य मंक्कशमे तत्यायाग्य अकृष्ट मंक्लेशका प्राप्त होकर तत्यायाग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है यह उत्कृष्ट वृद्धिका म्वामा है। उत्कृष्ट हानिका स्वामा कीन है १ जो तत्यायाग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेमें प्रतिभन्न होकर तत्यायाग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करना है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामा है। तथा बही तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामा है। इसी प्रकार ओयके समान काययागी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अच्छुदर्शनी, भव्य, अभव्य, भिश्यादृष्टि और आहारक जीवोंक जानना चाहिए।

देहे. नारिकयोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि उत्कृष्ट संक्लेशसे वैधनवाली प्रकृतियोंका भङ्ग आघमें कही गथी नरकगित नामकर्मकी प्रकृतिक समान है। नत्यायोग्य संक्लेशसे वैधनवाली साताआदि प्रकृतियोंका भङ्ग आघके अनुसार कहे गये स्त्रीवेदक समान है। नीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार सब नारिकयोंक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग तीर्थक्कर प्रकृतिक समान है।

पश्च तियंश्चोंमें सामान्य नारिकयोंके सम्भन भङ्ग है। मनुष्यत्रिक, पर्ख्वन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, श्रोदारिक काययोगी, स्त्रीवंदी, पुरुपवंदी, नपुंसकवंदी, विभङ्गज्ञानी, चज्जदर्शनी, पद्मलेश्यावाले श्रीर संज्ञी इनमें उत्कृष्ट संक्लेशमें वैधनेवाली प्रकृतियोंका भङ्ग आंघमें कही गई नरकगतिके समान है। तत्प्रयोग्य संक्लेशसे वैधनेवाली प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोप्यमें कहे गये स्त्रीवेदके समान है।

दश्द. सब अपर्याप्त जीवोंमं पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता वदनीय, मिश्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुण्सा, निर्यञ्चगति, एकेन्द्रियज्ञाति, अोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात,

कस्स० १ यो जहण्णगादो संकिलेसादो उक्तस्सयं संकिलेसं गदो उक्तस्सयं द्विदिं पि बंधो तस्स उक्त० वड्ढी । उक्त० हाणी कस्स होदि १ यो उक्तस्सयं द्विदिवं० सागारक्खएणं० पिडिमग्गो तप्पाञ्चोग्गजहण्णए पिददो तस्स उक्तिस्सया हाणी। तस्सेव से काले उक्तस्सय-मवद्वाणं । सेसाणं सादादीणं तं चेव । णविर तप्पाओग्ग ति भाणिद्व्वं । एवं आणदादि याव सव्वद्वा ति सव्वएइंदि०-विगिलिंदि० पंचकायाणं च । देवा याव सहस्सार ति णिरयभंगो । ओरालिय०-वेउव्वियमि०-आहारमि० अपज्जत्तमंगो। वे व्विय०-आहारका० देवभंगो । कम्मइगा० ओरालियमिस्समंगो । णविर अवद्वाणं बादरएइंदियस्स कादव्वं ।

८३६. अवगद्वे० पंचणा०-चढुदंसणा० साद्।०-चढुसंज०-जसगि० उचा०-पंचंत० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णद० उवसामगस्स अणियद्वीबाद्रसांपराइगस्स दुचिरमादो हिदिवंधादो चिरमे हिदिवंधे वद्दमाणगस्स तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? अण्णदरस्स खवगस्स अणियद्वि० पदमादो हिदिवंधादो विदिए हिदिवंधे वद्दमाण० तस्स० उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवद्राणं ।

८४०, आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-छदंसणा०-असादा० बारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुर्गु०-दोगदि-पंचिंदि०-चदुसरी०-समचदु०-[ दो ] अंगो०-वज्जरिस०

स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जंघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्ष्य होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य वन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वह तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। शेष सातादि प्रकृतियोंका यही भन्न है। इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्यके कहना चाहिए। इसी प्रकार आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके तथा सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंके कहना चाहिए। सामान्य देव और सहस्नार कल्पतकके देवोंमें नारिकयोंके समान भन्न है। औदारिक मिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपर्याप्तकोंके समान भन्न है। बौक्रियिक काययोगी और आहारक काययोगी जीवोंमें देवोंके समान भन्न है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भन्न है। इतनी विशेषता है कि अवस्थान वादर एकेन्द्रियके करना चाहिए।

५३६. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर उपशामक अतिवृत्तिवादरसाम्परायिक जीव द्विचरम स्थितिवन्धसे अन्तिम स्थितिवन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव प्रथम स्थितिवन्धसे द्वितीय स्थितिवन्धमें विद्यमान है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही तद्नन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

म्४०. त्रामिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी त्र्यौर त्र्यविज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, त्रसाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुपवद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चे-

१ मूलप्रतौ-लिंदि० पंचिदि-तसपज्जत्त पंच-इति पाठः।

वणण०४-दोआण०-अग०४-पसत्थवि० तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अर्ज०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० बट्टी करस० ? यो जहण्णयं द्विदिबंधमाणो तप्पाओग्गजहण्णगादो संकिलेसादो उक्करसयं संकिलेसं गदो उक्करस्यं द्विदिबंधो तस्स मिच्छत्ताभिम्रहस्स चिरमे उक्करसए द्विदिबंधे बट्टमाण० तस्म उक्क० बट्टी । उक्क० हाणो कस्स० ? उक्करसयं द्विदिबंधमाणो सागारक्खयेण पिडभग्गो तप्पाओग्ग० जह० द्विदी० तस्स उक्क० हाणी । बट्टीए चेव उक्करसयं अबद्वायं । सादावे०-हम्स-रिद-आहारदुग थिर-मुभ०-जसिग० आहार०भंगो । एवं मणपज्जव-संजद-सामाइयच्छेदो०-पिरहार०-संजदासंज०-ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग० उक्सम० सम्मामिच्छा० । णविर खहगे उक्करसयं संकिलेसं कादव्वं। सहुमसंप० अवगद०भंगो। [ किण्ण० णील काउ० णिरयभंगो। तेउए सोधम्मभंगो । सक्काए ] णवगेवज्जभंगो । सासणे णेरइगभंगो । असण्णि० तिरिक्खोघं । अणाहार० कम्महगभंगो ।

### एवं उकस्ससामित्तं समत्तं

८४१. जहण्णए पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा० णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-तिरिक्खदुग-पंचिंदि०-ओरालि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-दो-अंगो०-वण्ण०४ अगु०४-उज्जोव-तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० कस्स० १

न्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरस्र संस्थान, दो त्राङ्गोपाङ्ग, वऋषभनाराच सहनन, वर्णचतुष्क, दो त्रानुपूर्वी, त्र्यगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायागति, जमचतुष्क, अस्थिर, त्रशुभः सुभग, सुस्वर, त्रादेय, त्र्ययशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र त्रीर पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तत्प्रायोग्य जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशका प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है त्रोंर जो मिण्यात्वक अभिमुख होकर अन्तिम उन्कृष्ट स्थितिबन्धमें विद्यमान है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है? जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षत्र होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जयन्य स्थितिका यन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। श्रीर वृद्धिके होनेपर ही उत्कृष्ट त्र्यवस्थान होता है। सातावदनीय, हास्य, रति, आहारकद्विक, स्थिर, शुभ न्योर यशःकीर्तिका भङ्ग त्राहारककाययोगी जीवोंके समान है। इसी प्रकार मनःपर्यज्ञानी, संयत, नामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धि संयत,संयतासंयत, ऋवधिदर्शनी,सर्म्यग्दृष्टि, श्लायक सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि श्रौर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिय । इतनी विशेषता है कि क्षायिक सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट संक्लेश करना चाहिये। सूच्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें श्रपगत-वेदी जीवोंके समान भक्क है। ऋष्ण, नील अौर कापोतलेश्यावाले जीवोंमें नारिकयोंक समान भक्क है। पीतलेश्यावाले जीवोंमें सौधर्म करपके समान भङ्ग है। ग्रुक्तलेश्यावाले जीवोंमें नौगैवेयकके समान भङ्ग है। सासादन सम्यग्दष्टिजीवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। ऋसंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यक्रोंके समान भङ्ग है। अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

#### इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ।

८४१. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ खोर खादेश। श्रांघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यख्रिक, पक्चे न्द्रिय जाति, खौदारिक शरीर, वैकियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, दो ख्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरु-

अण्ण० जो समयूणं उक्कस्सिट्टिदिं बंधमाणो पुण्णाए द्विदिबंधगद्धाए उक्कस्सए संकिलेसं गदो तदो उक्तस्सयं द्विदिं पबद्धो तस्स जह० वङ्की । जहण्णिया हाणी कस्स० ? यो समजुत्तरं सन्वजह० द्विदि० प्रण्णाए द्विदिवंधगद्धाए उक्तस्सयं विसोधि गदो तदो दाह० द्विदि० तस्स जहाण्णिया हाणी । एकद्रत्थमवट्ठाणं । सादावे० पुरिस०-हस्स-रदि-दो-गदि-समचदु०-वज्जरिस >-दोआणु०-पसत्थ०-थिरादिछ०-उचा० जह० वड्डी कस्स ? यो समयुणं तप्पाओग्गउक्कस्सयं द्विदिं बंघ० तप्पाओग्गउक्कः संकिले० तदो उक्क० द्विदिबंध० तस्स जहण्णिया बङ्घी । जह० हाणी कस्स० ? यो समजुत्तरं तथ्पाओग्गजह० माणो उक्तरसं विसोधिं गदो तदो सन्व जह० तस्स जह० हाणी। एक्तदरत्थमवट्टाणं। असादा०-णवंस०-अरदि-सोग-णिरयगदि-एइंदि०-हंड०-असंपत्त०-णिरयाणु०-अप्प-सत्थवि०-आदाव-थावर-अधिरादिछ० जह० वड्डी कस्स० १ यो समयुणं उक्कस्सयं द्विदि बंध० पुण्णाए द्विदि बंध० उक्कस्सियं संकिलेसं गदो तदो उक्क० द्विदि० तस्स जह० बड्डी । जह० हाणी० कस्स०? यो तप्पाओग्गजह० समजुत्तरं द्विदि० तप्पाओग्ग विसोधिं गदो तदो जह० द्विदि० तस्स जह० हाणी । एगद्रत्थमवद्वाणं । इत्थिवे०-तिण्णिजादि-चदुसंठा०-चदुसंघ०-सुहुम-अपज्ज०-साधार० जह० बड्डी कस्स ? यो समयुणं तप्पात्रोग्गउक्क० द्विदि०माणो पुण्णाए द्विदिबंधगद्वाए तप्पाओग्गउक्क०

लघुचतुष्क, उद्योत, त्रस चतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र, श्रौर पाँच श्रन्तरायकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है १ अन्यतर जो एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जघन्य हानिका स्वामी कौन है १ जो एक समय अधिक सबसे जघन्य स्थितिबन्ध करने-वाला स्थितिबन्धके कालके पूर्ण होनेपर उत्कृष्ट विश्चद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य हानिका स्वामी है। तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है। सातावेदनीय. पुरुषवेद, हास्य, रति, दो गति, समचतुरहा संस्थान, वज्रऋपभनाराच संहनन, दो त्रानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर स्रादि छह स्रोर उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है १ जो एक समय कम तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाला जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो एक समय ऋधिक तत्प्रायोग्य अधन्य स्थितिवन्य करनेवाला जीव उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर सबसे जघन्य स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य हानिका स्वामी है। तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है। असातावेदनीय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड-संस्थान, असम्प्रप्तासृपाटिका संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्तविहायोगित, आतप, स्थावर और अस्थिर आदि छहकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव स्थितिबन्ध कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है वह जवन्य वृद्धिका स्वामी है। जघन्य हानिका स्वामी कौन है। जो एक समय ऋधिक तत्प्रायोग्य जधन्य स्थितिबन्ध करनेवाला जीव तत्प्रायोग्य विशुद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य हानिका स्वामी है। तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है। स्रीवेद, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूद्रम, अपर्याप्त और साधारणकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो एक समय कम तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाला जीव स्थितिवन्ध

द्विदि तस्स जह वड्डी। जह दाणी कस्स ? समजुत्तरं तप्पाओग्गज द्विदि पुण्णाए द्विदिवं तप्पाओग्गजक विसोधि गदो तप्पाओग्गजह द्विद तस्स जह हाणी। एकद्रत्थमवद्वाणं। आहार - आहार ० अंगो० - नित्थय ० जह ० वट्टी कस्म ० १ यो समजुत्तरं तप्पाओग्गजक द्विद ० पुण्णाए द्विदिवं ० तप्पाओ ० उक्तम्ससंकिले ० तदो तप्पाओ ० उक्त ० द्विदि ० तस्स जह ० वट्टी। जह ० हाणी कस्म ० १ यो समजुत्तरं सव्य जह ० द्विदि ० पुण्णाए द्विद्वंधगद्धाए उक्तस्सिया विसोधि गदा तदो मञ्च जह ० वंधो तस्स जह ० हाणी। एकद्रत्थमवद्वाणं। एवं आध्मंगो पंनिद्य नस० २ - पंचमण ० पंचवचि ० - कायजोगि - कोधादि ० ८ - मदि ० सुद ० अयंज ० चक्च दं० - अचक्च दं० - भविम ० अहमवसि ० - मिच्छा ० - सिण्ण - आहारग ति।

८४२. णेरइएसु पंचणा०-णवदंदणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० जह० बड्ढी हाणी-अबद्वाणं ओघं णाणावरणीयभंगो।साद०-पुरिस०-हम्स र्राद्द मणुसग०-समचदु०-वङ्डारिस०-मणुसाणु०-पसत्थ०-थिरादिछ०-उच्चा० जह० वाङ्क-हाणि-अबद्वाणं ओघं। असादा०-णवुंस०-अरदि-सोग-तिरिक्खग०-हुंड०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्य-

कालके पूर्ण हो जानेपर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशका प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उन्कृष्ट स्थिनियन्थ करना है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जघन्य हानिका स्वामी कोन है ? जो एक समय अधिक तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितियन्थ करनेवाला जीव स्थितियन्थ करला है वह जघन्य हानिका स्वामी है। तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है। आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थंकर प्रकृतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो एक समय अधिक तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितियन्थ करनेवाला जीव स्थितियन्थ कालके पूर्ण हो जानेपर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितियन्थ करनेवाला जीव स्थितियन्थ करना है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जघन्य हानिका स्वामी कोन है ? जो एक समय अधिक तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितियन्थ करनेवाला जीव स्थितियन्थ करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जघन्य हानिका स्वामी कोन है ? जो एक समय अधिक सबसे अधिक जघन्य स्थितियन्थ करनेवाला जीव स्थितियन्थ कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट विद्युद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितियन्थ करनेवाला जीव स्थितियन्थ कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट विद्युद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितियन्थ करना है वह जघन्य हानिका स्वामी है। तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थानहोता है। इसी प्रकार आघके समान पञ्चित्र्य, त्रमद्धिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रनाह्मानी, श्रमंयत, चचुदर्शनी, अचचुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवांके जानना चाहिये।

दश्र. नारिक्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिश्यात्य, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण श्रौर पाँच श्रन्तरायकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि श्रौर जघन्य श्रवस्थानका स्वामी श्रोधमें कहे गये ज्ञानावरणीयके समान है। सानावदनीय, पुरुपवद, हास्य, रित, मनुष्यगति, समचतुरस्र संस्थान, वश्रपंभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, स्थिर आदि छह श्रौर उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानिश्रोर जघन्य श्रवस्थानका स्वामी ओघके समान है। श्रसातावदनीय, नपुंसकवेद, श्ररित, शांक, तिर्यञ्चगित, हुण्डसंस्थान, श्रस-म्प्राप्तस्पाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, श्रस्थिर श्रादि छह श्रौर

सत्थ०-अथिरादिछ०-णीचा० ओघं असादभंगो। इत्थिवे०-चदुसंठा०-चदुसंघ० ओघं इत्थिभंगो। तित्थय० ओघं। एवं सन्वणिरयाणं। णवरि सत्तमाए मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० तित्थय०भंगो।

दश्र. तिरिक्खेसु ओघेण साघेद्व्वं। पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त ० पंचणा०-णथदं-सणा०-सोलसक०-मिच्छ०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० जहण्णि० तिण्णि वि ओघभंगो। साद०-पुरिस०-हस्स-रिद-मणुसगिद-पंचिदि०-समचदु०-ओरालि० अंगो० — वज्जरिस० — मणुसाणु० — पर०-उस्सा-० पसत्थ० — तस०४ — थिरा-दिछ० — उचा० ओघं आहारसरीरभंगो। असादा०-णवुं स० — अरिद-सोग-तिरिक्खगिद-एइंदि०-हुंडसं० — तिरिक्खाणु० — थावरादि०४ — अथिरादिछ० - णीचा० ओघं असादमंगो। इत्थिवे० — तिण्णिजादि — चदुसंठा० - चदुसंघ० — आदाउज्जो० — अप्पसत्थ० - दुस्सर० ओघं इत्थि-भंगो। एवं सव्वअपज्जत्तगाणं आणद्याव उवरिमाणं देवाणं। हेट्टाणं णिरयमंगो।

८४४. मणुस०३ तिरिक्खभंगो । एइंदिय-पंचकायाणं विगलिदियाणं च अपजन्त-मंगो । ओरालियका०-ओरालियमि० तिरिक्खोघं । वेउन्विय० वेउन्वियमि० देवोघं । णवरि मिस्से आणदभंगो । आहार०-आहारिमस्स० णिरयभंगो । कम्मइग० अवद्वाणं

नीचगोत्रका भङ्ग श्रोधमें कहे गये श्रसातावेदनीयके समान है। स्वीवेद, चार संस्थान श्रीर चार संहननका भङ्ग श्रोधके श्रनुसार कहे गये स्वीवेदके समान है। तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग श्रोधके समान है। इसी प्रकार सब नारिकयोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भंग तीर्थंक्कर प्रकृतिके समान है।

दश्ची. तिर्यक्कोंमें त्रोघके अनुसार साध लेना चाहिए। पक्रेन्द्रिय तिर्यक्क अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, मिश्यात्व, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रीर पाँच अन्तरायके ज्ञचन्य तीनों ही ओघके समान हैं। सातावेदनीय, पुरुषवंद, हास्य, रितं, मनुष्यगति, पक्कोन्द्रयज्ञाति, समचतुरक्ष संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वअर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रका भङ्ग ओघमें कहे गये आहारक शरीरके समान है। असातावेदनीय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, तिर्यक्कगित, एकेन्द्रियज्ञाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यक्कगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्रका भङ्ग ओघमें कहे गये असातावेदनीयके समान है। स्थावेद, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वरका भङ्ग ओघमें कहे गये स्विवेदके समान है। इसी प्रकार सव अपर्याप्तकोंके तथा आनत करुपसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंके जानना चाहिए। नीचेके देवोंके नारिकयोंके समान भङ्ग है।

५४४. मनुष्यित्रकमें तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। एकेन्द्रिय, पाँच स्थावरकायिक और विकलेन्द्रियोंमें अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। औदारिक काययोगी और औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें समान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। वैक्रियक काययोगी और वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें आनत करुपके समान भङ्ग है। आहारक काययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें नारिकयोंके

### एइंदियमंगी । सेसाणि णितथ ।

८४५. इत्थि०-पुरिस० पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवुंसगे तिरिक्कोघं । अवगदवे० सब्बकमाणं जह० वड्डी कस्स० ? अण्णदरस्स उवसमग० पिग्वद० पढमिट्टिविंघादो विदिए द्विदिवंघे वट्टमा० तस्स जहण्णिया वट्डी । जह० हाणी कस्स० ? अण्णद० खवग० सुहुमसंप० दुचरिमादो द्विदिवंघादो चिरमे द्विदिवंघे वट्टमा० तम्स जह० हाणो । तस्सेव से काले जह० अवट्टाणं । चदुसंज० अवट्टिदस्स कादव्वं । एवं सुहुमसंप० । [ विभंगे णिरयभंगो ]

८४६. आभि०-सुद०-ओधि० मणपज्ञ०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार-संजदा-संजद-ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० णाणा-वरणादि-सादासाद-आहारदुग-तित्थय० एदे अप्पप्पणो द्विदिवंधेण ओधेण साधदव्वं। किण्ण-णील-काउ० णिरयोघं। तेउ० सोधम्मभंगो। पम्माए सहस्सारभंगो। सुकाए णवगेवज्ञभंगो। असण्णि० तिरिक्खोघं। अणाहार० कम्मइगभंगो।

### एवं जहण्णसामित्तं समत्तं।

८४७. एत्तो जहण्णुक्कस्ससामित्तसाधणद्वं जहण्णुकस्समद्भच्छेदादो उक्स्स-संकिलिद्वं तप्पाओग्गसंकिलिद्वं उक्स्सिवसोधि-तप्पाओग्गविसोधीहि जहण्णुक्कस्स-

म्४६. आभिनिवाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अयधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक-संयत, छेदापस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रवधिद्दर्शनी, सम्यग्द्रष्टि, चायिक-सम्यग्द्रष्टि, वेदकसम्यग्द्रष्टि, उपशामसम्यग्द्रष्टि, सासादनसम्यद्रष्टि श्रोर सम्यग्निश्याद्रष्टि जीवोंमें ज्ञानावरणादि, सातावेदनीय, असातावेदनीय, श्राहारकद्विक श्रोर तीर्थद्धर इन प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिवन्ध श्रादिका स्वामित्व श्रपने श्रपने स्थितिवन्धको ध्यानमें रखकर ओचक श्रनुसार साध लेना चाहिए। कृष्ण, नील श्रोर कापोतलेश्यावाले जीवोंमें सामान्य नारिकयोंके समान भङ्ग है। पीत-लेश्यावाले जीवोंमें सोधम कल्पके समान भङ्ग है। पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सहस्रार कल्पके समान मङ्ग है। श्रुक्रलेश्यावाले जीवोंमें नौश्रैवेयकके देवोंके समान भङ्ग है। श्रसंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यक्रोंके समान भङ्ग है। श्रनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंक समान भङ्ग है।

#### इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुन्ना।

८४७. इसके आगे जघन्योत्कृष्ट स्वामित्वकी सिद्धि करनेके लिए जघन्य उत्कृष्ट अद्धाच्छेदके अनुसार उत्कृष्ट संक्षिष्ट, तत्प्रायोग्य संक्षिष्ट, उत्कृष्ट विद्युद्धि और तत्प्रायोग्य विद्युद्धिको जहाँ जो

सन्वत्थोवा उकस्सिया हाणी अवट्ठाणं च दो वि तुद्धा । उ० वड्ढी संसे अगु० । सादादीणं एसिं सत्थाणं उकस्सियं तेसिं सन्वत्थोवा उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी अवट्ठाणं च दो वि तुद्धा विसे० । सेसाणं णिरयादि याव असण्णि ति सन्वत्थोवा उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी अवट्ठाणं च दो वि तुङ्घा विसे० । णवरि कम्महग-अणाहारगेसु सन्वत्थोवा उक्क० अवट्ठाणं । वड्ढी संखे अगु० । उ० हाणी विसेसाहिया ।

### एवं उकस्सयं समसं

ट्र १०, जहण्णए पगदं। दुनि०-ओघे० आदे०। ओघे० सम्बक्तम्माणं जह० विद्वि-हाणि-अवट्ठाणं च तिण्णि नि तुष्ठा। एवं णेरहगादि याव अणाहारग सि णेदम्बं। णविर अवगदवे० सम्बत्थोना जह० हाणी अवट्ठाणं च दो नि तुद्धा। जह० वट्टी संखेज्जगु०। एवं सुहुमसंप०।

# एवं अप्पाबहुगं समत्तं। पदणिक्तेवे ति समत्तं।

# विश्ववंधो

८५१. विद्वृबंघे ति तत्थ इमाणि तेरसेव अणियोगद्दाराणि। तं यथा—सम्रुक्तित्रणा याव अप्पाबहुगे ति ।

वेदकसम्यग्द्ध, उपरामसम्यग्द्ध और सम्यगंमध्याद्ध जीवोंमं उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दोनों ही तुस्य हांकर सबसे स्ताक हैं। इनमे उन्कृष्ट युद्धि संख्यातगुणी है। मानादिमंसे जिनका स्वस्थान उत्कृष्ट हांता है उनकी उत्कृष्ट युद्धि सबसे स्ताक है। इससे उत्कृष्ट हांता है उनकी उत्कृष्ट युद्धि सबसे स्ताक है। इससे उत्कृष्ट अवस्थान दोनों ही तुस्य होकर विशेष अधिक हैं। शेष नारिकयोंसे लेकर असंज्ञी तककी मार्ग-णाओंमें उत्कृष्ट युद्धि सबसे स्ताक है। इससे उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दोनों ही तुस्य होकर विशेष अधिक हैं। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययांगी और अनाहारक जीवोंमं उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट युद्धि संख्यातगुणी है। इससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक हैं।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

प्रिं. जयन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपेक्षा निर्देश को प्रकार हैं—श्रांघ श्रोर श्रादेश। श्रोषसे सब कर्मीकी जयन्य युद्धि, जयन्य हानि श्रोर जयन्य श्रवस्थान तीनों ही तुल्य हैं। इसी प्रकार नारिकयोंसे लेकर श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इतनी विशोषता है कि श्रपगत-वदी जीवोंमें जयन्य हानि श्रीर जयन्य श्रवस्थान दोनों ही तुल्य हो कर सबसे स्तोक हैं। इनसे जयन्य युद्धि संख्यानगुणी है। इसी प्रकार सूद्धमसाम्परायिक जीवोंके जानना चाहिए।

इस प्रकार श्रल्पबहुत्व समाप्त हुश्रा । इस प्रकार पदनिचंप समाप्त हुश्रा ।

#### वृद्धिबन्ध

५५१. श्रव युद्धिवन्धका प्रकरण है। वहाँ ये तेरह श्रतुयोगद्वार हैं। यथा-समुर्त्कार्तनासे लेकर श्रक्तपबहुत्व तक।

# समुक्तिना

८५२. सम्रुक्तित्तणाए दुवि० ओघे० आदे०। ओघे० खवगपगदीणं अत्थि चत्तांरि वड्ढी चत्तारिहाणी अविद्वद-अवत्तव्वबंधगा य। चदुण्णं आयुगाणं मूलपगदिभंगो। सेसाणं पगदीणं अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अविद्वि० अवत्तव्वबंधगा य। एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-चक्खुदं०-अच-क्खुदं०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति।

८५३. णेरइएसु धुवियाणं अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्विद-बंधगा य । सेसाणं तित्थयरेण सह अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्विद-अवत्तव्व-बंधगा य । दो आयु० अत्थि असंखेज्जभागहाणि-अवत्तव्वबंधगा य । एवं सन्वणिरय सन्वतिरिक्ख-मणुसअपज्ञ०-सन्व-देव० पंचिदिय-तसअपज्जत्तगाणं च ।

८५४. एइंदिय-पंचकाएस धुविगाणं अत्थि एकवड्डि-हाणि-अवद्विद-बंघगा य । सेसाणं अत्थि एक-बड्डि-हाणि-अवद्विदअवत्तव्वबंधगा य । विगलिंदिय-पज्जत्त—अपज्जत्तेस धुविगाणं अत्थि बे बड्डि-हाणि-अवद्विदबंधगा य । सेसाणं अत्थि बे-बड्डि-हाणि-अवद्विद-अवत्तव्वबंधगा य ।

८५५. ओरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-देवगदि-ओरालि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०-उप०-णिमि०-

# सम्रत्कीर्तना

५५२. समुत्किर्तिनाकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—आंघ ओर आदेश। आंघसे क्षपक प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। चार आयु-आंका भक्त मूल प्रकृतिबन्धके समान है। शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यित्रक, पश्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

प्यः नारकी जीवोंमें घ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रोर श्रवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। तीर्थङ्कर प्रकृतिके साथ शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रोर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। दां श्रायुत्रोंकी श्रसंख्यात भागहानि श्रोर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। इसीप्रकार सब नारकी, सब तिर्यश्च, मनुष्य श्रपर्याप्त, सब देव, पञ्चेन्द्रियं अपर्याप्त श्रोर त्रस अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

५५४. एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। शोप प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। विकलेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें ध्रुव-बन्धवाली प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। शेप प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं।

न्ध्य. श्रोदारिक मिश्रकाययांगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, सोलह कपाय, भय, जुगुण्सा, देवगति, श्रोदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियकआ-

तित्थय ० पंचंत ० अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्विद ० । सादादीणं मिच्छत्तस्म च मन्त्र पगदीणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि ० -अवत्तन्त्रवं ० ।

८५६. वेउन्वि० देवोघं । वेउन्वियमि० पंचणा० णवदंसणा० सोलसक० भय-दृ०-ओरालि० तेजा० क० वण्ण०४ - अगु०४ - बादर - पज्जत-पत्तेय० - णिमि० नित्थय० - पंचंत० अत्थि तिण्णिवड्डि - हाणि - अवद्वि० । सेसाणं० तिण्णिवड्वि - हाणि - अवद्विद-अवत्तन्य -वंधगाय ।

८५७, आहार०-आहारमि० धुविगाणं अत्थि तिण्णिवहि-हाणि-अविद्वदं । सेसाणं अत्थि तिण्णिविद्व-हाणि-अविद्वदं । सेसाणं अत्थि तिण्णिविद्व-हाणि-अविद्विद्यं । सेसाणं अत्थि तिण्णिविद्व-हाणि-अविद्विद्यं । सेसाणं अत्थि तिण्णिविद्व-हाणि-अविद्विद्यं । सेसाणं अत्थि तिण्णिविद्व-हाणि-अविद्विद्यं ।

८५८. इतिय-पुरिस-णवु सगेस अहारसण्णं अतिथ चत्तारिविद्ध-हाणि-अविद्धवं । सादावे ०-पुरिस ०-जस ०-उचा० अतिथ चत्तारिविद्ध-हाणि-अविद्धि ०-अवत्त । सेसाणं तिण्णिविद्ध-हाणि-अविद्धि ०-अवत्त । अवगद्वे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत० अतिथ संखेजभागविद्ध-हाणि-संखेजगुणविद्ध-हाणि-अविद्धि ०-अवत्त । सादावे०-जसिग०-उचा० अतिथ संखेजभागविद्ध-हा०-संखेजजगुणविद्ध-हाणि-असंग्वेजजगुणविद्ध हाणि अविद्धि ०-अवत्त ०।

क्नोपाक्क, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघु, उपधान, निर्माण, ताथद्भर आर पाच अन्तरायका तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। साना आदि ओर मिण्यात्वसे लेकर सब प्रकृतियाकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अर्वास्थत और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं।।

= 4.६. वैकियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंक समान भद्ग हैं। वैकियिकांमस्त्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रीदारिकशरीर, तेजनशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, नीर्थद्भर श्रीर पाँच श्रन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और श्रवस्थित पदके वन्थक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रोर श्रवक्तव्य पदके वन्थक जीव हैं।

५५७. आहाककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुव वन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदंक वन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदंक बन्धक जीव हैं। कार्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियाँ, देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदंके बन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदंक बन्धक जीव हैं।

दश्न. स्त्रीवदी, पुरुपंवदी श्रोर नपुंसकवदी जीवोंमें श्रठारह प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि श्रोर अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। सातावेदनीय, पुरुपंवद, यशःक्रीनिं, श्रोर उच्चगात्रकी चार वृद्धि, चार हानि, श्रवस्थित श्रोर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। शेप प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रोर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। अपगतवदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण श्रोर पाँच श्रन्तरायकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यात- गुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, अवस्थित श्रोर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। सातावदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगात्रकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, श्रसंख्यातगुणवृद्धि, श्रसंख्यातगुणहानि, श्रवस्थित श्रोर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं।

चदुसंज ० अत्थि संखेजभागवड्डि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त०।

८५६. कोघे पंचणा०-चंदुदंसणा०-चंदुसंज०-पंचंत० श्रात्थि चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० । सादावे०-पुरिस०-जस०-उचा० श्रात्थि चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० अवत्त० । सेसाणं ओघं । माणे पंचणा०-चंदुदंस०-तिण्णिसंज०-पंचंत० अत्थि चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० । कोघसंजलण० सादमंगो । सेसं ओघं । मायाए पंचणा०-चंदुदंस०-दोसंज०- पंचंत० अत्थि चत्तारिवड्ढि-हाणि अवद्वि० । सेसाणं ओघं । लोभे ओघं । णवरि चोद्दस० अवत्तव्वं णित्थ ।

८६०. मदि०—सुद० धुविगाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि०। चदुआयु० ओघं। मिच्छ० सेसाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्डि० अवत्त०। एवं विभंग०-अब्भवसि०-मिच्छादि०। णवरि अब्भवसि०-मिच्छादि० मिच्छत्तस्स अवत्त० णत्थि।

८६१. आभिणि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-जसगि०-उचा०-पंचंत० अत्थि चत्तारिवड्डि-हाणि अवड्ठि०-अवत्त० । सेसाणं अत्थि तिण्णि-वड्डि-हाणि-अवद्वि०-अवत्त० । एवं मणपञ्ज०-संजद-ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-उवसम० ।

चार संडवलनकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, त्र्यवस्थित श्रीर श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीव हैं।

प्यह. क्रोध कपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रोर पाँच श्रन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि श्रोर श्रविद्धित पदके बन्धक जीव हैं। सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीतिं, श्रोर उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि, श्रविध्यत श्रोर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्राघके समान है। मान कषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण, तीन संज्वलन श्रोर पाँच श्रन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि श्रोर श्रविध्यत पदके बन्धक जीव हैं। क्रोध संज्वलनका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। माया कषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संज्वलन श्रोर पाँच श्रन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि श्रोर श्रवियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। लोभ कषायवाले जीवोंमें श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि चौदह प्रकृतियोंका श्रवक्तव्य पद नहीं है।

५६०. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। चार आयुओंका भक्क ओघके समान है। मिध्यात्व और शेप प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके वृन्धक जीव हैं। इसी प्रकार विभक्कज्ञानी, अभव्य और मिध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेपता है कि अभव्य और मिध्यात्वका अवक्तव्य पद नहीं है।

५६१. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, अवधिदर्शनी, सम्यन्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यन्दृष्टि और उपशमसम्यन्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये।

द्दर, सामाइ०-क्रेद्रो० पंचणा०-चदुदंस०-लोभसंज०-उचा०-पंचंत० अत्थि चत्तारिविड्डि-हाणि-अविड्डि०। सेसाणं ओघं। परिहार०-संजदासंजदा० आहारकाय-जोगिमंगो।सुहुमसंप० पंचणा०-चदुदंस०-सादावे०-जस०-उचा०-पंचंत० अत्थि संखे-जभागविड्डि-हाणि-अविड्डि०। असंजदे पंचणा०-छदंसणा० बारसक०-भय०-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० अत्थि तिण्णिविड्डि-हाणि-अविड्डि०। सेसाणं अत्थि तिण्णिविड्डि-हाणि-अविड्डि०-अवत्त०। एवं किण्ण-णील-काऊणं। णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थय० अवत्त० णित्थ।

८६३. तेऊए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजासरीरादि-पंचंतरा० अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि०। सेसाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त ०। पम्माए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय०-दु०-पंचिदियादिपण्णरस-पंचंत० अत्थि-तिण्णिवड्डि-हाणी०-अवट्ठि०। सेसाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त ०। सुकाए ओघं।

८६४. वेदगस० धुविगाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवडि०। सेसाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवडि०-अवत्त०। सासणे धुविगाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवडि०। सेसाणं० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवडि०-अवत्त०। सम्मामिच्छा० पंचणा०-छदंसणा०-

द्श. सामायिक और खेदोपस्थापना संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभ संज्वलन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायवी चार वृद्धि, चार हानि, और अवस्थित पद्के बन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। परिहारिवशुद्धि संयत और संयतासंयत जीवोंमें आहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है। सूद्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच श्रान्तरायकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं। श्रमंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलयु, उपवात, निर्माण और पाँच श्रान्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर श्रवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रोर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। इसी प्रकार कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि कृष्ण श्रोर नीललेश्यावाले जीवोंके तीर्थद्वर प्रकृतिका श्रवक्तव्य पद नहीं है।

द्द. पीतलेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर त्रादि और पाँच त्रान्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। शोष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। पद्मलेश्यावाले जावोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, पद्में दिया जाति त्रादि पन्द्रह और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। शोष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं। शुक्रलेश्यावाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है।

्द्ध. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। रोष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर अवक्ष्य पदके बन्धक जीव हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। रोष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अव-

बारसक०-पुरिस०-भय०-दु०-दोगिद पंचिंदि०-चदुसरीर-समचदु ०-दोअंगो०-वज्जरिस०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस० ४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-पंचंत० अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्टि०। सेसाणं अत्थि तिण्णिबड्डि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त०।

८६५. असण्णीसु धुनिगाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि०। सेसाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि०-अवत्त०। अणाहार० कम्मइगभंगो। एवं सम्रक्तित्तणा समत्ता।

# सामित्तं

द्द. सामित्ताणुगमेण दुवि०-ओवे० आदे०। ओवे० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० असंखेजभाग-विश्व-हाणि-अविद्वि० कस्स० १ अण्णद० एइंदियस्स वा बीइंदियस्स वा तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सिण्णि० असिण्णि० बादर० सुहुम० पज्जता अपज्जत्त०। संखेजभागविश्व-हाणिबंधो कस्स० १ अण्ण० वेइंदि० तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सिण्ण० असिण्ण० पज्जत्त० अपज्ज०। संखेजगुणविश्व-हाणि० कस्स० १ अण्ण० पंचिदि० सिण्ण० असिण्ण० पज्जत्त० अपज्जत्त०। असंखेजगुणविश्विधो कस्स० १ अण्ण० अणियिद्विवादर० उवसमणादो परिवदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसिएणी वा पढमसमय देवस्स वा। असंखेजगुणहाणिबंधो कस्स० १ अण्ण० उवसामगस्स वा खवगस्स वा

स्थित और अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव हैं। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, दो गित, पञ्चेन्द्रिय जाित, चार शरीर, समचतुरस्त्र संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वअर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हािन और अवस्थित पद्के बन्धक जीव हैं। शोष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हािन, अवस्थित और अवक्वव्य पद्के बन्धक जीव हैं।

८६५. असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थित पदके बन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रीर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। श्रवाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त दुई।

### स्वामित्व

द्द. स्वामित्वानुगमकी अपेन्ना निर्देश दो प्रकारका है—अोघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्या तभागहानि और अवस्थित पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चोन्द्रय, संज्ञी, असंज्ञी, बादर, सूदम, पर्याप्त या अपर्याप्त जीव स्वामी है। संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चोन्द्रिय, संज्ञी, पर्याप्त या अपर्याप्त जीव स्वामी है। संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर पञ्चोन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी पर्याप्त या अपर्याप्त जीव स्वामी है। असंख्यात गुणवृद्धिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशमश्रीणसे गिरनेवाला अनिवृत्तिवादरसाम्परायिक मनुष्य या मनुष्यनी अथवा प्रथम समयवर्ती देव स्वामी है। असंख्यातगुणहानिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक या क्षपक अनिवृत्तिवादरसाम्परायिक जीव स्वामी है। अवक्तव्य

अणियद्विवादरसांपराइगस्स । अवत्त० कस्स होदि ? उवसमणादो परिवदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पटमसमयदेवस्स वा । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४ तिण्णिविद्धि-हाणि-अविद्धि० णाणावरणभंगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा सम्मामिच्छादो वा परिवदमाणगस्स पटमसमय—मिच्छादिद्वस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा । णविर मिच्छत्तस्स सासणादो वा पटम समयमिच्छादिद्विस्स वा । साद०-पुरिस०-जस०-उचा० चत्तारिविद्धि हाणि-अविद्धि० णाणावरणभंगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० परियत्त० । णिदा-पचसा-भय०-दु०-तेजा०-क०-वण्ण० ४-अगु०-उप०-णिम्६०तिण्णिविद्धि-हाणि-अविद्धि०-अविद्धि०-छर्संघ०-दोश्राणु०-दोविद्दा०-तस-थावरादिणवयुगछ-अजस०-णीचा० तिण्णिविद्धि-हाणि-अविद्ध० णाणावरणभंगो । अवत्त० सादमंगो । अपचक्खाणा०४-तिण्णिविद्धि-हाणि-अविद्धि० णाणावरणभंगो । अवत्त० सांजमादो वा संजमासंजमादो वा परिवदमा० पटमस० मिच्छादि० सासण० सम्मामिच्छादिद्धिस्स वा असंजद० वा । पचक्खाणा०४-तिण्णिविद्धि-हाणि-अविद्धि० सासण० सम्मामिच्छादिद्धिस्स वा असंजद० वा । पचक्खाणा०४-तिण्णिविद्धि-हाणि-अविद्धि० सासण० सम्मामिच्छादिद्धिस्स वा असंजद० वा । पचक्खाणा०४ तिण्णिविद्धि-हाणि-अविद्धि० सासण० सम्मामिच्छादिद्धिस्स वा असंजद० वा । पचक्खाणा०४ तिण्णविद्धि० सासण० सम्मामि० असंज० संजदासंजदस्स वा । चदुआयु० अवत्त० कस्स० श अण्ण० पटमसमय-आयुग० वंधमा-

बन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला मनुष्य या मनुष्यिनी श्रथवा प्रथम समयवर्ती देव स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रौर श्रानन्तानुबन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर संयमसे संयमासंयमसे, सम्यक्त्वसे या सम्यग्मिश्यात्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिश्यादृष्टि श्रीर सासा-द्नसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्व प्रकृतिकी अपेक्षा अवक्तव्य बन्धका स्वामी संयमादि चार स्थानोंसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव तो है ही। साथ ही सासादनसम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि भी है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशः कीर्ति श्रीर उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि श्रीर श्रवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान जीव स्वामी है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात श्रौर निर्माणकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है। असातावेदनीय, स्त्रीवेद, भपुंसकवेद, चार नोकषाय, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगित, त्रस और स्थावर आदि नौ युगल, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञान।वरणके समान है। श्रवक्तव्यबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अप्रत्याख्यानावरणचारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका स्वामी संयम या संयमारांयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या असंयतसम्यग्दृष्टि जीव है। प्रत्या-ख्यानावरण चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है। श्रवक्तव्य बन्धका स्वामी संयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्निध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि या सायतासायत जीव है। चार त्र्यायुओंके अवक्तव्यवस्थका णस्स । तेण परं असंखेजभागहाणी । वेउन्वियङ तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवृद्धि कस्स० ? अण्ण० सण्णि० असण्णि० । णवरि संखेजगुणवड्ढि-हाणि० सण्णिपज्जत्त । अवत्तव्व० सादभंगो । आहारदुग-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तित्थय० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्धि० कस्स० ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? अण्णद० पढमसमयबंधमा० । ओरालि०-ओरालि०-अंगो० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्धि० णाणावरणभंगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० पढम-समयबंध० । एवं ओधभंगो कायजोगि-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

८६७. षोरइएसु धुनिगाणं तिण्णिनड्डि-हाणि-अनट्ठि० कस्स० १ अण्ण० । सेसं ओघादो साघेदन्नं । णनिर सत्तमाए तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० थीणगिद्धिभंगो । मणुस०-मणुसाणु०-उचा० तिण्णिनड्डि-हाणि-अनट्ठि० णाणानरणभंगो । अनत्त० कस्स० १ अण्ण० मिन्छत्तादो परिनद० पढम० असंज० सम्मामि० ।

८६८. तिरिक्खेस धुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं ओघं । एवं पंचिंदियतिरिक्ख०३ । पंचिंदि०तिरिक्खअपञ्जत्त० धुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि अवद्वि० कस्स० ? अण्ण० । सेसं ओघं । एवं सन्वअपञ्ज० अणुदिसदेवाणं च । मणुसेसु

स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयमें आयुकर्मका बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । उसके बाद असंख्यातभागहानि होती है । बैिकियिक छहकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर संज्ञी और असंज्ञी जीव स्वामी है । इतनी विशेषता है कि संख्यात-गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका स्वामी संज्ञी पर्याप्त जीव है । अवक्तव्यवन्धका स्वामी सातावेदनीयके समान है । आहारकद्विक, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और तीर्थकरकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । औदारिकशरीर और औदारिकआङ्गोपाङ्गकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानवरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । इसी प्रकार ओवके समान काययोगी, अचजुचर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

द्ध. नारिकयोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पर्का स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। रोष ओवके अनुसार साध लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें तिर्येक्षगति, तिर्येक्षगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका मङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिध्यात्वसे असंयत सम्यग्दिष्ठ या सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होनेवाला प्रथम समयवर्ती नारकी जीव स्वामी है।

न्दन. तिर्यक्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन दृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है। इसी प्रकार पक्चेन्द्रिय तिर्यक्चित्रिक तिन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंकी तीन दृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओव्रके समान है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त और अनुदिश देवोंके जातना चाहिए। मनुष्योंमें श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य बन्धका स्वामी प्रथम समय-

ओद्यं। णवरि अवत्त ० देवो ति ण भाणिद्व्यं। एवं पंचमण०-पंचवचि०। देवेसु

द्ध. एइंदिय-पंचकाएस धुविगाणं एकवड्डि-हाणि-अवद्वि० कस्स० १ अण्णद० । सेसाणं एकवड्डि-हाणि-अवद्वि० कस्स० १ अण्ण० । अवत्त० कस्स० १ अण्ण० परियत्त० पढम० । विगलिदिएस धुविगाणं दोवड्डि-हाणि-अवद्वि० बंघो कस्स० १ अण्ण० । सेसाणं दोण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि० णाणावरणभंगो । अवत्त० कस्स० १ अण्ण० परियत्त० पढम० । पंचिदि० तस्सेव पज्जता ओघं । णवरि पंचिदि० सण्ण०-असण्ण०-पज्जत्त०-अपज्जत्त ति भाणिदव्वं । तस-तसपज्जत्ता ओघं । णवरि बीइंदि० तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सण्णि० असण्णि० पज्जत्ता अपज्जता ति भाणिदव्वं ।

८७०. ओरालिका० ओघं। णवरि देवो त्ति ण भाणिदव्वं। ओरालियमि० तिरिक्लोघं। णवरि मिच्छ० कस्स० ? अण्ण० सासण० परिवद० पढम० मिच्छादिहि०। देवगदि०४-तित्थय० अवत्त० णित्थि। देउच्विय०-वेउच्वियमि० देवोघं। आहार०-आहारमि० धुविगाणं तिण्णिविष्डु-हाणि-अविष्ड० कस्स० ? अण्णद०। सेसाणं तिण्णिविष्डु-हाणि-अविष्ठ० कस्स० ? अण्णद०। सेसाणं तिण्णिविष्डु-हाणि-अविष्ठ० णाणावरणभंगो। अवत्त० ओघं सादभंगो। कम्मइग० धुविगाणं देवगदि

वर्ती देव होता है यह नहीं कहना चाहिए। इसी प्रकार पाँच मनायोगी ऋार पाँच वचनयोगी जीवोंके जानना चाहिए। देवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है।

५६६. एकेन्द्रियोंमें और पाँच स्थावर कायिक जीवोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेप प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान प्रथम समयवर्ती जीव स्वामी है । विकलेन्द्रियोंमें ध्रुववन्ध-वाली प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान प्रथम समयवर्ती जीव स्वामी है । पञ्चिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें ओघक समान मङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसा कहना चाहिए । त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें आंघक समान मंग है । इतनी विशेषता है दि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ख्रीर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी पर्याप्त कहना चाहिए ।

प्रश्वासिक काययांगी जीवोंमें श्रांचक समान भंग है। इतनी विशेषता है कि श्रवक्तव्य वन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती देव होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। श्रोदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यश्चींक समान भंग है। इतनी विशेषता है कि मिश्र्यात्वक श्रवक्तव्य वन्धका स्वामी कौन है श्रवन्यतर सासादन सम्यक्त्वसे गिरकर प्रथम समयमें मिश्र्यादृष्टि हुत्रा जीव स्वामी है। देवगति चतुष्क श्रोर तीर्थकर प्रकृतिका अवक्तव्य बन्ध नहीं है। वैक्रियिक शरीर श्रोर वैक्रियिक श्रांगोपांगका भंग सामान्य देवोंक समान है। श्राहारककाययांगी श्रोर आहारकमिश्रकाययांगी जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर श्रवस्थित बन्धका स्वामी कौन है श्रवन्यतर जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और श्रवस्थित बन्धका स्वामी झानाइरणके समान है। श्रवक्तव्य बन्धका स्वामी श्रोवमें कहे गये सात्रावंदनीयक समान है।

पंचगस्स च अवद्वि० कस्स० १ अण्ण० । सेसाणं अवद्वि०-अवत्त० कस्स० १ अण्ण० । एवं अणाहार० ।

८०१. इत्थि० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवडि० कस्त० १ अण्ण० । णविर असंखेजगुणवड्डि-हाणि० अणियद्दि० । णिहादंडस्स अवत्त० देवो ति ण माणिद्व्वं । सेसाणं ओघं । पुरिसेस ओघं । णवुं सगे धुविगाणं इत्थिमंगो । सेसाणं ओघं । अवगद्वे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत० संखेजभागवड्डि-संखेजगुणवड्डि-अवत्त० कस्त० १ अण्णद० उवसम पिरवद० । तेसिं हाणि-अवद्वि० कस्त० १ अण्ण० उवसम० खवग० । सादावे०-जस०-उच्चा० संखेजभागवड्डि-संखेजगुणवड्डि-असंखेजगु०-अवत्त० कस्त० १ अण्ण० उवसम० खवग० । चदुसंज० संखेजभाग०-अवत्त० कस्त० १ अण्ण० उवसाम० परिवद० । तेसिं हाणि-अवद्वि० कस्त० १ अण्ण० उवसाम० परिवद० । संखेजभागहाणि-अवद्वि० कस्त० १ अण्ण० उवसाम० परिवद० । संखेजभागहाणि-अवद्वि० कस्त० १ अण्ण० उवसाम० खवग० ।

८७२. कोघेसु पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० तिण्णिवड्ढि-हाणि-असंखेजगु-णवड्ढि-हाणि-अवद्वि० ओघं। अवत्त० णित्थि। सेसाणं च ओघं। माणे तिण्णिसंजलणं,

कार्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और देवगतिपञ्चकके अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

प्त्रश्र स्त्रीवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। इतनां विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका स्वामी अनिवृत्तिकरण जीव है। निद्रादण्डकके अवक्तव्य बन्धका स्वामी देव है ऐसा नहीं कहना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका मंग श्रोधके समान है। पुरुषवेदी जीवोंमें श्रोधके समान मंग है। नपुंसकवेदी जीवोंमें श्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका मंग स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायकी संख्यातमागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, और अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव स्वामी है। उनकी हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और संख्यातगुणवृद्धि, अमेंख्यातगुणवृद्धि, और अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और स्वपक जीव स्वामी है। चार संज्वलनोंकी संख्यातभागवृद्धि और अवक्तव्य बन्धका स्वामी है। चार संज्वलनोंकी संख्यातभागवृद्धि और अवक्तव्य बन्धका स्वामी है। संख्यातभागवृद्धि और अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और अपक जीव स्वामी है। संख्यातभागवृद्धि और अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और स्वपक जीव स्वामी है। संख्यातभागहानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और स्वपक जीव स्वामी है।

५७२. क्रोधकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवस्थित बन्धका भंग ओघके समान है। यहाँ अवक्तव्य बन्ध नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है। मानमें तीन संज्वलन और मायामें दो संज्वलनोंके तीन पद कहने चाहिये। शेष भङ्ग आंघके समान

मायाए दोसंज ० तिण्णि भाणिदव्वं । सेसं ओघं । लोभे पंचणा०-चदुर्दंस०-पंचंत० अवत्तव्वं णत्थि । सेसाणं ओघं ।

८७३. मदि०-सुद० धुविगाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० तिरिक्खोघं। सेसाणं ओघं। एवं विभंग०-अब्भवसि०-मिच्छा०। णवरि अब्भवसि०-मिच्छादि० मिच्छत्त० अवत्त० णत्थि।

८७४. आभि०-सुद०-ओघि० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंजः-पुरिस०-उचा०-पंचंत० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० कस्स० ? अण्ण० । असंखे अगुणवड्ढि-हाणि-अवत्त० ओघं ।
मणुसगिद्विंचगस्स तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० कस्स० ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ?
अण्ण० पढमस० देवस्स वा णेरइगस्स वा । सादावे०-जस० असंखे अगुणवड्ढि-हाणि० ओघं । सेसाणं णाणावरणभंगो । णिद्दा पचलादीणं अवत्त० ओघं । सेसाणं णाणावरणभंगो ।
णविर अवत्त० कस्स० ? अण्ण० परियत्तमा० । णविर देवगदि०४-तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्वि०-अवत्त० कस्स० ? अण्ण० । एवं ओघिदंस-सम्मादि० खइग०-वेदग०-उवसम० ।
णविर वेदगे किंचि विसेसो । उवसमे वि असंखे अगुणवड्ढि० कस्स० ? अण्ण० उवसामगस्स परिवदमा० पढमस० देवस्स वा । असंखे अगुणहाणि० कस्स० ? अण्ण० उवसाम०

हैं। लोभ कपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका अवक्तव्य बन्ध नहीं है। रोष प्रकृतियोंका भङ्ग ख्रोघके समान है।

- द्धः मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें श्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर श्रवस्थितवन्धका स्वामी तिर्थक्कोंके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोपके समान है। इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी, श्रभन्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंक जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि श्रभन्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मिथ्यात्वका अवक्तव्यवन्ध नहीं है।
- दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, उच्चगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर श्रवस्थितवस्थका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि श्रोर अवक्तव्यवस्थका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि श्रोर अवक्तव्यवस्थका स्वामी श्रोषक समान हे । मनुष्यगतिपञ्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर अवस्थितवस्थका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । आवक्तव्यवस्थका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती देव श्रोर नारकी जीव स्वामी है । सातावेदनीय श्रोर यशः कीतिकी असंख्यातगुणवृद्धि श्रोर असंख्यातगुणहानिका स्वामी श्रोषके समान हे । श्रेष प्रकृतियोंका भक्त ज्ञानावरणके समान है । निद्रा श्रोर प्रचला आदिकके श्रवक्तव्यवस्थका स्वामी श्रापके समान है । श्रेष प्रकृतियोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान जीव स्वामी है । इतनी विशेषता है कि इनके श्रवक्तव्यवस्थका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान जीव स्वामी है । इतनी विशेषता है कि देवगित चतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रोर अवक्तव्यवस्थका स्वामी कौन है । अन्यतर जीव स्वामी है । इसी प्रकार श्रवधिदशैनी, सम्यन्दिष्ठ, श्रायिकसम्यन्दिष्ठ, वेदकसम्यन्दिष्ठ, श्रोर उपशमसम्यन्दिष्ठ जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यक्त्वमें कुछ विशेषता है । उपशमसम्यक्त्व में भी असंख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? श्रम्यतर उपशामक श्रनिवृत्तिकरण

अणियद्धिः । मणपञ्जव-संजदे ओधिभंगो । णवरि खइगाणं पगदीणं असंखेजगुणवड्डि-हाणि-अवत्त० मणुसिभंगो ।

८७५. सामाइ०-छेदोव० पंचणा०-चदुदंस०-लोभसंज०-उचा०-पंचंत० अवत्त० णित्थ । सेसाणं मणवज्जवभंगो । पिरहार० आहारकायजोगिभंगो । सुहुमसंप० पंचणा०-चदुदंस०-सादावे०-जस०-उचा०-पंचंत० संखेजभागविष्ठि० कस्स० ? अण्णद्रस्स उवसाम० परिवद० । संखेजभागहा०-अविद्व० कस्स० ? अण्णद० उवसाम० वा खवगस्स वा । संजदासंजदेस ध्रविगाणं तिण्णिविष्ठि-हाणि-अविद्व० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं परिहार-भंगो । असंजदे ध्रविगाणं तिण्णिविष्ठि-हाणि-अविद्वदं कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं तिरिक्खोघं । णवरि तित्थयरं ओघं । एवं किण्ण-णील-काउ० ।

८७६. चक्खुदं० तसपज्जत्तमंगो। किंचि विसेसो। तेऊए पंचणा० छदंसणा०-चदुसंजल०-भय०-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-णिमि०-पंचंत० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्टि० कस्स० १ अण्ण०। थीणगिद्धितिग-मिच्छत्त-बारसक० अवत्तव्वं ओघं। सेसं णाणावरणभंगो। सेसाणं पगदीणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्टि०

जीव स्वामी है। मनःपर्ययज्ञानी श्रौर संयत जीवोंमें श्रवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि चायिक प्रकृतियोंकी श्रसंख्यातगुणवृद्धि, श्रसंख्यातगुणहानि श्रौर अवक्तव्यवन्धका स्वामी मनुष्यिनियोंके समान है।

क्ष्य. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभ संज्ञलन, उच्चगोत्र श्रोर पाँच अन्तरायका अवक्तव्यवन्ध नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनःप्ययज्ञानी जीवोंके समान है। परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें श्राहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है। सूक्त्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायकी संख्यातभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव स्वामी है ? संख्यातभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर गिरनेवाला उपशामक और क्षपक जीव स्वामी है। संयतासंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंके समान है। असंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ! अन्यतर जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंका मङ्ग परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंके समान है। असंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका स्वामी कौन है !अन्यतर जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंका मङ्ग सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तीर्यङ्कर प्रकृतिका भङ्ग श्रोघके समान है। इसी प्रकार कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये।

द्धार वश्रदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। कुछ विशेषता है। पीतलेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और वारह कषायके अवक्तव्यवन्धका स्वामी ओघके समान है। शेष ज्ञानावरणके समान भङ्ग है। शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। अवक्तव्यवन्धका स्वामी आघके समान है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिये।

कस्स० ? अण्ण० [। अवत्तव्वं ओघं । एवं पम्माए । सुकाए खवगपगदीणं असंखेज्जगुण-वड्ढिं-हाणि अवत्तव्वं ओघं । सेसाणं तेउमंगो ।

८७७. सासणे घुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं अवद्वि० कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि० कस्स० ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? वंधगस्स पढमसम० ।

८७८. सण्णीसु पंचिदियमंगो । णविर सण्णि त्ति भाणिद्व्वं । असण्णीसु धुविगाणं दोवड्डि-हाणि-अविहि कस्स० ? अण्ण० । सेसाणं दोवड्डि-हाणि-अविहिदं कस्स० ? अण्ण० । अवत्तव्वं कस्स० ? परिय० । मणुसगिददुग—वेउव्विगछ०—उच्चागोद विक्रित्ता सेसाणं-संखेज्जगु० कस्स० ? अण्ण० एइंदि० विगलिदियस्स वा विगलिदिएसु असण्णिपंचिदिएसु उवव० पढमसम० । संखेज्जगुणहाणी कस्स० ? अण्ण० विगलिदि० असण्णिपंचिदि० एइंदिएसु वा विगलिदिएसु उवव० पढम० । णविर एइंदि० आदाव थावर-सुहुम-साधार० वड्डी णित्थ ।

#### एवं सामित्तं समत्तं

शुक्तलेश्यावाले जीवोंमें चपक प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि स्रोर अवक्तव्य-वन्धका स्वामी स्रोवके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग पीतलेश्यावाले जीवोंके समान है।

५७७. सास।दनसम्यग्दृष्टि जीवोंमं ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। शेप प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्यवन्धका स्वामी विभङ्गद्धानी जीवोंके समान है। सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। शेप प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है। श्रथम समयमें बन्ध करने-वाला जीव स्वामी है।

न्जन्न. संज्ञी जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भंग है। इतनी विशेषला है कि संज्ञी ऐसा कहना चाहिए। असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। शेप प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान प्रथम समयवर्ती जीव स्वामी है। मनुष्यगतिद्धिक, वैक्रियिक छहं और उच्चगात्रको छोड़कर शेप प्रकृतियोंकी संख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव मरकर जब विकलेन्द्रियों और असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है तो ऐसा जीव पहले समयमें स्वामी है। संख्यातगुणहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है तो ऐसा जीव पहले समयमें स्वामी है। संख्यातगुणहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव जब मरकर एकेन्द्रियों और विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है तब उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें वह स्वामी है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियोंमें आतप, स्थावर, सूक्तम और साधारण प्रकृतिकी वृद्धि नहीं है।

# कालो

८७६. कालागुणमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघेण खवगपगदीणं 'चतारिवड्डितिण्णिहाणिबंध० केवचि० ! जह० एग०, उक्क० बेसमयं। असंखेज्जगुण हाणि-अवत्तव्वं
केव० ! एग०। अवद्विद० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। चदुण्णं आयुगाणं अवत्तव्वं एग०।
असंखेज्जमागहाणी जहण्णुकस्सेण अंतो०। सेसाणं तिण्णिवड्डि-हाणी जह० एग०, उक्क०
बेसमयं। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। अवत्तव्वं एग०। एवं ओघमंगो
पंचिदिय-तस०२-कायजोगि-पुरिस०-कोधादि०४-श्रामि०-सुद०-ओधि०-चक्खु०-अचक्खु०
ओधिदं०—सुक्के०-भवसि०—सम्मादि०—खइग०—उवसम०—सण्णि-आहारग ति। मणुसतिण्णि—पंचमण०-पंचवचि०—श्रोरालिय० ओघं। णवरि असंखेज्जगुणवड्डी बे समयं
ण लभदि। एगसमयं भवदि। मणपञ्जवसंजद-सामाइ०-छेदोवद्वावण० मणुसमंगो।

८८०. अवगदवेदे पंचणा०-चढुदंस०-चढुसंज० सन्वत्थ संखेज्जभागवड्ढि-हाणी संखेजजगुणवड्ढि-हाणी अवत्त० एग० । अवद्विदं ओघं । सादावे०-जस०-उचा० संखेज्ज-मागवड्ढि-हाणी संखेजजगुणवड्ढि-हाणि असंखेजजगुणवड्ढि-हाणी अवत्तन्वं एग० । अवद्वि०

#### काल

प्रकृतियोंके चार वृद्धिवन्य और तीन हानिवन्धोंका कितना काल है ? जयन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । असंख्यातगुण्हानि और अवक्तन्यवन्धका कितना काल है ? जयन्य आ उत्कृष्ट काल दो समय है । असंख्यातगुण्हानि और अवक्तन्यवन्धका कितना काल है ? जयन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । असंख्यातन्धका जयन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । असंख्यात-भागहानिवन्धका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । चारों आयुओं के अवक्तन्यवन्धका जयन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । असंख्यात-भागहानिवन्धका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियों की तीन वृद्धि और तीन हानियों का जयन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तन्यवन्धका जयन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तन्यवन्धका जयन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । इसी प्रकार ओव के समान पञ्चन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, काययोगी, पुरुषवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, आभिनिवोधिकज्ञानी, अत्रज्ञानी, अवधिज्ञानी, चज्जुदर्शनी, अचजुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्कुलेश्यावले, भन्य, सम्यग्टिष्ठ, चायिकसम्यग्टिष्ठ, उपशमसम्यग्टिष्ठ संज्ञी और आहारक जीवों के जानना चाहिए । मनुष्यत्रिकं, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी और औदारिक काययोगी जीवोंमें ओघके समान काल है । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें असंख्यातगुणवृद्धिका दो समय काल उपलब्ध नहीं होता । किन्तु जयन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । मनःपर्ययज्ञानी, संयत सामायिकसंयत और छेद्दोपस्थापनासंयत जीवोंमें मनुष्योंके समान भक्न है ।

८८०. ऋपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और चार संज्वलनकी सर्वत्र संख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभाभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभाभविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागविद्यातभागवि

मूलप्रतौ चत्तारितिण्णिवद्विहाणि इति पाठः । २ मूलप्रतौ गुणविद्विहाणि० इति पाठः ।

बं० ओघं। सुहुमसंप० सन्वपग० संखेज्जभागविह हाणी एगस०। अविह ० ओघं।

् ८८१. णिरएस ध्रविगाणं सेसाणं च सन्वे भंगा ओघं णिरयगदीणामभंगो। णविर पगिदिविसेसं णादन्वं। एवं याव अणाहारग ति णेदन्वं। णविर कम्मइ०-अणाहा० ध्रवि-गाणं अविह दं जह० एग०, उक्क० तिण्णिसमयं। देवगदिपंचगस्स अविह दं जह० एग०, उक्क० वेसमयं। सेसाणं थावरपगदीणं अविह दं जह० एग०, उक्क० तिण्णिसमयं। इत्थि०-पुरिस०-मणुसग०-चदुजादि-पंचसंठाण-ओरालि०अंगो०-छस्संघडण-मणुसाणु० दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदेज्ज०-उच्चागो० अविह ० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवत्त० एग०।

### एवं कालं समत्तं।

### अंतरं

८८२. अंतराणुगमेण दुवि०-श्रोघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंतरा० असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० अंतरं केव० १ जह० एग०, उक्क० अंतो०। बेवड्ढि-हाणीबंघ० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं०। असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल०। णविर असंखेज्जगुणव० जह०

एक समय है। तथा ऋवस्थितबन्धका काल श्रोघके समान है। सूद्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी संख्यातभागवृद्धि श्रोर संख्यातभागहानिका जघन्य श्रोर उन्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितबन्धका काल औषके समान है।

नन् १. नारिकयों में ध्रुवबन्धवाली तथा शेप प्रकृतियों के सब भङ्ग श्रोधके श्रनुसार नरकगित नामकर्मके समान है। इतनी विशेषता है कि प्रकृतिविशेष जानना चाहिए। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी श्रोर श्रनाहारक जीवों में ध्रवन्धवाली प्रकृतियों के श्रवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल तीन समय है। देवगित पञ्चकके श्रवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। शेष स्थावरप्रकृतियों के श्रवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय है। श्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगित, चार जाति, पाँच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायेगित, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय श्रीर उच्चगात्रके श्रवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है।

८ इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा काल समाप्त हुन्ना।

#### अन्तर

दन्द. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित बन्धका अन्तरकाल कितना है ? जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर क्षम् समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर क्षम् समय है और

एगं०। थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ असंखेज्जभागविद्ध-हाणि-अविद्धि० जह० एगं०, उक्क० बेछाविद्ध० देस् ०। बेबिड्ड-हाणि-अवत्त्व्वं णाणावरणमंगो। णिद्दा-पचला-भय०-दुगुं०-तेज्ञइगादिणव तिण्णिविद्ध-हाणि-अविद्धि०-अवत्त० णाणावरणमंगो। सादावेदणीय-जसगि० चत्तारिविद्ध-हाणि-अविद्धं णाणावरणमंगो। अवत्तव्वं जहण्णु० अंतो०। असाद०-चदुणोकसाय-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० तिण्णिविद्ध-हाणि-अविद्धिद-अवत्तव्वं सादभंगो। अद्धकसा० असंखे०भागविद्ध-हाणि-अविद्धि० जह० एग०, उक्क० पुन्वको० देस् ०। बेबिड्ड-हाणि-अवत्वं णाणावरणमंगो। इत्थिवे० तिण्णिविद्ध-हाणि-अविद्ध० थीणगिद्धिमंगो। अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क० बेछाविद्धसाग० सादि०। पुरिसवेदं चत्तारिविद्ध-हाणि-अविद्धं णाणावरणमंगो। अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क० बेछाविद्धसाग० सादिरे०। णवंस०-पंचसंघ०-अप्पत्थ०-द्भग-दुस्सर-अणादे० असंखेज्ज०विद्ध-हाणि-अविद्ध० जह० एग०, उक्क० बेछाविद्धसागरे० सादि० तिण्णिपिलदोवमाणि देस् ०। बेबिड्ड-हाणि० णाणावरणमंगो। अवत्तव्वं जहण्णेण अंतो०, उक्क० बेछाविद्ध० सादि० तिण्णि-पिलदो० देस् ०। णिरय-मणुस-देवायृणं असंखेज्जभागहाणि-अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क०

जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अन-न्तानुबन्धी चारकी त्रसंख्यतभागवृद्धि, त्रसंख्यातभागहानि त्रौर अवस्थित बन्धका जधन्य त्रान्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर है। दो वृद्धि, दो हानि और अव-क्तव्यबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा श्रीर तैजसशारीर आदि नौकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रीर श्रवक्तव्यवन्यका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। साता-वेदनीय श्रीर यशःकीर्तिकी चार वृद्धि, चार हानि श्रीर अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। श्रवक्तव्य बन्धका जधन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। श्रसातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, श्रम्थिर, श्रुम, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रीर श्रव-क्तव्यवन्धका भङ्ग सातावेद्नीयके समान है। आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभाग हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्व-कोटि है। दो वृद्धि, दो हानि श्रौर अवक्तव्य बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। स्त्रीवेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर है। पुरुष्ट्रेद्की चार वृद्धि, चार हानि श्रौर श्रवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य श्चन्तर अन्तर्म हूर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर है। नंपुंसकवेद, पाँच संस्थान. पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर श्रीर अनादेयकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि त्रीर त्रवस्थित बन्धका जघन्य त्रान्तर एक समय है त्रीर उक्कष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर श्रीर कुछ कम तीन पल्व है। दो वृद्धि श्रीर दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। त्र्यवक्तव्य बन्धका जघन्य त्र्यन्तर त्र्यन्तर्मृहूर्त है त्र्यौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासुठ सागर त्रीर कुछ कम तीन पल्य है। नरकायु, मनुष्यायु त्र्यौर देवायुके असंख्यातभाग हानि श्रीर अव-क्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात अणंतका० असं०। तिरिक्खायु० असंखेज्जभागहाणि-अवत्तव्यं जह० अंतो०, उक्क० सामरो०सदपुधत्तं। वेउव्वियछकं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अणंतका०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतका० असंखे० परि०। तिरिक्खग०-तिरिक्खाणुप्र० असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तेवट्ठिसागरो० सदं०'। वेबड्डि-हाणि० णाणावरणभंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा। मणुस्मादि-मणुसाणु० असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवट्ठिदं जह० अंतो०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवट्ठिदं जह० अंतो०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवट्ठिदं जह० एग०, अवत्त० जह० यंचासीदिसागरोवमसदं। वेवड्डि-हाणी० णाणावरणभंगो। पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० णाणावरणभंगो। अवत्तव्यं जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं। ओराखि० असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवट्ठिदं जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदोव-माणि सादि०। वेवड्डि०-हाणि० णाणावरणभंगो। अवत्तव्यं जह० थंतो०, उक्क० अंतो०, स्वल्यं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० अंतो०, उक्क० अंतो०,

पुदगलपरिवर्तन प्रमाण है। तिर्यञ्चायुकी असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य वन्धका जघन्य श्चन्तर त्रान्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्तव प्रमाण है। वैक्रियिक छहकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर श्रनन्तकाल है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्क्रष्ट अन्तर श्रनन्तकाल है जो श्रसंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीकी श्रसंख्यात भागवृद्धि, श्रसंख्यात भागहानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सी बेसठ सागर है। दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका जधन्य श्रन्तर अन्तर्महर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। मनुष्यगान और मनुष्यग-त्यानुपूर्वीकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि श्रौर श्रवस्थित वन्धका जयन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लाक प्रमाण है। दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। चार जाति, आतप और स्थावर त्रादि चारकी असंख्यातभागवृद्धि, त्र्रसंख्यातभागहानि श्रौर त्र्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है, श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमृहर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर इन सबका एक सौ पचासी सागर है। दो वृद्धि श्रीर दो हानियोंका भक्क ज्ञानावरणके समान है। पञ्चीन्द्रय जाति, परघात, उच्छ्रास और त्रस चतुष्कके तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैं। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सो पचासी सागर है। श्रोदारिकशरीरकी श्रसंख्यातभागवृद्धि, श्रसंख्यातभागहानि श्रोर श्रव-स्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्त्र है। दो युद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर्भ अन्तर्भुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर श्रनन्तकाल है जो श्रसंख्यात पुदुगल परिवर्तन प्रमाण है। श्राहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितबन्धका ज्ञघन्य अन्तर एक समय है। श्रवक्तव्य बन्धका

१ मूळप्रती साग० सत्त वे इति पाठः।

उक्क ० अद्भूपौग्गल० । समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछावट्ठि० सादि० तिण्णिपिलदो० देस्० । ओरालि०अंगो०-वज्जिरि० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० ओरालियसरीरभंगो । अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । उज्जो० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० तिरिक्खगदिभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवट्ठिसागरो०सदं । तित्थयरं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । उच्चागो० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० मणुसगदिभंगो । अवत्तव्वं तं चेव । असंखेज्जगुणवड्डि-हाणि० णाणावरणभंगो । णीचागो० असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बेछावट्ठिसाग० सादि० तिण्णिपिलदोवमाणि देस्र० । बेवड्डि-हाणी० णाणावरणभंगो । अवत्तव्वं जहण्णेण अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।

८८३. णिरएसु धुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवड्डि० जह० एग०, उक्क० बेसम०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-दोगिद्०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थवि०-दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचुचागोदं तिण्णिवड्डि-हाणि अवड्डि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क०

जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। सम-चतुरस्र संस्थान, प्रशंस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर श्रीर श्रादेयकी, तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर श्रीर कुछ कम तीन पत्य है। श्रीदारिक श्राङ्गो-पाङ्ग श्रौर वज्रर्धभनाराचसंहननकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग औदारिक शरीरके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। उद्योतकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग तिर्येख्वगतिके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है। अवक्तव्य बन्धका वही भङ्ग है। असंख्यातगुणवृद्धि और श्रसंख्यातगुणहानिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। नीचगोत्रकी श्रसंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात भा । हानि त्रीर त्रवस्थित बन्धका जघन्य त्रान्तर एक समय है त्रीर उत्कृष्ट त्रान्तर साँधिक दो छ्यासठ सागर और कुछ कम तीन पल्य है। दो वृद्धि और दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है।

प्त-३. नारिकयोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भहूर्त है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भहूर्त है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गित, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय,

१ मूलप्रती दोअंगो० उज्जो० इति पाठः।

तेत्तीसं साग० देस्०। सादादिवारस० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्विदं जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। पुरिस०-समचदु० वज्जरि०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिवड्डि-हाणि अवद्वि० सादभंगो। अवत्तव्वं इत्थिमंगो। दोआयु० दोपदा जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं देस्०। तित्थय० तिण्णिवड्डि-हाणि० ज० एग०, उक्क० अंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० वेसमयं। अवत्त० णित्थ अंतरं। एवं तीसु पुढवीसु तित्थक०। णवरि पढमाए अवत्त० णित्थ। छसु उवरिमासु मणुस०-मणु-साणुपुव्वीणं उच्चा० पुरिसभंगो। सेसाणं अप्पप्पणो अंतरं भाणिदव्वं। मत्तमाए णिरयोघं।

८८४. तिरिक्खेसु धुविगाणं तिष्णिवड्डि-हाणि० ओघं। अवडि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं। थीणणिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४ असंखेज्ज०वड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० तिष्णि पित्तदो० देस्च०। बेबड्डि-हाणि-अवत्त० ओघं। सादादिवारस ओघं। इत्थिवे० तिष्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० थीणगिद्धिभंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिष्णि पित्तदो० देस्च०। अपचक्खाणा०४-णवुंस०-पंचसंठा-

नीचगोत्र और उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यवन्धका जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उच्छष्ट अन्तर इन सवका कुछ कम तेतीस सागर है। साता आदि बारह प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उच्छष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यबन्धका जवन्य और उच्छष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, विश्वस्थान सम्बद्धितवन्धका भन्न सातावदनीयके समान है। अवक्तव्यबन्धका भन्न सातावदनीयके समान है। अवक्तव्यबन्धका भन्न स्विवदेके समान है। दो आयुओके दो पदोंका जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उच्छष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। तथिंकर प्रकृतिकी तीन वृद्धि और तीन हानियांका जवन्य अन्तर एक समय है और उच्छष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तव्यवन्धका अन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार तीन पृथिवियोंमें तथिंकर प्रकृतिका अन्तर काल है। इतनी विशेषता है कि पहली पृथिवीमें अवक्तव्यपद नहीं है। आगोकी छह पृथिवियोंमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्व और उच्चगोत्रका भन्न पुरुपवदके समान है। शेष प्रकृतियोंका अपना अपना अन्तर काल कहना चाहिये। सातवीं पृथिवीमें सामान्य नारियोंके समान भन्न है।

प्रमान हैं। अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। स्त्यान गृद्धि तीन, मिथ्यात्त्र और अनन्तानुवन्धी चारकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्यवन्धका अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्यवन्धका अन्तर काल ओघके समान है। साता आदि वारह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। स्त्रीवदकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है। अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। अप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप,

१ मूळप्रतौ जह० पुग० उक्क० इति पाठः।

औरालिश्रंगो०-छस्संघडण-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-द्भग-दुस्सर-अणादे० असंखेज्जभागविड्ड-हाणि-अविद्वदं जह० एग०,उक० पुव्वकोडी देस०। बेविड्ड-हाणी० ओघं। अवत्त०
जह० श्रंतो०, उक्क० पुव्वकोडि०। णविर अपचक्खाणा० अवत्त० उक्क० अद्भोग्ग०
लपिर०। पुरिस० तिण्णिविड्ड-हाणि-अविद्वि० णाणावरणभंगो। अवत्त० जह० श्रंतो०,
उक्क० तिण्णि पिलदो० देस०। तिण्णिआयुगाणं दोपदा जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसणं। तिरिक्खायुगस्स दोपदा जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी० सादि०।
वेउव्विथछक-मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चागो० ओघं। पंचिदि० समचदु०-पर०-उस्सा०पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिविड्ड-हाणि-अविड्ड० पुरिसबेदभंगो। अवत्तव्वं
जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसणं। तिरिक्खग०-चदुजादि-ओरालि०-तिरिक्खाणु०थावरादि०४-णीचागो० णवुंसगभंगो। णविर तिरिक्खगदि-ओरालि०-तिरिक्खाणु०णीचा० अवत्तव्वं ओघं।

८८५. पंचिंदि०तिरिक्ख०३ धुविगाणं बेवड्डि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो०। संखेजगुणवड्डि-हाणी० जह० एग०, उक्क० पुन्त्रकोडिपुधत्तं । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्टिदं जह०

उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-भागहानि श्रीर अवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। दो वृद्धि श्रौर दो हानियोंका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्याना-वरण चारके अवक्तव्यवन्यका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कमं अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। पुरुषवेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। तीन आयुत्रोंके दो पदोंका जघन्य त्रान्तर त्रान्तर्भृहर्त है त्रीर उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। तिर्यक्रायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रौर उच्चगोत्रका भङ्ग ओघके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर स्रीर स्रादेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि स्रौर स्रवस्थित बन्धका भङ्ग पुरुषवेदके समान है। स्रवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। तिर्यक्रमति, चार जाति श्रौदारिकशरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर त्रादि चार श्रौर नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेद्के समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यक्रगति, श्रीदारिकशरीर, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्रके श्रवक्तव्यवन्धका भङ्ग ओघके समान है।

प्रमार पश्चेन्द्रिय तिर्यक्चित्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव प्रमाण है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है

एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देस्व०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देस्व० पुट्यकोिहिपुध०। अपचक्खाणा०४ णवुं सगभंगो। णविर अवत्तव्यं जह०अंतो०, उक्क० पुट्यकोिहिपुधनं। सादादिवारसं वेबिहु-हाणि-अविहु-अवत्त० णिरयभंगो। संखेडागुणविहु-हाणि-जह० एग०, उक्क० पुट्यकोिहिपुध०। इत्थिवे० तिण्णिविहु-हा०-अविहु० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देस्व०। पुरिसवे० तिण्णिविहु-हाणि-अविहु० सादभंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलि देस्व०। णवुं सक्वे०-तिण्णिगिदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि० अंगो०—छस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदा-उज्जो०—अप्पत्थवि०-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो०वेबिहु-हाणि-अविहु० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुट्यकोिही० देस्व०। संखे०गुणविहु-हाणि० णाणावरणभंगो। चदुण्णं आयुगाणं तिरिक्खोघो। देवगदि०४-पंचिदि०-समचदु० पर०-उस्सास-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० तिण्णिविहु-हाणि-अविहु० साद-भंगो। अवत्त० णवुं सगभंगो।

८८६. पंचिदियतिरिक्खअपञ्जत्तगेसु धुविगाणं तिण्णिवड्डिन्हाणि० जह० एग०,

श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन परय है। श्रवक्तत्र्य बन्धका जबन्य अन्तर श्रन्तर्मृहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त अधिक जुल्लकम तीन पल्य है। अप्रत्याख्यानावरण चारका भङ्ग नपुंसक वेदके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य वंधका जघन्य अन्तर अन्तमृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटि पृथक्त प्रमाण है। साता आदि वारह प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि, अवस्थित त्रौर त्रवक्तव्यवन्धका भङ्ग नारिकयोंके समान है। संख्यातगुणवृद्धि त्रौर संख्यात-गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है। स्त्रीवेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थितवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है श्रवक्तव्य-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। पुरुप-वेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थितबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, ऋौदारिकशरीर, पाँच संस्थान, ऋौदारिकऋाङ्गोपांग, छह संह नन, तीन ऋानुपूर्वी, ऋातप उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रकी दो वृद्धि, दी हानि और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तज्यवन्धका जघन्य अन्तर त्र्यन्तर्मुहूर्त है और ज़्कुष्ट अन्तर इन सबका कुछ कम एक पूर्वकोटि है। संख्यातगुणवृद्धि श्रौर संख्यातगुणहानिका भंग ज्ञानावरणके समान है। चार आयुत्रोंका भक्त सामान्य तिर्येख्वोंके समान है। देवगतिचतुष्क, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्त्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्त्रर, श्रादेय श्रौर उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितवन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्त न्यबन्धका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है।

म्पर्द. पञ्चेन्द्रियतिर्येश्च अपर्याप्तकों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि श्रौर तीन हानियोंका जधन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुंहुर्त है। श्रवस्थितबन्धका

उक्त अंतो । अवष्टि जह । एग ), उक्त विण्णिसमयं । सेसाणं णिरयसादमंगो । एघं सन्वअपज्जत्ताणं ।

८८७. मणुस०३ पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि संखेज्जगुणविङ्गि-हाणि० उक्क० अंतो० । खिवयाणं असंखेजजगुणविङ्गि-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । मणुसअप० धुवियाणं तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । णविर अविद्वि० जह० एग०, उक्क० वेसम० । सेसाणं सादमंगो ।

८८८. देवेसु धुविगाणं णिरयभंगो। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा० पंचसंघ०-अप्पस्तथ०-दूभग दुस्सर-अणादे०-णीचा० तिण्णिविद्धहाणि-अविद्ध जह० एग०, अवत्त०जह०अंतो०,उक्क०एकत्तीसं साग० देस्व०। सादादिवारस० णिरयभंगो। पुरिस०-समचदु०-वज्जिर०-पसत्थ० सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-उच्चा०
तिण्णिविद्ध-हाणि-अविद्ध सादभंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं सा०
देस्व०। दोआयु० णिरयभंगो। तिरिक्खगिद-तिरिक्खाणुपु०-उज्जोवं तिण्णिविद्ध-हाणिअविद्ध० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्वारस सागरोवमाणि सादि०।
मणुसगिद-मणुसाणु० तिण्णिविद्ध-हाणि-अविद्ध० सादभंगो। अवत्त० तिरिक्खगिदभंगो।
एइंदिय-आदाव-थावर० तिण्णिविद्ध-हाणि-अविद्ध० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०,

जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारिकयोंमें सातावेदनीयके समान है। इसी प्रकार सब अपूर्याप्तक जीवोंके जानना चाहिये।

प्राणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। चपक प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव प्रमाण है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें ध्रुव्वन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्च-अपर्याप्तोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग साता वेदनीयके समान है।

प्रवार देवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, स्रीवेद, नपुं सकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जवन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यवन्धका जवन्य अन्तर अन्तर्भुहूत है और इन सबका उख्छ अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। साता आदि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रऋषभनाराच संहनन, प्रशस्तिवहायोगिति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्यवन्धका जवन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। दो आयुओंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। तिर्येख्यगिति, तिर्येख्यगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर समय है, अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर स्वत्र है। साविष्य अति हो। मनुष्यगित, सौर मनुष्य गत्यानुपूर्वीकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य बन्धका भङ्ग तियेख्यगितके समान है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरकी तीन वृद्धि, तीन कव्यवन्धका भङ्ग तियेख्यगितके समान है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरकी तीन वृद्धि, तीन कव्यवन्धका भङ्ग तियेख्यगितके समान है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरकी तीन वृद्धि, तीन

उक्क० बेसागरो० सादि०। पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-तस० तिण्णिवड्कि-हाणि-अवद्वि० साद्भंगो। अवत्त० एइंदियभंगो। तित्थय० धुवभंगो। एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो अंतरं कादव्वं।

८८९. एइंदिएसु धुवियाणं एकवड्डि-हाणी जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० बेसम०। एवं सव्वएइंदियाणं णादव्वं। णवरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जलोगा। बादरे कम्मद्विदी। पज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि। सुहुमे असंखेज्जा लोगा। मणुसगदिद्ग-उच्चागो० एकवड्डि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा। बादरे कम्मद्विदी। पज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि। सुहुमे असंखेज्जा लोगा। सेसाणं अपज्जत्तमंगो। णवरि दोआयुगं पगदिअंतरं। विगलिंदि० दोआयु० पगदिअंतरं। सेसाणं मणुसअपज्जत्तमंगो।

८६०. पंचिदिय०२ पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंतरा० बेबिहु-हाणि-अबिहु० जह० एग०. उक्क० अंतो०। संखेजजगुणबिहु-हाणी० जह० एग०, उक्क० पुन्बकोडि-पुधत्तं। असंखेजजगुणबिहु-हाणि-अबत्तन्वं जह० अंतो०, उक्क० कायद्विदी०। णबिर

हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है, श्रवक्तत्य वन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्त-र्मुहूर्त है श्रौर इन सबका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। पंश्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक श्राङ्गो-पाङ्ग श्रौर त्रसकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग सातावदनीयके समान है। श्रवक्तव्य बन्धका भङ्ग एकेन्द्रियके समान है। तीर्थेङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। इसी प्रकार सब देवोंके श्रपना श्रपना श्रम्तर काल जान लेना चाहिये।

पक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं। अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तर स्व एकन्द्रियोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि तिर्यक्षात्रित, तिर्यक्षात्र्यातुपूर्वी और नीचगोत्रके अवक्तव्य वन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। वादर एकेन्द्रियोंमें कर्मस्थित प्रमाण है। पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है। सूक्त एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है। पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है। सूक्त एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है। मनुष्यगिति दिक और उच्चगात्रकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। बादर एकान्द्रयोंमें कर्मस्थिति प्रमाण है। पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है। सूक्त एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है। यर्पाप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है। सूक्त एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है। श्रेप प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि दो आयुओंका भङ्ग प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है। विकलेन्द्रियोंमें दा आयुओंका भङ्ग प्रकृति वन्धके अन्तरके समान है। श्रेप प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है।

८०. पञ्चेन्द्रियद्विकमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन ऋौर पाँच अन्तरायकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त प्रमाण है। असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानिऔर अवक्तव्यवन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थित प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धिका

असंखन्तराणविद्धि जह० एग०। थीणिगिद्धि०३—मिन्छ०-अणंताणुवंधि०४ तिण्णिविद्धिहाणि-अविद्धि० जह० एग०, उक्क० बेछाविद्धसाग० देस्०। अवत्त० णाणावरणभंगो।
सादा० जस० चतारिविद्धि-हाणि-अविद्धि० णाणावरणभंगो। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०।
णिहा-पन्चला-भय०-दुर्गु०-तेजा०-कम्मइगादिणव० तिण्णिबिद्धि—हाणि-अविद्धि०-अवत्त० सादावे०भंगो।
अद्धक०दोविद्धि-दोहाणि०-अविद्धि० तिण्णिबिद्धि—हाणि-अविद्धि०-अवत्त० सादावे०भंगो।
अद्धक०दोविद्धि-दोहाणि०-अविद्धि० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देस्व०।संखेन्जगुणविद्धि-हा०-अवत्तव्वं० णाणावरणभंगो। इत्थिवे० तिण्णिबिद्धि-हाणि-अविद्धि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछाविद्धि० तिण्णिबिद्धि-हाणि-अविद्धि० णाणावरणभंगो।
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछाविद्धि० सादि० दोहि पुन्वकोडीहि०। णवंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०—अप्पसत्थ०-द्भग-दुस्सर—अणादे० तिण्णिबिद्धि-हाणि-अविद्धि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछाविद्धि० सादिरे० तिण्णिपिलिदो देस्व०। तिण्णिआयु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० सागरो०सदपुघ०। मणुसायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० सागरो०सदपुघ०। मणुसायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० सागरो०सदपुघ०। णिरयगदि-चढुजादि-णिरयाणु०-आदाव-थावरादि०४ तिण्णिविद्धि-हाणि-अविद्धि० जह० पग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरो०-

जघन्य अन्तर एक समय है। स्त्यानगृद्धि तीन मिध्यात्व श्रौर श्रनन्तानुबन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर है। अवक्तव्यबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। सातावेदनीय और यशःकीर्तिकी चार वृद्धि, चार हानि श्रीर श्रवस्थितवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। श्रवक्तव्यवन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर और कार्मणशरीरादि नौ प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्यवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। असाता त्रादि दस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यवन्यका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। त्राठ कषायोंकी दों वृद्धि, दो हानि और अवस्थितवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि और अवक्तव्यवन्धका भंग ज्ञाना-वरणके समान हैं। स्त्रीवेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यवन्धका जवन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर है। पुरुषवेदकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितवन्धका भंग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यबन्धका जवन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो पूर्वकोटि श्रधिक दो छुयासठ सागर है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर श्रीर श्रनादे-यकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यवन्धका जघन्य श्चन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है। तीन त्रायुओं के दो पदोंका जघन्य अन्तर त्रान्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट त्रान्तर सौ सागर पृथक्तव प्रमाण है। मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त अधिक एक हजार सागर है। पर्याप्तकोंमें चारों आयुओं के दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्त-र्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्तव प्रमाण है। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रातप श्रीर स्थावर श्रादि चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थितबन्धका जधन्य श्रन्तर एक

सद०। तिरिक्खगिद-तिरिक्खाणु०-उज्जो० तिण्णिचिट्ठ-हाणि-अबिट्ठ० जह० एग०, अव्त० जह० अंतो०, उक्क० तेबिट्टसाग०सदं०। मणुसग०-देवग०-वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-वेआणु० तिण्णिचिट्ठ-हा०-अबिट्ठि० जह० एग०, अव्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। पंचिदि०-पर०-उस्सास-तस०४ तिण्णिचिट्ठि-हा०-अबिट्ठिणाणावरणमंगो। अवत्त० जह० श्रंतो०, उक्क० पंचासीदिसाग०सद०। ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वर्जारस० तिण्णिचिट्ठि-हाणि-अबिट्ठ० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपिल्दो० सादि०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। आहारदुगं तिण्णिचिट्ठि-हा०-अबिट्ठि० जह० एग०, अवत्त०, जह० अंतो०, उक्क० कायिट्टिदी०। समचदु० पसत्य० सुमग-सुस्सर-आदे० तिण्णिचिट्ठि-हाणि-अबिट्ठ० णाणावरणमंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेछाविट्टसाग० सादि० तिण्णिपिल्दो० देस्च०। तित्थय० ओघं। णीचा० णवुंस-गमंगो। उचा० तिण्णिविट्ठि-हाणि-अबिट्ठ० देवगिदमंगो। असंखेजगुणबङ्घि-हाणी० सादमंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेछाविट्ठ० सादि० तिण्णिपिल्दो० देस्व०। एवं तस-तसपज्यगे। णविर सगिट्टिदी भाणिद्वा।

८६१. तसअपज्जत्तमेसु धुविगाणं तिष्णिबङ्कि हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो०। समय है, अवक्त व्यवन्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत हे और उरकृष्ट अन्तर एकसी पचासी सागर है। तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी श्रौर उद्योतकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अर्वास्थतदन्धका जवन्य अन्तर एक समय है, अवक्तञ्यवन्थका जघन्य अन्तर अन्तर्महूत हे और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। मनुष्यगति, देवगति, वैक्रियकशारीर, वैक्रियकआंगोपाङ्ग, और दो आनु-पूर्वीकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है, श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तरअन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैं। पक्रीन्द्रय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानिऔर अवस्थितवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवेक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हे और उःकृष्ट अन्तर एकसोपचासी सागर है। औदारिकशरीर, श्रोदारिश्रांगीपांग श्रोर वत्रऋपभनाराच संहननकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य हैं। श्रवक्तज्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। आहारफद्विककी तीन दृद्धि, तीन दृानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर श्रीर आदेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि और श्रवस्थितवन्धका भक्क ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है तीर्थंकर प्रकृतिका भंग श्रोघके समान है। नीचगोत्रका भंग नपुंसकवेदके समान है। उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित-बन्धका भङ्ग देवगतिके समान है। श्रसंख्यातगुणवृद्धि श्रोर श्रसंख्यातगुणहानिका भङ्ग साता-वेदनीयके समान है। अवक्तञ्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्क्रप्ट अन्तर साधिक दो इयासठ सागर और कुछ कम तीन पल्य है। इसी प्रकार त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थित कहनी चाहिये।

म्हे १. त्रस अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जधन्य

अवट्टि० जह० एग०, उक० चत्तारि स० । सेसाणं तिरिक्खअपञ्जत्तमंगो ।

८९२. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०अद्वारस० तिण्णिवड्डि-हा० जह० एग्०, उक्क० अंतो० । अवद्वि० जह० एग०, उक्क० बेसमयं। असंखेजजगुणवड्डि-हाणि० जहण्ण० अंतो० । अवत्त० णित्य अंतरं । पंचदंस०-मिच्छ० बारसक०-भय दुगु०-तेजइगादिणव-आहारदुग-तित्थयर० तिण्णिवड्डि-हा०-अवद्वि०-अवत्त० णाणावरणभंगो । सादा०-पुरिस०-जस०-उच्चा० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असंखेजजगुणवड्डि-हा० जह० उक्क० अंतो० । अवत्त० णित्थ अंतरं । इत्थि०-णवुंस०-हस्स रदि-अरदि-सोग-चदुगदि-पंचजादि-ओरालि०-वेउव्वि० छस्संठाण-दोअंगो० छस्संघ०-चदुआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउजजो०-दोविहा०-तस-थावरादिणवयुगल-अजस०-णीचा० तिण्णिवड्डि-हा०-अवद्वि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवच० णित्थ अंतरं । चदुण्णं आयुगाणं दोपदा० णित्थ अंतरं । एवं ओरालि०-वेउव्व०-आहार० । णवरि ओरालि० काईसु० विसेसो । परियत्तमाणिगाणं अवच० जहण्णु० अंतो० ।

८९३. कायजोईसु पंचणा०-चदुर्दस०-चदुसंज०-पंचंत० तिण्णिवहि-हा०-अवहि० ओघं। असंखेजजगुणवहि-हा० जह० उक्त० अंतो०। णवरि वहि० जह० एग०। अवत्त०

श्चन्तरकाल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्चन्तरकाल श्चन्तमुहूते है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्चन्तरकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्चन्तरकाल चार समय है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यश्च अपर्याप्तकोंके समान है।

**८६२. पाँच मनोयोगी और पाँच बचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि आठारह** प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि श्रीर तीन हानियोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है श्रीर उस्कृष्ट श्चन्तर काल श्चन्तमुंहूर्ते है। श्रवस्थितबन्यका जघन्य श्चन्तर काल एक समय है और उक्कष्ट अन्तरकाल दा समय है। असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिका जघन्य श्रीर उःकृष्ट अन्तर काल श्रन्तर्भुहूर्त है। अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्याख, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर आदि नौ, आहारकद्विक और तीर्थं द्वर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रीर श्रवक्तव्य बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति श्रौर उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। श्रसंख्यातगुणवृद्धि श्रीर असंख्यात गुणहानिका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रवक्तव्य बन्धका श्रन्तर काल नहीं है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, चारगति, पाँच जाति, श्रीदारिक-शरीर, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, परघात. उच्छवास, त्रातप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस और स्थावर त्रादि नौ युगल, त्रायशःकीर्ति और नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है। चार आयुओं के दो पदोंका श्चन्तर काल नहीं है। इसीप्रकार श्रीदारिक काययोगी, वैक्रियिक काययोगी श्रीर श्राहारककाय-योगी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि स्रौदारिककाययोगी जीवोंमें परिवर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्भृहर्त है।

८३. काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनवरण, चार संज्वलन और पाँच श्रम्त-रायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और श्रवस्थित बन्धका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रसंख्यात्गुणवृद्धि णित्य अंतरं। थीणगिद्धितिग-मिच्छ०-नारसक० तिण्णित्रहिन्हा० णाणावरणमंगो। अवृद्धि० जह० एग०, उक्क० चत्तारिसम०। णिद्दा-पचला-भय-दु० ओरालि०-तेजइगादिण्य असंखेज्जभागविद्धि-हाणि-अवृद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। वेवृद्धि-हा० जह० एग०, उक्क० अंगतकालं असंखे०। अवृत्त० णित्य अंतरं। साद०-पुरिस०-जस० चत्ता-रिवृद्धि-हा०-अवृद्धि० णाणावरणभंगो। अवृत्त० जह० उक्क० अंतो०। आसाद०-छण्णो-कसाय-पंचजादि-छस्पंठा०-ओरानियंगो०-छस्पंघ० पर०-उस्सा० आदाउज्जो०—दोविहा०-तस-थावरादिणवयुगल अजस० तिण्णिविद्धि-हाणि० णाणावरणभंगो। अवृत्त० जह० उक्क० अंतो०। णिरय-देवायुगस्स दोपदा० णित्य अंतरं। तिरव्यायु० दोपदा० ज० अंतो०, उक्क० वावीसं वाससहस्मा० सादि०। मणुसायु० दो वि पदा ओघं। मणुसग०-मणुसाणु० ओघं। वेउिव्यछक्क-आहारदुग-तित्थयरं तिण्णि-विद्धि-हाणि-अविद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवृत्त० णित्थ अंतरं। तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० संखेजजभागविद्धि-हाणि-अविद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। वेविद्ध-हाणि-अवत्त० मणुसगदिभंगो। उचा० मणुसगदिभंगो। णवरि असंखेज्जगुणविद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। असं-

श्रीर असंख्यातगुणहानिका जवन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तर काल श्रन्तर्महर्त है। इतनी विशेषता है कि श्रसंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य श्रन्तर काल एक समय है। श्रवक्तत्र्य बन्धका श्रन्तर काल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व त्र्योर बारह कपायकी तीन बृद्धि त्र्यौर तीन हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, श्रीदारिकशरीर और तैजसशरीरादि नौ प्रकृतियों की श्रसं-ख्यातभागवद्धि, असंख्यातभागहानि और श्रापिस्थत बन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है और उस्कृष्ट अन्तर अन्तर्महूर्त है। दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुरुगल परिवर्तन प्रमाण है। अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है। सातावेदनीय, पुरुषवेद और यश:कीर्तिकी चार वृद्धि, चार दानि श्रोर अवस्थित वन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। श्रवक्तव्य वन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्महर्त है। श्रसाता वेदनीय, इह नोकषाय, पाँच जाति, छह संस्थान, श्रीदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छवास, त्रातप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस और स्थावर आदि नी युगल और श्रयश:कीर्तिकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तर्मुहुर्त है। नरकायु श्रीर देवायुके दो पदोंका श्रन्तर काल नहीं है। तिर्यक्रायुके दो पदोंका जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष . है । मनुष्यायुके दोनों ही पदोंका भङ्ग *श्रोघके समान है । मनुष्यगति श्रोर* मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भक्त खोचके समान है। वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थंद्वर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्महर्त है। श्रवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है। तिर्येख्रगति, तिर्येख्रगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रकी संख्यातभागवृद्धि. संख्यातभागहानि श्रीर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-र्महर्त है। दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य बन्यका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है। उच्चगोत्रका भक्क मसुख्यगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धिका जवन्य अन्तर एक

खेज्जगुणहा० जह० उक्क० श्रंतो०। एवं सन्वाणं असंखेज्जगुणवड्डि-हाणी०।

द्धः ओरालियमिस्सका० धुविगाणं तिण्णिवङ्घि-हा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवद्घि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम०। देवगदि०४—तित्थय० तिण्णिवङ्घि-हा० णाणावरणभंगो। अवद्घि० जह० एग०, उक्क० बेसम०। दोआयु० दोपदा० अपज्जत्त-भंगो। सेसाणं परियत्तमाणियाणं तिण्णिवङ्घि-हाणि-अवद्घि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जहण्णु० अंतो०।

८६५. वेउव्वियमि० वेउव्वियकायजोगिमंगो । णवरि परियत्तमाणियाणं अवत्त० जह० उक्क० श्रंतो० । एवं आहारमि०। कम्मइ० सव्वाणं णित्थ अंतरै । अथवा वेउव्वि-यमि०-ओरालियमि०-कम्मइ० अवत्त० णित्थ श्रंतरं ।

८९६, इत्थिवे० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० वेबिहु-हाणी० जह० एग०, उक्त० अंतो०। संखेजजगुणविहु-हा० जह० एग०, उक्त० पुन्वकोडिप्रध०। असंखेजजगुणविहु-हा० जह० एग०, उक्त० पुन्वकोडिप्रध०। असंखेजजगुणविहु-हा० जह० उक्त० अंतो०। अबिहु० जह० एग० उक्त० तिण्णि समयं। श्रीणिगिद्धि०३ मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ तिण्णिविहु-हा०-अबिहु० जह० एग०, उक्त० पणवण्णं पित्रदो० देस्र०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० पित्रदोवमसदपुध०। णिद्दा-

समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सब जीवोंके असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर काल जानना चाहिये।

द्ध. श्रौदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि श्रौर तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। देवगित चार श्रौर तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। दो त्रायुश्रोंके दो पदोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है। होष परिवर्तमान प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तन्य बन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तन्य बन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

प्रधा. वैक्रियिकमिश्रक ययोगी जीवोंका भङ्ग वैक्रियिककाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि परिवर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू तें है। इसीप्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। कार्मणकाययोगी जीवोंमें सब कर्मोंका अन्तर काल नहीं है। अथवा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययोगी जीवोंमें अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है।

द्द स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तर रायकी दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव प्रमाण है। असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित

पचला-भय-दुगुं०-तेजइगादिणव० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवडि० णाणावरणभंगो। अवस०णिख अंतरं। सादा०-जसगि० तिण्णि-बट्टि-हा० णाणावरणभंगो। असंखेजजगुणवड्डि-हा०-अवत० जह० उक्क० अंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उक्क अंतो०। असादादिदस० पंचिदियभंगो। अहुकसा० वेबट्टि हा०-अवद्वि० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देस०। संखेजजगुणहाणी० णाणावरणभंगो। अवच० जह० अंतो०, उक्क० पित्रवेमसदपुधचं। हित्थ०-णवुंस० तिरिक्खग०-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अपसत्थ०-थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचा० तिण्णिबट्टि-हाणि-अबद्वि० जह० एग०, अवच० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पित्रदो० देस०। णिरयायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं देस०। तिरिक्ख-मणुमायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० पित्रवे०। [देशायु०] दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० अहावण्णं पित्रदो० पुन्वकोडिपुध०। मणुसगदिपंचगं तिण्णिबट्टि-हाणि अबद्वि० जह० एग०, उक्क० [तिण्णि] पित्रदो० देस०। अवच० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पित्रदो० देस०। णवरि ओरा-तिथ्यसरीर० पणवण्णं पित्रदो० सादि०। वेउन्वियछ० तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ज०-साधार० तिण्णिवाड्टि-हाणि-अबद्वि० जह० एग०, अवच० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पित्रदो०, उक्क० पणवण्णं पात्रदिक्क स्वत्वित्वति।

बन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पल्य हैं। अवक्तान्य बन्धका जवन्य अन्तर अन्तर्सुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्त सी पत्य पृथक्त प्रमाण है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा और तैजसरारीर आदि नौ प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भक्त ज्ञानवरणके समान है। श्रवक्त य बन्धका अन्तर काल नहीं है। सातावेदनीय श्रीर यशः-कीर्तिकी तीन युद्धि और तीन हानियोंका भक्त ज्ञानावरणके समान है। असंख्यातगुणयुद्धि, असं-ख्यालगुणहानि और अवक्तव्य बन्धका जयन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। अवस्थित वन्थका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। असाता आदि दस प्रकृत तियोंका भक्क पक्केन्द्रियोंके समान है। आठ कपायोंकी दो वृद्धि, दो हानि श्रीर श्रवस्थित बन्धका ज्ञचन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। संख्यातगुणहानिका भक्त ज्ञानावरणके समान है। श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्य पृथक्तव प्रमाण है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्येख्यगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहतन, तिर्येक्रगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय श्रीर नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है, श्रव-क्ताय बन्धका जघन्य अन्तर्भ अन्तर्भुहूर्त है श्रीर इन सबका उत्कृष्ट श्रन्तर बुख कम पचपन पत्व है। नरकायके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्व कोटिका कुछ कम त्रिभाग-प्रमाण है। तिर्युखायु श्रीर मनुष्यायुके दां पदोंका जवन्य श्रन्तरर्मुहूर्त है। श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सी पत्य प्रथक्त प्रमाण है। देवायुके दो पदोंका जवन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्व कोटि प्रथक्त अधिक अडावन परय है। मनुष्यगतिपञ्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। अवक्तज्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भेहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पल्य है। इतनी विशेषता है कि औदारिक-शारीरका साधिक पत्रपन परुव है। वैकियिक छह, तीन जाति, सूदम, अपर्याप्त और साधारणकी पित्रदो० सादि० । पुरिस०-उचा० चतारिविष्टु-हाणि-अविद्वि० णाणावरणमंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पित्रदो० देस० । [ पंचिदि-समच०-पसत्थ०-तस०सुमग० सुस्सर०-आदे० ] तिण्णिविष्टु-हाणि-अविद्वि० 'सादमंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पित्रदो० देस० । आहारदुगं तिण्णिविष्टु-हाणि-अविद्वि० जह०-एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सगद्विदी० । पर०-उस्सा०-बादर-पज्जत्त-पत्ते० तिण्णिविष्टु-हाणि-अविद्वि० सादमंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पित्रदो० सादि० । तित्थय० तिण्णिविष्टु-हा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अविद्वि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अवत्त० णित्थ अंतरं ।

८७. पुरिस० पंचणा०ं-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० चत्तारिवह्वि-हाणि-अविद्वि० पंचिंदियपज्जत्तभंगो। णवरि अविद्वि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि सम०। अवत्त० णित्थि अंतरं। सेसाणं सन्वाणं पंचिंदियपज्जत्तभंगो। यो विसेसो तं भिणस्सामो। पुरिसे अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेळाबिद्वसाग० सादि०। णिरयायु० दोपदा० जह०-अंतो०, उक्क० वेळाविद्वसाग० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं

तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य है। पुरुषवेद और उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित बन्धका भन्न ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है। पञ्चिन्द्रिय-जाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तिवहायोगिति, त्रस, सुभग, सुस्वर और आदेयकी तीनवृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भन्न सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है। आहारकद्विककी तीनवृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तब्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है। परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका भन्न सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य है। तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तव्य बन्धका अवन्तर का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है।

प्रकार प्रकार होते जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितवन्धका भङ्ग पश्चिन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। अवक्तव्यवन्धका अन्तर काल नहीं है। शेष सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके समान है। जो विशेषता है उसे कहते हैं—पुरुषवेदके अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर है। नरकायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। देवायुके दो

१ मूलप्रतौ देस्० । सेसाणं ओघं । ओरालि०अंगो० तिण्णि० इति पाठः । २ मूलप्रतौ अवद्धि० मणुसगदिभंगो इति पाठः ।

साग० सादि०। मणुसगदिपंचगस्स तिष्णिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०, उक० तिष्णि पिलदो० सादि०। अवत्त० जह० श्रंतो०, उक० तेत्तीसं साग० सादि०। समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० तिष्णिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० सादभंगो। अवत्त० जह० श्रंतो०, उक० बेछावद्वि सा० सादि० तिष्णि पिलदो० देस्र०। उचा० चत्तारि-वड्डि-हाणि-अवद्वि० सादभंगो। अवत्त० समचदु०भंगो। एसिं० असंखेजजगुणहाणि-बंधंतरं कायद्विदी० तेसिं तेत्तीसं सा० सादि० पुन्वकोडी सादिरे०।

८६८. णवुंस० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंजल०-पंचंत० तिण्णिविहु-हाणी० ओघं। असंखेज्जगुणविहु-हाणी० जह० उक्त० श्रंतो०। अविहु० जह० एग०, उक्त० चत्तारि सम०। थीणगिद्धि३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ असंखेजभगगविहु-हाणि-अविहु० जह० एग०, उक्त० तेत्तीसं सा० देस०। बेविहु-हाणि-अवत्त० ओघं। णिहा-पचला-भय-दुगुं०-तेजहगादिणव० तिण्णिविहु-हाणि-अविहु० णाणावरणभंगो०। अवत्त० णित्थ श्रंतरं। सादावे०-जसगि० तिण्णिविहु-हाणि-अविहु०-अवत्त० ओघं। असंखेज्जगुणविहु-हाणी० जह० उक्त० श्रंतो०। असादादिदस-अहकसा०-तिण्णिआय०-वेउ-विवयछ०-मणुसगदिदुग०-आहारदुग० ओघं। देवायु० तिरिक्खभंगो। इत्थि०-णवृंस०-पंचसंठा-पंचसंघ०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दुभग-दुस्सर-अणादे० असंखेज्जभागविहु-

पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगित पश्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पर्य है। अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। समचतुरक्त संस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागर और कुछ कम तीन पर्य है। उच्चगोत्रका चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितवन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्यवन्धका भङ्ग समचतुरक्त संस्थानके समान है। जिनके असंख्यात गुणहानिवन्धका अन्तर कायस्थिति प्रमाण है उनके वह पूर्वकोटि अधिक साधिक तेतीस सागर है।

प्रमान ने स्वाप्त को ने में पाँच हानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रोर पाँच श्रन्तरायकी तीन वृद्धि श्रोर तीन हानियोंका भक्ष श्रोघके समान है। श्रसंख्यातगुणवृद्धि श्रोर असंख्यातगुणहानिका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहूर्त है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिण्यास्व और श्रन्तानुवन्धी चारकी श्रसंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, और श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। दो वृद्धि, दो हानि श्रोर श्रवक्तत्र्यवन्धका भक्ष श्रोघके समान है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा श्रोर तैनसशरीर आदि नो प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर श्रवस्थितवन्धका भक्ष हानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय श्रोर यशःकीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रवस्थित श्रोर अवक्तव्यवन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है। श्रसंख्यात गुणवृद्धि और श्रसंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहूत है। श्रसातावेदनीय श्रोद दस, श्राठ कषाय, तीन श्रायु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगितिद्विक श्रोर श्राहारकद्विकका भक्ष श्रोघके समान है। देवायुका भक्ष तिर्यक्रोंके समान है। स्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच

हाणि-अविद्वि जह एगि , उक्क े तेत्तीसं सा० देस् । वेबिंद्व-हाणी० ओघं। अवत्त० जह अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस । पुरि०-समच०-पसत्थ०-सुभग०-सुस्सर०-आदे० तिण्णिविद्व-हाणि० सादमं०। अवत्त० जह० अंतो, उक्क० तेत्तीसं सा० देस ०। ] तिरिक्खण०-तिरिक्खाण०-णीचा० असंखेजजभागविद्व-हाणि-अविद्वि० इत्थिवेदमंगो। बेविद्वि-हाणी-अवत्त० ओघं। चढुजादि-आदाव-थावरादि०४ एक्कविद्व-हाणि-अविद्वि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। बेविद्वि-हा० ओघं। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ तिण्णिविद्वि-हाणि-अविद्वि० सादमंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस० असंखेजजभागविद्व-हाणि-अविद्वि० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी० देस०। बेविद्व-हा० ओघं। ओरालि० अवत्त० ओघं। ओरालि०अंगो० अवत्त० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सा० सादि०।वज्जरिस० देस०। तित्थय० तिण्णिविद्व-हाणि-अविद्व० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोडि-हाणि-अविद्व० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोडि-हाणि-अविद्व०। उच्चा० मणुसगिदिभंगो। णविर असंखेजजगुणविद्वि-हाणी० इत्थि०भंगो।

संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी असंख्यातभागवृद्धि, श्रमंख्यातभागहानि श्रीर श्रवस्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। दो वृद्धि श्रौर दो हानियोंका भङ्ग श्रोघके समान है अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। पुरुषवेद, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर श्रीर श्रादेयकी तीन वृद्धि श्रीर तीन हानियोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तज्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रकी असंख्यात भागवृद्धि, श्रसंख्यात भागहानि श्रौर श्रवस्थितबन्धका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। दो वृद्धि, दो हानि श्रौर श्रवक्तव्यवन्धका भङ्ग त्रोघके समान है। चार जाति, त्रातप और स्थावर त्रादि चारकी एक पृद्धि, एक हानि श्रोर श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। दो वृद्धि श्रीर दो हानियोंका भङ्ग ओघके समान है। श्रवक्तव्यवन्यका जघन्य श्रन्तर श्रन्त<u>र्</u>महर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छास और त्रस चतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्सुहुर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रीदारिक शरीर, त्रौदारिक त्राङ्गोपाङ्ग त्रौर वज्रऋषभनाराच संहननकी त्रसंख्यातभागवृद्धि, त्रसंख्यातभाग-हानि और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि हैं। दो वृद्धि श्रौर दो हानियोंका भङ्ग ओघके समान है। श्रौकारिकशरीरका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्गके श्रवक्तज्यबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। तथा वज्रऋषभनाराच संहननका कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-र्मुहूर्त है। अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। उच्चगोत्रका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि असं-ख्यात गुणवृद्धि त्र्यौर त्र्रसंख्यात गुणहानिका भङ्ग स्नीवेदके समान है।

८६६. अवगद्वे० सञ्चपगदीणं विद्व-हाणी० जह० उक्क० अंतो० । अवद्वि० जह० एग्०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णित्य अंतरं । एवं सुदुमसंपराइ०। णवरि अवद्वि० जह० उक्क० एग० । अवत्त० णित्य अंतरं ।

९००. कोचे पंचणाणावरणादिअद्वारसण्णं तिण्णिनिष्टु-हाणि०-असंखेअगुणवही जह० एग०, उक्क अंतो०। असंखेअगुणहाणी जह० जह० अंतो०। अनिष्टु० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४ तिण्णिनिष्टु-हाणि० अनिष्ठ० णाणानरणभंगो। अनत्त० णित्य अंतरं। चदुआयु-आहारदुगं मणजोगिभंगो। सेताणं तिण्णिनिष्टु-हाणि-अनिष्टु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अनत्त० णित्य अंतरं। एसं असंखेजजगुणनिष्टु-हाणि-अनिष्टु० तेसिं० णाणानरणभंगो। एनं माण-माया-लोमाणं। णनिर माणे कोधसंज० अनत्त० माणिद्व्यं। मायाए दो संज० अनत्त०। लोमे चदुसंज० अनत्त० भाणिद्व्यं।

६०१. मदि०-सुद० धुनिगाणं तिरिक्खोघं। सादादिबारस०-इत्थि०-पुरिस० तिण्णिनड्डि-हाणि-अनद्वि० अभेषं सादमंगो। अनत्त० जह० उक्क० श्रंतो०। णधुंस०-पंचसंठा०-छस्संघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० असंखेजभागनङ्घि-हाणि-अन्द्वि०

८६. श्रपगतवेदी जीवोंमं सब प्रकृतियोंकी वृद्धि श्रीर हानिका जवन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तर्ग्रहूर्त है। श्रवस्थितवन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सूक्त्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि श्रवस्थितवन्धका जवन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर एक समय हैं। श्रवक्तव्यवन्धका अन्तर काल नहीं है।

६००. क्रोधकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि अठारह प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और असंख्यात गुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुंदूर्त है। अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक सयय है और उत्कृष्ट अन्तर आन्तर एक सयय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका भक्त ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यवन्धका अन्तरकाल नहीं है। चार आयु और आहारकदिकका भंग मनोयोगी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तरं एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृद्धित है। अवक्तव्यवन्धका अन्तरकाल नहीं है। जिनका असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवस्थित वन्ध होता है उनका ज्ञानावरणके समान भक्त है। इसी प्रकार मान, माया और लोभ कषायवाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानकपायवाले जीवोंमें कोध संख्यातन्य अवक्तव्य कहना चाहिये। माया कषायवाले जीवामें दो संख्यलनोंका अवक्तव्य कहना चाहिये।

Eo?. मत्यक्कानी श्रोर श्रुताक्कानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भक्क सामान्य तिर्य-श्रोंके समान है। साता श्रादि बारह प्रकृतियाँ, स्नीवेद श्रोर पुरुषवेदकी तीम वृद्धि, तीन हासि श्रोर श्रवस्थित बन्धका भक्क श्रोघके श्रनुसार सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य

१ मूलप्रतौ-गुणवड्डिहाणी इति बाटः । २ मूलप्रती जह० एग० अवद्वि० इति बाटः ।

जह॰ एग॰, उक्क॰ तिण्णिपिलदो॰ देस् ० । बेबिहु-हाणी॰ णाणाव०भंगो । अवत्त०जह॰ अंतो॰, उक्क॰ तिण्णि पिलदो॰ देस् ० । चढुआयु—वेउिवयछ॰-मणुसगिदिदुग-उचा॰ ओघं । तिरिक्खग॰-तिरिक्खाणु॰ असंखेज्जभागविहु—हाणि—अविदु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ एकत्तीसं सा॰ सादि॰ । बेबिहु—हाणी-अवत्त० ओघं । चढुजादि—आदाव—थाव-रादि॰ एवं सगभंगो । पंचिदि॰-पर०-उस्सा॰-तस०४ णवुं सगभंगो । ओरासि॰-ओरालि॰अंगो॰ एकविहु-हाणि-अविदु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ तिण्णि पिलदो॰ देस् ० । सेसं ओघं । समचढु॰-[ पसत्थ॰-] सुभग-सुस्सर-आदे॰ अवत्त० जह॰ अंतो॰, उक्क॰ तिण्णिपिलदो॰ देस् ० । सेसं सादभंगो । उन्जो॰ एकविहु-हाणि-अविद्वि॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ एकत्तीसं सा॰ सादि॰ । बेबिहु-हाणी॰ ओघं । अवत्त० जह॰ अंतो॰, उक्क॰ एकत्तीसं सा॰ सादि॰ । गोचा॰ एकविहु-हाणि-अविदु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ एकत्तीसं सा॰ सादि॰ । णीचा॰ एकविहु-हाणि-अविदु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ तिण्णि पिलदो॰ देस् ० । बेबिहु-हाणि-अवता अोघं । विभंगे भ्रजगारमंगो ।

९०२. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-उच्चा०-पंचंत० तिण्णिनड्डि-हाणि-अन्दिठि जह० एग०, उक्क० अंतो०। असंखेजगुणनङ्की जह० एग०,

श्रीर उक्कष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, छह संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित. दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि श्रीर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पर्व है। दो वृद्धि और दो हानियों का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका जवन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है और उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। चार आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगतिद्विक और उचगोत्रका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यक्रगति श्रौर तिर्यक्रगत्यानुपूर्वीकी श्रसंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक इकतीस सागर है। दो वृद्धि. दो हानि और अवक्तव्य वन्धका अन्तर ओघके समान है। चार जाति. आतप और स्थावर त्रादि चारका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास श्रीर त्रस चतुष्कका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। श्रीदारिकशरीर श्रीर श्रीदारिक श्राङ्गीपाङ्गकी एक वृद्धि, एक हानि श्रीर श्रवस्थित बन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ तीन पर्य है। शेष भङ्ग त्रोघके समान है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर ऋौर **आदे**यके अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। होष भङ्ग सातावेदनीयके समान है। उद्योतकी एक वृद्धि, एक हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ऋौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है। दो वृद्धि और दो ह्यानियोंका भङ्ग ओघके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है। नीचगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उस्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पल्य है। दो वृद्धि, दो हानि श्रीर श्रवक्तव्य बन्धका भक्त श्रोघके समान है। विभक्तज्ञानी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भक्त भुजगार बन्धके समान है।

६०२. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुंतज्ञानी, श्रोर अविधज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, उच्चगोत्र श्रोर पाँच अन्तरायकी तीन दृद्धि, तीन हानि श्रोर श्रवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असंख्यात्गुण-

हाणी-अवत्त जह श्रंतो , उक छाविह साग सादि । सादावे - जसिंग च्तारिविहु-हाणि-अविह णाणाव भंगो । अवत्त जह उक अंतो । असादादिदस सादंगंगो । अहकसा विण्णिविहु-हाणि-अविह मणुसमंगो । अवत्त जह अंतो ०, उक वित्तीसं सा सादि । दोआयु दोपदा जह अंतो ०, उक वित्तीसं सा सादि । दोआयु दोपदा जह अंतो ०, उक वित्तीसं सा सादि । सणुसग-दिपंच गस्स तिण्णिविहु-हाणि-अविह जह एग ०, उक पुव्वकोडी सादि । अवत्त जह पिल्यि सादि । उक वित्तीसं सा सादि । देवगिद ०४-आहारदु गं तिण्णिविहु-हाणि-अविह जह एग ०, अवत्त ० जह अंतो ०, उक वित्तीसं साग सादि ०। विज्ञ सादि । युवि विण्णिविहु-हाणि-अविह ०-अवत्त णाणावरणभंगो । तित्थय ० ओचं । एवं ओधिदं ०-सम्मादि ० खह ग । णविर खह ग विण्यायु वोपदा जह ० अंतो ०, उक ० छम्मासं विष्य हिन्दाणी ० जह ० एग ०, उक ० पुव्वकोडिति भागं देस ० । मणुसगिद पंच गस्स तिण्णिविहु-हाणी ० जह ० एग ०, उक ० अंतो ० । अविह ० जह ० एग ०, उक ० बेसम ० । अवत्त ० णित्य अंतरं । सेसाणं जिम्ह छाविह ० तिम्ह तेत्तीसं सा ० कादव्वं । ९०३. मणपञ्च ० पंचणा ०-च दुसं ज ० —पुरिस ० — उचा ० —पंचंत ० किण्ण-

वृद्धिका जघन्य श्रन्तर एक समय है, श्रसंख्यात गुणहानि श्रीर श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रन्तर श्रम्तर्भुहूर्त है श्रौर इन सबका उत्क्रष्ट श्रम्तर साधिक छ्यासठ सागर है। सातावेदनीय श्रौर यशः कीर्तिकी चार वृद्धि, चार हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। श्रवक्तव्य बन्धका जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भूहर्त है। असाता आदि दस प्रकृतियोंका भङ्ग सातावेद-नीयके समान है। आठ कषायोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थित वन्धका भङ्ग मनुष्योंके समान है। अवक्तव्य बन्धका जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साथिक तेतीस सागर है। दो श्रायुत्रोंके दो पदोंका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम्हूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगति पञ्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। अवक्तत्र्य बन्धका जधन्य अन्तर साधिक एक पत्य है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। देवगति चतुष्क श्रोर श्राहारक द्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्त व्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका साधिक तेतीस सागर है। तैजसशरीर त्रादि ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन युद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित स्रीर अवक्तज्य बन्वका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग श्रोघके समान है। इसी प्रकार श्रवधि दर्शनी. सम्यग्दष्टि श्रौर चायिकसन्यम्द्रष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है, कि चायिक सम्यग्द्रष्टि जीवोंमें मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्क्रुष्ट अन्तर कुछ कम छह महिना है। देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्महुत है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्व-कोटिका कुछ कम त्रिमांग प्रमाण है। मनुष्यगति पञ्चककी तीन वृद्धि श्रीर तीन हानियोंका जयन्य श्चन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित बन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्त व्य बन्धका श्रन्तर काल नहीं है। शेष प्रकृतियोंका जहाँ छ्यासठ सागर अन्तर काल कहा है वहाँ तेतीस सागर कइना चाहिये।

६०३. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद,

१ मुख्यतौ मणुसाणु॰ दो-इति पाठः । २ मुख्यतौ कादग्वं मणुसपजाते पंच-इति पाठः ।

विद्व-हाणि-अविद्वि जह एए। उक्क अंतो । असंखे अगुणविद्व-हाणि-अवत्त जह अंतो । उक्क पुच्चको ही देस । सादावे ०- जस ० णाणावरण मंगो । णविर अवत्त ० जह ० उक्क ० अंतो ० । णिहा-पचला-भय-दुर्गु ०- देव गदि-पंचि दि ०- वेउ विव ० - ते जा ० क० - समच दु० - वेउ विव ० अंगो ० - वण्ण ० ४ - देवाणु ० - अगु ० ४ - पसत्थ ० - तस ० ४ - सुमग - सुस्सर - आदे ० - णिमि ० - तित्थय ० तिण्णिविद्व ० - हाणि ० - अविद्व ० - जह ० एग ०, उक्क ० अंतो ० । अवत्त ० जह ० अंतो ० । अवत्त ० जह ० उक्क ० अंतो ० । अवत्त ० जह ० उक्क ० अंतो ० । देवायु ० मणुसि० मंगो । एवं संजदा ० ।

६०४. सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंस०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० तिण्णिवड्ढि-हा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। असंखे अगुणवड्ढि-हा० जह० उक्क० अंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० बेसम०। णिद्दा-पचला तिण्णिसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिंदि०-वेउच्चि० तेजा०-क०-समचदु०-वेउच्चि०अंगो०—वण्ण०४—देवाणु०-अगु०४ पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय० तिण्णिवड्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० बेसम०। णवरि तिण्णिसंज०-पुरिस०

उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अरेर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एक पूर्वकोटि है। सातावेदनीय और यशःकीर्तिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुण्सा, देवगति, पर्ख्वन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरक्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, देवगत्यानपुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमणि और तथिङ्करकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। असात वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, ग्रुम, अग्रुभ और अयशःकीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये।

६०४. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभ संज्वलन, उच्चगोत्र, और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका ज्ञघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। निद्रा, पचला, तीन संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चीन्द्रय-जाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसरारीर, कार्मणशरीर, समचतुरक्तसंस्थान, वैक्रियिकशाङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविद्यागेगिति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्करकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर

असंखेजगुणविद्ध-हाणी० णाणावर०भंगो। सादावे०-जस० णाणाव०भंगो। णविर अवत्त० ज० उक्त० त्रंतो०। सेसाणं णिद्दादीणं अवत्त० णित्य अंतरं। असादादिदस-आहारदुगं तिण्णिविद्ध-हाणि-अविद्धि० ज० ए०, उक्त० अंतो०। अवत्त० जह० उक्त० अंतो०। परिहारे धुविगाणं सेसाणं च ग्रुजगारभंगो। एवं संजदासंजदे।

९०५. असंजदे ध्रविगाणं मदि०भंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुनंघि०४इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर-अणादे० णवुंसगभंगो ।
सादादिवारस मदि०भंगो । पुरिस०-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० अवत्त०
ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देख० । सेसाणं सादभंगो । चदुआयु०-वेडिव्वियछ०मणुसगिददुग-उच्चा० ओषं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० णवुंस०भंगो ।
ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस० ओघं । णविर वज्जरि० अवत्त० उक्क० तेत्तीसं
सा० देख० । चदुजादिदंडओ पंचिदियदंडओ णवुंसगभंगो । तित्थय० णवुंस०भंगो ।

ह०६. तिण्णिले० धुविगाणं तिण्णिविह्न-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अविह्ठ० ज० ए०, उ० चतारि सम०। णिरय-देवायु० दोपदा० णिरथ अंतरं। तिरिक्ख-अन्तर्मृहूर्ते है। अवस्थित बन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इतनी विशेषता है कि तीन संज्वलन और पुरुपवेदकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भक्क ज्ञानावरणके समान है। सातावेदनीय और यशःकीर्तिका भक्क ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य बन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। शेष निद्रा आदिकके अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है। असाता आदि दस और आहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। अवक्तव्य बन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें धुवबन्ध-वाली और शेष प्रकृतियोंका भक्क भुजगारबन्धके समान है। इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये।

हि० ४. असंयत जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। स्त्यानमृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्नीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। साताआदिक बारह प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। पुरुषवेद, समचतुरस्त्रसंस्थान, प्रशस्तिवहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेयके अवक्तव्य बन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। चार आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगितिद्विक और उच्चगोत्रका भङ्ग आधके समान है। तिर्यक्रगित, तिर्यक्रगत्यानपूर्वी, उद्योत औरनीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है। औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोनपाङ्ग, और वजन्धपयनाराचसंहननका भङ्ग आधके समान है। इतनी विशेषता है कि वजन्धपमनाराच संहननके अवक्तव्य बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। चार जातिदण्डक और पञ्चित्रयदण्डकका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नपुसकवेदके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नपुसकवेदके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नपुसकवेदके समान है।

६०६. तीन लेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका ज्ञाबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहुर्त है। अवस्थित बन्धका जवन्य अन्तर

गिद्धि॰ ३दंडओ साददंडओ इत्थिदंडओ पुरिसदंडओ तिरिक्ख मणुसायुग १ सोधम्ममंगो । एवं पम्माए वि। णवरि ओरालि॰ — ओरालि॰ चंगो॰ अहुक ॰ मंगो । सेसाणं सहस्सारमंगो ।

ह०ट. सुकाए पंचणा०अद्वारसण्णं चत्तारिवृद्धि-हाणि-अवृद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। असंबेजगुणहाणी० जह० उक्क० अंतो०। अवृत्त० णित्य अंतरं। थीणिगिद्धि०३ दंडओ णवगेवज्ञवभंगो। णिदा-पचला-भय-दृ०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-तित्थय० तिण्णिवृद्धि-हाणि-अवृद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवृत्त० णित्थ अतरं। साद०-जस० णाणावरणभंगो। णविर अवृत्त० जह० उक्क० अंतो०। असादादिदस-आहारदुगं तिण्णिवृद्धि-हाणि-अवृद्धि०-अवृत्त० सादभंगो। णविर अशहारदुगं अवृत्त० णित्थ अंतरं। अद्धकसा०-मणुसग०-ओरालि०-ओरालि० अगो०-वज्जित्स०-मणुपाणु० सादभंगो। णविर अवृद्धि० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अवृत्त० णित्थ अंतरं। पुरिस०-उच्चा० अवृत्त० जह० अंतो०, उक्क० एक्क्तीसं सा० देस्त०। सेसाणं णाणावरणभंगो। देवगदि०४ तिण्णिवृद्धि-हाणी-अवृद्धि० जह० एग०,

दो सागर है। अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है। स्त्यानगृद्धित्रिकदण्डक, सातावदनीयदण्डक, स्त्रीवेददण्डक, पुरुपवेददण्डक, तिर्यक्षायु खोर मनुष्यायुका भन्न सोर्धमकल्पके समान है। इसी-प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि खोंदारिकशरीर खोर खोंदारिक खन्नोपाङ्गका भन्न खाठ कपायके समान है। शेष प्रकृतियोंका भन्न सहस्रारकल्पके समान है।

६०८. शुक्तलेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि त्र्याठरह प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि श्रीर श्रवस्थित बन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्क्रष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहूर्त है। श्रसं-स्यातगुणहानिका जधन्य श्रीर उत्क्रष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहूत है। श्रवक्तन्य वन्धका श्रन्तर काल नहीं है। स्त्यानगृद्धित्रिकदण्डकका भङ्ग नौ मैबेयिकके समान है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, पर्ख्यन्द्रय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण और तीर्थद्वर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थित बन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय और यशःकीर्तिका भन्न ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि त्र्यवक्तव्य वन्धका जघन्य त्र्यौर उत्कृष्ट त्र्यन्तर अन्तर्महुतं है। असातावेदनीय आदि दस और आहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रीर त्रवक्तत्र्य बन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। इतनी विशेषता कि आहारकद्विकके श्रवक्तव्य वन्धका श्रम्तरकाल नहीं है। श्राठ कपाय, मनुष्यगति, श्रीदारिकशारीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वश्रऋपभनाराचसंहनन श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थित बन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं। अवक्तर्य बन्धका अन्तर काल नहीं है। पुरुषवेद और उच्चगोत्रकं अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञाना-बरणके समान है। देवगति चतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अवक्तव्य बन्धका जधन्य अन्तर साधिक

उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। अवत्त० जह० अट्टारस साग० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। सेसाणं भ्रजगारमंगो। भवसि० ओघं। अब्भवसि० मदि०भंगो।

६०६. वेदगे ध्रविगाणं सादादिवारस० परिहारभंगो । अट्टक०-दोआयु०-मणुस-गदिपंचग-आहारदुगं ओधिभंगो । देवगदि०४ तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्टि० ओधिभंगो । अवत्त० जह० पितदो० सादि०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । तित्थय० तेउभंगो ।

ह१०. उवसम० पंचणा०अद्वारस० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०, उक० अंतो०। णवरि असंखेज्जगुणहाणी जह० उक० अंतो०। अवत्त० णित्थ अंतरं। णिदा-पचला-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क० समचदु०-वेउव्विय० अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अंगु०४--पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० तित्थय० णाणावरणभंगो। सादावे०-जस० अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। सेसाणं णाणावरणभंगो। असादा०-अद्वक०-चदुणोक०-आहारदुग-थिरादिपंच सादभंगो। मणुसगदिपंचग० तिण्णिवड्डि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उ० वेसम०। अवत्त० णित्थ अतरं।

९११. सासणे धुविगाणं वेद्गमंगो । सेसाणं मणजोगिभंगो । सम्मामि० धुविगाणं

६११. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोके

श्रठारह सागर है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। शेष भङ्ग भुजगारके समान है। भव्य जीवोंमें श्रोघके समान भङ्ग है। अभव्य जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है।

६०६. वेदक सम्यदृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली श्रौर सातावेदनीय आदि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग परिहारिविशुद्धि संयतोंके समान है। आठ कषाय, दो श्रायु, मनुष्यगित पश्चक श्रौर श्राहारकद्विकका भङ्ग श्रवधिज्ञानी जीवोंके समान है। देवगित चतुष्ककी तीन वृद्धि, नीन हानि श्रौर
श्रवस्थित बन्धका भङ्ग श्रवधिज्ञानी जीवोंके समान है। श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रम्तर साधिक
एक पत्य है श्रौर उत्कृष्ट श्रम्तर साधिक तेतीस सागर है। तीर्थेङ्कर प्रकृतिका भङ्ग पीतलेश्यावाले
जीवोंके समान है।

ह१०. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि अठारह प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। निद्रा, प्रचला, भय जुगुप्सा, देवगति, पर्छन्द्रिय जाति, वैक्रियक-शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानु-पूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थ-छूर प्रकृतिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। सातावेदनीय और यशःकीर्ति के अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। आसातावेदनीय, आठ कषाय, चार नोकषाय, आहारकद्विक और स्थिर आदि पाँचका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। मनुष्यगतिपञ्चककी तीन वृद्धि और तीन हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल नहीं है।

वेदगर्भगो । सेसाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० ज० ए०, उ० अंती० । अवत्त० जह० एगु०, उ० अंती० । मिच्छ० मदि०भंगो । सण्णि० पंचिदियपञ्जतभंगो ।

ह१२. असण्णीस धुविगाणं असंखेज्जभागविष्टु-हाणि० जह० एग०, उ० अंतो०। संखेज्जभागविष्टु-हाणि० जह० एग०, उ० अणंतका०। एवं संखेज्जगुणविष्टु-हाणि०। णविर जह० सुद्दा० समयू०। एसि संखेज्जगुडविष्टु-हाणि० अत्थि तेसि सन्वेसि पि एवं चेव। अविष्टि० जह० एग०, उ० बे-तिण्णि सम०। चढुआयु०-बेउव्वियछ०-मणुसग०-मणुसाणु०-उचा० तिरिक्खोघं। तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० असंखेजभागविष्टु-हाणि-अविष्टु० जह० एग०, उ० अंतो०। संखेजभागविष्टु-हाणि० णाणावरणभंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उ० असंखेजभागविष्टु-हाणि० णाणावरणभंगो। अवत्त० जह० एग०, उ० अंतो०। संखेजभागविष्टु-हाणी० णाणावरणभंगो। अवत्त० जह० उ० अंतो०।

६१३. अहारा० ओघं। णविर यिम्ह अणंतका० तिम्ह अगुल० असंखेज० कादच्वो। सेसं ओघं। अणाहार० कम्मइगभंगो। एवं अंतरं समत्तं।

समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनायोगी जीवोंके समान है। सम्यागमण्याद्दांध्र जीवोंमं ध्रुववन्धन्वाली प्रकृतियोंका भङ्ग वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंकं समान है। शेप प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि ख्रौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। मिण्यादिष्ट जीवोंमें मह्य- हानी जीवोंके समान भङ्ग है। संही जीवोंमें पर्श्चेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है।

६१२. असंज्ञी जीनोंमें ध्रुवन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातभागदृद्धि श्रोर असंख्यात मागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृत है। संख्यात भागदृद्धि, और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर काल है। इसी प्रकार संख्यातगुणदृद्धि और संख्यातगुणहानिका अन्तर काल जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जघन्य अन्तर एक समय कम जुझक भन्नमहण प्रमाण है। जिनकी संख्यातगुणदृद्धि और संख्यातगुणदृद्धि जौर संख्यातगुणदृद्धि इतनी है उन सबके भी इसी प्रकार जानना चाहिये। अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो तीन समय है। चार आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग सामन्य तिर्यक्रोंक समान है। तिर्यक्रन्याति, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी और जीचगोत्रकी असंख्यात भागदृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। संख्यातभागहृतिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य वन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। श्रेप प्रकृतियोंकी असंख्यात भागदृद्धि, असंख्यात भागदृद्धि है। संख्यात भागदृद्धि और संख्यात भागदृद्धि और संख्यात भागदृद्धि है। संख्यात भागदृद्धि और संख्यात भागदृद्धि और संख्यात भागदृद्धि है। संख्यात भागदृद्धि और संख्यात भागदृद्धि और संख्यात भागदृद्धि है। संख्यात भागदृद्धि और संख्यात भागदृद्धि है। संख्यात भागदृद्धि और संख्यात भागदृद्धि है। संख्यात भागदृद्धि है। संख्यात भागदृद्धि है। संख्यात भागदृद्धि है।

६१३. श्राहारक जीवोंमें श्रोधके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि जहाँ अनन्तकाल कहा है वहाँ श्रक्तलका श्रसंख्यातवाँ भाग प्रमाण अन्तर कहना चाहिये। शेष भक्त श्रोधके समान है। श्रमाहारक जीवोंका भक्त कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है। इसप्रकार श्रन्तर काल समाप्त हुआ।

# णाणाजीवेहि भंगविचओ

६१४. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०णिमि०-पंचंत० असंखेजभागविह हाणि-अविद्वि० बं० णियमा अत्थि । सेसाणि पदाणि
भयणिजाणि । तिण्णिआयु० पदा० भयणिजाणि । वेउव्वियछ०-आहारदुग-तित्थय०
अविद्वि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिजाणि । सेसाणं असंखेजभागविह्व-हाणिअविद्वि०-अवत्त० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिजाणि । एवं ओघभंगो कायजोगिओरालि०-ओरालि०मि० कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०असंज०-अचक्खुदं०तिण्णिहे०-भविस०-अब्भविस०-मिच्छा०-आहार०-अणाहारग ति । णविर ओरालियमि०कम्मइ०-अणाहार० मिच्छ० अवत्त० देवगदिपंचग० अविद्व० भयणिजा । सेसाणं अविद्व० अवत्त० णियमा अत्थि ।

९१५, तिरिक्षेसु ओघं। मणुसअपञ्जत्त०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवगद्वे०-सुहुमसंप०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० सव्वपदा भयणिञ्जा। एइंदिय-वणफादि-णियोद-बादरपञ्जत्तापञ्ज०-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-सव्वसुहुमबादरपुढवि-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणफादिपत्तेय० तेसिं अपञ्ज० सव्वपदा णियमा अत्थि।

#### नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय

हिश्छ. नाना जीवोंकी अपेत्ता भङ्गविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—आंघ और आदेश। आंघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्याव्व, सोलह कषाय, भय, जुगुण्सा, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। तीन आयुओंके पद भजनीय हैं। वेकियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थक्कर प्रकृतिके अवस्थित पदके बन्धक जीव नियमसे हें। शेष पद भजनीय हैं। शेष प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव नियमसे हें। शेष पद भजनीय हैं। इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचजुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिध्यादृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें मिध्यात्वके अवक्तव्य पदके और देवगित पद्धकके अवस्थित पदके बन्धक जीव भजनीय हैं। शेष प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव नियमसे हैं।

६१५. तिर्यञ्चोंमें त्रोघके समान भङ्ग है। मनुष्य अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूद्तमसाम्परायसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें सब पद भजनीय हैं। एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद और इनके बादर पर्याप्त और अपर्याप्त, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, सबस्त्म, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक, बादर

सेसाणं णिरयादि यात्र सण्णि त्ति असंखेज-संखेजरासीणं आयुगवजाणं अवट्टि० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिजा । आयु० सन्वपदा भयणिजा ।

### एवं भंगविचयं समत्तं

# भागाभागो

ह१६, भागाभागाणु० दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा० चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० असंखेजभागवड्डि-हाणिवंधगा सन्वजीवाणं केविडियो भागो ? असखेज०भागो। तिण्णिवड्डि-हाणि-अवत्त०वंध० सन्वजी० अणंतभा०। अविद्ध० सन्वजी० केव० ? असंखे०भा०। पंचदंसणा०-मिच्छ०-बारसक०-भय०-दु०-ओरालि०-तेजइगादिणव० तिण्णिवड्डि-हाणि-अविद्ध०-अवत्त० णाणावरणभंगो। सादावे० पुरिस०-जसिग०-उचा० असंखेजभागवड्डि-हाणि-अवत्त० सन्वजी० केव० ? असंखेजिदिभा०। तिण्णिवड्डि-हाणी० सन्व० केव० ? अणंतभाग०। अविद्ध० सन्व० केव० ? असंखेजिभा०। असादा०-इत्थि०-णवुंस०-चदुणोक० दोगदि-पंचजादि० छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ० दोआणु०-पर०-उस्सा०-अदाउजो०-दोविहा०-तसथावरालिणवयुगल-अजस०-णीचा० सादभंगो। चदु-

वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर श्रीर इनके अपर्याप्त जीवोंमें सब पदवाले जीव नियमसे हैं। नरक-गतिसे लेकर संज्ञीतक शेप सब श्रसंख्यात श्रीर संख्यात राशिवाली मार्गणात्रोंमें श्रायुकर्मको छोड़कर अवस्थित पदवाले जीव नियमसे हैं। शेप पदवाले जीव भजनीय हैं। श्रायुकर्मके सब पदवाले जीव भजनीय हैं।

इस प्रकार भङ्गविचय समाप्त हुन्त्रा।

#### भागाभाग

ह१६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दं प्रकारका है— आंघ और आदेश। श्रोघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागवृद्धि और अवक्तव्य पदके वन्धक जीव सब जीव्रोंके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्य पदके वन्धक जीव सब जीव्रोंके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। यांच दर्शनावरण, मिध्यात्व, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर और तैजसशरीर आदि नौ प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानवरणके समाम है। सातावंदनीय, पुरुषवंद, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं। तीन वृद्धि और तीन हानियोंके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं। असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। असंख्यात, खीवद, नापुंसकवेद, चार नोकषाय, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, पर्यात, उच्चोत, उद्योत, दो विहायोगिति, त्रस और स्थावर आदि नौ युगल, अयशाः

आयु० अवत्त० सन्व० केव० ? असंखेजिदिमागी । असंखेजिदिमागहाणी सन्व० केव० ? असंखेजा मागा । वेउन्वियछ०-तित्थय तिण्णिविह्न-हाणि-अवत्त० सन्व० केव० ? असंखेजिदिमागो । अविह० सन्व० केव० ? असंखेजा मागा । आहारदुगं तिण्णिविह्न-हा०-अवत्त० सन्व० केव० ? संखेजमागो । अविह० सन्व० केव० ? संखेजा मागा । एवं तिरिक्खोघं कायजोगि—ओरालि०—ओरालियिमि०—णवुंस०—कोधादि०४—मदि०—सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भविस०-अब्भविस०-मिन्छा०-आहारग ति एदेसि ओघेण साघेद्ण अप्पप्पणो पगदी णाद्ण कादन्वं । एसि असंखेजजीविगा तेसि ओघे देवगदि-मंगो । ए संखेजजीविगा ते आहारसरीरभंगो । ए अणंतजीविगा ते असादभंगो । णविर एइंदिय-वणप्कादि-णियोदाणं धुविगाणं असंखे० मागविह्न-हाणी केव० ? असंखेजिदिभागो । अविह० असंखेजा मागा । सेसाणं एगविह्न-हाणि-अवत्त० सन्व० केव० ? असंखेजिदिभागो । अविह० सन्व० केव० ? असंखेजा मागा ।

६१७. कम्मइग० परियत्तमणियाणि अवत्त० सन्व० केव० १ असंखेज्जिदिभागो । अविष्ठ० सन्व० केव० १ असंखेज्जा भागा । एवं अणाहारा० ।

कीर्ति श्रौर नीचगोत्रका भंग सातावेदनीयके समान है। चार श्रायुत्रोंके श्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात भागहानिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। वैक्रियिक छह श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? ऋसंख्यातवें भागप्रमाण हैं। ऋवस्थितपद्के बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं १ ऋसंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । ऋाहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि और ऋवक्तव्य-पद्के बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्युख्य, काययोगी, श्रौदारिक काययोगी, श्रौदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, अचज्जःदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिध्यादृष्टि और आहारक इनके ओघसे साधकर अपनी अपनी प्रकृतियोंको जानकर भागाभाग कहना चाहिये। जिन मार्गणात्रोंका प्रमाण असंख्यात है उनमें ओघके अनुसार देवगतिके अनुसार भंग जानना चाहिये। तथा जिन मार्गणाओं का प्रमाण संख्यात है उनका स्रोघके स्रनुसार स्राहारक शरीरके समान भंग जानना चाहिये। श्रीर जिन मार्गणाश्रोंका प्रमाण श्रनन्त है उनका श्रसाता-वेदनीयके समान भंग जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि श्रोर असंख्यात भागहानिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात बह भाग प्रमाण हैं। रोष प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अवस्थितपद्के बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण है ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं।

६१७. कार्मणकाययोगी जीवोंमें परिवर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात वें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपद्के बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

६१८. अवगदवे० पंचणा०-चदुदंस० चदुसंज०-पंचंतरा० संखेजजभागवद्वि—हाणी संखेजजगुणविद्वि हाणि अवत्त० सव्व० केव० १ संखेजजिदमागो । अविद्व० सव्वजी० केव० १ संखेजजिदमागो । सादावे० जसगि०-उचा० तिण्णिविद्वि हाणि-अवत्त० संखेजजिदमागो । अविद्व० संखेजजा मागा । सुहुमसंप० सव्वाणं संखेजजभागविद्वि हाणी संखेजजिदमागो । अविद्व० संखेजजा मागा । सुहुमसंप० सव्वाणं संखेजजभागविद्वि हाणी संखेजजिदमागो । अविद्व० संखेजजा मागा ।

#### एवं भागाभागं समत्तं

# परिमाणं

ह१६. परिमाणाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा० चदुदंसणा०-चदुमंज०-पंचंत० असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवड्डि० केविडिया १ अणंता। बेविड्डि-हाणी केव० १ असंखेज्जा। असंखेज्जसुणवड्डि हाणि-अवत्त० केव० १ संखेज्जा। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४-अपचक्खाणा०४-ओरालिय० णाणाव०भंगो। णवरि अवत्त० असंखेज्जा। णिद्दा-पचला-पचक्खाणा०४-भय०-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवड्डि० अणंता। बेविड्डि-हाणि केव० १ असंखेज्जा। अवत्त० संखेज्जा। तिण्णिआयु० दोपदा० असंखेज्जा। तिरिक्खायु० दोपदा अणंता।

हिश्द. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रोर पाँच अन्तरायकी संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात श्रीर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । अवस्थितपद्के बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपद्के बन्धक जीव संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपद्के बन्धक जीव संख्यात भागहानिक बन्धक जीव संख्यात भागहानिक बन्धक जीव संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अवस्थितपद्के बन्धक जीव संख्यात वहुभाग प्रमाण हैं ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुन्त्रा।

#### परिमाण

ह १६. परिमाणानुगमकी अपेका निर्देश दो प्रकारका है— ओघ और आदेश। आघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यात भागष्टिंद्ध, असंख्यात भागद्दिन और अवस्थितपद्के बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । स्त्यानगृद्धि तीन, मिण्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, अप्रत्याख्यानावरण चार और औदारिक शरीरका भंग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता हैं कि अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव असंख्यात हैं । निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण चार, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, उपघात और निर्माणकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्त हैं । दो वृद्धि और दो हानि पदेंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । तीन

वैउन्वियछकं तिण्णिबहु-हाणि-अवद्वि०-अवत्त० केव० १ असंखेज्जा । आहारदुगं तिण्णिबहु-हाणि-अवद्वि०-अवत्त० केव० १ संखेजा । तित्थय तिण्णिबहु-हाणि-अवद्वि० असंखेजा । अवत्त० संखेजा । सेसाणं असंखेजागाबहु-हाणि-अवद्वि० केव० १ अणंता । सेसपदा केव० १ असंखेजा । एवं ओघमंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि०-ओरालि-यमि०-णवुं स०-कोघादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि-आहारग ति । णवरि ओरालियमि० देवगदिपंचग० तिण्णिबहु-हा०-अबद्वि० केव० १ संखेजा । सेसाणं पि किंचि विसेसो णाद्व्वो ।

- ६२०. णिरएसु मणुसायु० दोपदा तित्थय० अवत्त० संखेज्जा । सेसाणं सन्वपदा असंखेज्जा । एवं सन्वणेरइय-देवाणं वेउवि०। णवरि सन्बद्धे संखेजा ।
- ६२१. सन्वपंचिंदियतिरिक्ख० सन्वपगदीणं सन्वपदा असंखेजा । एवं मणुसअपन्जत्त-सन्वविगिर्लिदि०-सन्वपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बाद्रवणप्पदिपत्ते०-पंचिंदिय-तसअपज्ञत्त-वेउन्वियमि०-विभंग०।
  - ६२२. मणुसेसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-

श्रायुत्रों के दो पदों के बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। तिर्यञ्चायुके दो पदों के बन्धक जीव श्रमन्त हैं। विकिथिक छहकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रीर श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हें? श्रसंख्यात हैं। श्राहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रीर श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। तीर्थकरकी तीन वृद्धि, तीन हानि और श्रवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात हैं। श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं। श्रेष प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, श्रमंख्यात भागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं? अनन्त हैं। शेष पदोंके बन्धक जीव कितने हैं? श्रमंख्यात हैं। इसी प्रकार श्रोधके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रोदारि काययोगी, श्रोदारिकिमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रवाज्ञानी, श्रमंयत, श्रचचुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, श्रमव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि श्रोदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपश्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर श्रवस्थतपदके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। शेषमें भी कुछ विशेषता जाननी चाहिये।

हर०. नारिकयोंमें मनुष्यायुके दो पदोंके और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी, देव, और वैक्रियिककाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं।

हरश. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथवी कायिक, सब जलकायिक, सब अप्निकायिक, सब वायुकायिक, बादर वनस्पित कायिक प्रत्येकशरीर, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और विभङ्गज्ञानी जीवोंमें जानना चाहिये।

६२२. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसरारीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी तीन-

वणा०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० केव० १ असंखेजा। सेसपदा संखेजजा। दोआयु०-वेउव्वियछ०-आहारदुग-तित्थय० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० अवत्त० संखेजजा। सेसाणं सव्वपदा असंखेज्जा। णविर साद०-जस०-उचा० असंखेजगु-णवड्डि-हाणी केव० १ संखेज्जा। मणुसपज्ज०-मणुसिणीमु सव्वपदा संखेजा। एवं एस भंगो आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुदृम०।

६२३. सन्वएइंदिय वणप्कदि-णियोदेसु मणुसायुगस्स दोपदा असंखेन्जा । सेसाणं सन्वपदा अणंता ।

हरश. पंचिदिय-तस०२ पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० असंखेजगुणविद्धि-हाणी-अवत्त० केव० १ संखेज्जा । सेसपदा असंखेजा । णिदा-पचला-भय-दु०-पच-क्खाणा०४-तेजइगादिणव-तित्थय० अवत्त० केव० १ संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा । आहारदुगं ओघं । सेसाणं सन्वपगदीणं सन्वपदा केव० १ असंखेज्जा । एवं पंच-मण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खुदं०-सण्णि ति । णवरि इत्थि० तित्थय० सन्वपदा संखेज्जा० ।

९२५. कम्मइग०-अणाहार० देवगदिपंचगस्स अवट्ठि० केवडिया ? संखेज्जा। सेसाणि अवट्ठि०-अवत्त० केव० ? अणंता। मिच्छत्त० अवत्त० असंखेजा।

वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके वन्धक जीव कितने हैं ? अमंख्यात हैं । शेप पदांके बन्धक जीव संख्यात हैं । दो आयु, वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थद्धर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित, और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेप प्रकृतियों से सब पदों के बन्धक जीव असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि सातावदनीय, यशःकीति और उन्चगोत्रकी असंख्यात गुणदृद्धि और असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियों से सब पदों के बन्धक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार यह भद्ग आहारककाययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूद्मसाम्परायिक संयत जीवों के जानना चाहिये।

६२३. सब एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असन्त हैं।

हिरश्. पक्चे न्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमं पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव िकतने हैं ? संख्यात हैं । शेप पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, प्रत्याख्यानावरण चार, तैजसरारीरादि नौ और तीर्थद्भर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेप पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आहारकद्विकका भन्न आघिके समान हैं । शेप प्रकृतियोंके सब पदोंक बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चज्ञःदर्शनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता हैं कि स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

हिए. कार्मण काययोगी श्रीर अनाहारक जीवोंमें देवगति पञ्चकके स्रवस्थित पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंके अवस्थित श्रीर श्रवक्तत्र्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? श्रनन्त हैं। मिध्यात्वके श्रवक्तत्र्य पदके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं।

१२६. आभि०-सुद्०-ओधि० पंचणा०-चढुदंस०-चढुसंज०-पुरिस०-उचा०-पंचंत० तिण्णिविह्न-हाणि-अविद्वि० असंखेज्जा। असंखेज्जगुणविह्न-हाणि-अवित्त० केव० १ संखेजा। णिद्दा-पचला-पचक्खाणा०४-भय-दु०-देवगिद्-पंचिद्द०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचढु०-वेउव्वि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय० तिण्णिविह्न-हाणि-अविद्वि० असंखेज्जा। अवत्त० संखेज्जा। सादावे०-जस० तिण्णिविह्न-हाणि-अविद्वि०-अवत्त० असंखेज्जा। असंखेज्जगुणविह्न-हाणी संखेजा। असादा०-अपचक्खाणा०४-चढुणोक०-मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो० वज्जिरस०-मणुसाणु०-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० तिण्णि-बिह्नहाणि-अविद्वि०-अवत्त० असंखेज्जा। मणुसायु० दोपदा आहारदुर्ग सन्वपदा संखेज्जा। देवायु० दोपदा असंखेज्जा। एवं ओधिदंस०-सम्मादि०। संजदासंजदे तित्थय० सन्वपदा संखेज्जा। सेसा असंखेजा।

६२७. तेऊए पचक्खाणा०४-देवगदि-तित्थय० अवत्त० संखेज्जा। सेसा असं-खेज्जा। मणुसायु० दोपदा० असंखेज्जा। आहारदुगं ओघं। सेसाणं सव्वपदा असं-खेज्जा। एवं पम्माए वि। सुकाए वि असाद्वे०-थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अट्टक०-छण्णोक०-छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा०-थिरादिपंचयुगल-अजस०-णीचा० तिण्णिवड्डि-

६२६. त्राभिनिवाधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनवरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, उद्धगोत्र और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यात हैं। असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण चार, भय, जुगुप्सा, देव-गति, पंद्धोन्द्रिय जाति, वैकिश्विकशारीर, तैजशशारीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, वैकिथिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगध्यातुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर त्रादेय, निर्माण और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यात हैं। अवक्तञ्य पद्के बन्धक जीव संख्यात हैं। सातावेदनीय और यशःकीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव असंख्यात हैं। असंख्यातगुणवृद्धि श्रीर असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यात हैं। श्रसातावेदनीय, श्रप्रत्याख्यानावरण चार, चार नोकषाय, मनुष्यगति, श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रवृषभनाराच संहनन, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, ग्रुम, अग्रुम और अयशःकीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित, श्रीर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। मनुष्यायुके दो पदों श्रीर श्राहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं। देवायुके दो पदोंके बन्धक जीव ऋसंख्यात हैं। इस्री प्रकार श्रवधिदर्शनी श्रीर सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। संयतासंयत जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव ऋसंख्यात हैं।

६२७. पीत लेश्यावाले जीवोंमें प्रत्याख्यानावरण चार, देवगित श्रीर तीर्थंद्वर प्रकृतिके अव-क्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यात हैं। शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। मनुष्यायुके दोनों ही पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। आहारकद्विकका भङ्ग आयके समान है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये। शुक्तलेश्यावाले जीवोंमें असातावेदतीय, स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, आठ कषाय, छह नो कषाय, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगित, स्थिर आदि पाँच युगल, श्रयशःकीर्ति, और नीच- हाणि-अवट्टि०-अवत्त० असंखेज्जा । सादावे०-जसगि०-उचा० ओधिमंगो । दोआयु०-आहारदुग० मणुसिमंगो । सेसाणं असंखेज्जगुणवट्टि-हाणि-अवत्त० संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा ।

हर८, खइग० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज-पुरिस-उचा०-पंचंत-सादादिवारसओधि-मंगो । दोआयु०-आहारदुगं सन्वपदा संखेन्जा । सेसाणं अवत्त० संखेन्जा । सेसपदा असंखेन्जा । वेदगे सादादिवारस-अपचक्खाणा०४-मणुसगदिपंचग० तिण्णिवड्डि हाणि-अवड्डि०-अबत्त० असंखेन्जा । सेसाणं अवत्त० संखेन्जा । सेसाणं सन्वपदा असंखेन्जा । उवसम० पंचणा चदुदंस-चदुसंज-पुरिस-उचा० ओधिभंगो । सादावे० जसिग० अमंखेन्जगणवड्डि-हाणी-संखेन्जा । सेसं असंखेन्जा । असादादिदस०-अपचक्खाणा०४ सन्वपदा असंखेन्जा । आहारदुग-तित्थय० सन्वपदा संखेन्जा । सेसाणं पगदीणं अवत्त० संखेन्जा । सेमं० असंखेन्जा । सामामि०, सन्विसं सन्वपदा असंखेन्जा । सम्मामि०, सन्विसं सन्वपदा असंखेन्जा ।

#### एवं परिमाणं समत्तं।

गोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रीर अवक्तत्र्य पद्के वन्धक जीव असंख्यात हैं। सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगात्रका भङ्ग श्रवधिज्ञानी जीवांक समान है। दो श्रायु और आहारकद्विकका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है। शेप प्रकृतियोंकी श्रसंख्यात गुणवृद्धि, श्रसंख्यात गुणवृद्धि, श्रसंख्यात गुणवृद्धि, श्रसंख्यात गुणवृद्धि, श्रसंख्यात गुणवृद्धि, श्रसंख्यात हैं।

हरह. चायिक संन्यरिष्ठ जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार मंज्यलन, पुरुप-वेद, उच्चगोत्र पाँच अन्तराय और साता आदिक पाँच प्रकृतियोंका मङ्ग अविधिज्ञानी जीवोंक समान है। दो आयु और आहारकि इक्कि सब पदोंके वन्धक जीव संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंक अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंक अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यात हैं। शेष पदोंके वन्धक जीव असंख्यात हैं। वेदकमम्यग्दृष्टि जीवोंमें साता आदिक बारह, अप्रत्याख्यानावरण चार और मनुष्यगित पञ्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव असंख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंक अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंक अवक्वव्यपद्के बन्धक जीव असंख्यात हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पुरुपवेद और उच्चगात्रका मङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। सातावेदनीय और वशाकीर्तिकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणवृत्विक और अप्रत्याख्यानावरण चारके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। अप्रात्तावेदनीय आदि दम और अप्रत्याख्यानावरण चारके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। श्राहारकद्विक और तिर्थकर प्रकृतिक सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। शाहारकद्विक और तिर्थकर प्रकृतिक सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मनुष्यायुक दो पदोंक वन्धक जीव संख्यात हैं। शेष सब प्रकृतियोंके सव पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। सम्यग्निक्याहिष्ट जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं।

# खेत्तं

हर९, खेत्राणुगमेण दुवि०-श्रोघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंजं-पंचंत० असंखेज्ज-भागविद्ध-हाणि-अविद्ध० केविड खेते ? सव्वलोगे। सेसपदा लोगस्स असंखेज्जिदिभागे। पंचदंस०-मिच्छ० बारसक०-भय-दुगुं०-तेजइगादिणव०णाणावरणभंगो। सादावे०-पुरिस०-जस०-उचा० असंखेज्जभागविद्ध-हाणि अविद्ध०-अवत्त० सव्वलोगे। सेसपदा लोगस्स असंखेज्जिदिभागे। तिण्णिआयु०-वेउव्वियछ०-आहारदुग-तित्थय० सव्वपदा लोगस्स असंखे०। तिरिक्खायु० दोपदा केविड खेते ? सव्वलोगे। सेसाणं असंखेज्जभागविद्ध-हाणि-अविद्ध०-अवत्त० सव्वलोगे। दोविद्ध-हाणी खोगस्स असंखे०। एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियिम०-णवंस०-कोघादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहा-रग ति। तं पि खेत्रं ओघेण साधेदव्वं।

६३०. एइंदिय-सुहुमएइंदिय-पन्जत्तापन्जत्ता पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं सुहुम-पन्जत्त-अपन्जत्त-वणप्फदि-णियोद० तेसिं च सुहुम पन्जत्तापन्जत्ताणं मणुसायु० दोपदा लोगस्स असंखे०। सेसाणं सन्वपगदीणं सन्वपदा सन्वलोगे। सन्ववादरेइंदिए

### क्षेत्र

हरह. क्षेत्रानुगमकी अपेता निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। श्रोघसे पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना चेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण तेत्र है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कषाय, भय, जुगुण्सा और तैजसशारीरादि नौ प्रकृतियोंका भंग ज्ञानावरणक समान है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण तेत्र है । तीन आयु, वैकियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थकर प्रकृतिके सब पदोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण तेत्र है । तीन आयु, वैकियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थकर प्रकृतिके सब पदोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण तेत्र है । तीन आयु, वैकियिक छह, आहारकद्विक और तिकत्मा तेत्र है । सब लोक क्षेत्र है । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका सब लोक तेत्र है । दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण तेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्थक्क, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कंषायवाले, मत्यज्ञानी, अताज्ञानी, असंयत, अचजुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । यह तेत्र भी ओघके समान साध लेना चाहिये ।

ह्इ०. एकेन्द्रिय, सूक्तम एकेन्द्रिय, उनके पर्याप्त और अपर्याप्त पृथिवीकायिक, जलकायिक, आफ्रिकायिक, वायुकायिक तथा इनके सूक्त्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, निगोद तथा इनके सूक्त्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायुके दो पदोंका देत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंका देत्र सब लोक है। सब बाद्र एकेन्द्रिय जीवोंमें

धुनिगाणं असंखेजजभागविद्ध-हाणि-अविद्धि० सन्वलो० । सादादिद्म० एक्कविद्ध-हाणि-अविद्धि०-अवत्त० सन्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-चदु जादि-पंचसंठा-ओरालि०अंगो० छस्संघ०-आदाउजजो०-दोविहा० तस-बादर-सुभग-दोसर० आदेजज० जसगि० एक्कविद्ध-हाणि-अविद्धि०-अवत्त० केविद्ध खेते १ लोग० संखेजज० । णवुंस० एइंदि०-हंड०-पर०- उस्सा-०थावर-सुहुम-पज्जत्त अपज्जत्त-पत्तेय०-साधार -दूभग०-अणादे० अजस० एक्क-विद्ध-हाणि-अविद्धि० सन्वलो० । अवत्त० लोग० संखेजज० । तिरिक्खायु० दोपदा लोग० संखेजज० । मणुसायु० दोपदा लोग० संखेजज० । मणुसायु० दोपदा ओघं । तिरिक्खग०-जिरिक्खाणु० णीचा० एक्कविद्ध-हाणि-अविद्ध०-अवत्त० लोग० असंखे० । मणुसगइदुग०-उचा० एक्कविद्ध-हाणि-अविद्ध०-अवत्त० लोग० असंखे० । मणुसगइदुग०-उचा० एक्कविद्ध-हाणि-अविद्ध०-अवत्त० लोग० असंखे० । प्रवं वादरवाउ० बादरवाउ० अपज्ज० । णविरिक्खगइतिगं धुवं कादव्वं ।

९३१. बादरपुढवि०-आउ०- तेउ० तेसिं च अपज्ज० धुविगाणं एकविड्डि-हाणि-अविड्डि०-सादादिदसण्णं एकविड्डि-हाणि-अविड्डि०-अवत्त० सन्वलो०। णवुंस०-तिरिक्खग०- एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर-सुदुम पञ्जत्तापज्ज० पत्तेय०-साधार०- दुभग०-अणादे०-अजस०-णीचा० एकविड्डि-हाणि-अविड्डि० सन्वलो०। अवत्त० लो०

ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी ऋसंख्यात भागष्टाद्ध, ऋसंख्यात भागहानि और अर्वास्थनपद्के बन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र है। साता ऋादि दस प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका सब लोक तेत्र है। स्त्रीवद, पुरुपवद, चार जाति, पाँच संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, उद्योत, दो विहायागित, त्रम, वादर, मुभा, दो स्वर, श्रादेय श्रीर यशःकीर्तिकी एक वृद्धि, एक हानि, श्रवस्थिन और श्रवक्तव्यपदक वन्धक जीवांका कितना चेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है। नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड-संस्थान, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूदम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय श्रीर श्रयशःकीर्तिकी एक वृद्धि, एक हानि श्रीर श्रवस्थितपदके बन्धक जीवांका सब लाक वंत्र है। अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण त्रेत्र है। तिर्यक्रायुके दो पद्कि बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है। मनुष्यायुके दो पदोंक बन्धक जीवोंका श्रोघके समान चेत्र है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर नीचगात्रकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है। मनुष्य-गतिद्विक, श्रौर उच्चगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि, श्रवस्थित श्रोर श्रवक्तव्यपद्क बन्धक जीवोंका लोकके ऋसंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र हैं। इसी प्रकार बादर वायुकायिक और बादर वायुकायिक त्रपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेपता है कि इनमें तिर्यक्रगति त्रिकको ध्रव करना चाहिये।

&३१. बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक श्रोर बादर श्रिप्तकायिक तथा इनके अपर्याप्तक जीवोंमें धुक्वन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि श्रोर श्रवस्थितपदके बन्धक जीवोंका तथा साता श्रादि दस प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, श्रवस्थित श्रोर श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका सब लोक त्रेत्र हैं। नपुंसकवेद, तिर्थेश्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्थेश्चगत्यानुपूर्वी, परधात उच्छास, स्थावर, सूद्म, पर्याप्त, श्रपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, श्रनादेय, श्रयशःक्रीति श्रौर निचगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि श्रौर श्रवस्थितपदके बन्धक जीवोंका सब लोक त्रेत्र है। अवक्तव्य

असंखे० । सेसाणं सन्वपगदीणं सन्वपवदा लो० असंखे० । एवं ।बाद्रवणप्फदि-णियोद-पज्जत्त-अपज्जत्त बाद्रवणप्फदिपत्तेय० तेसिं अपज्जत्त० ।

९३२. सम्मइ० अणाहारगेसु देवगइपंचगस्स सन्वपदा लो असं०। सेसाणं सन्व-पगदीणं सन्वपदा सन्वलो०। सेसाणं णिरयादि याव सण्णि ति संखेज्ज-असंखेज्ज-जीविगाणं सन्वासि पगदीणं सन्वपदा लोगस्स असंखेज्ज०।

#### एवं खेत्तं समत्तं।

## फोसणं

६३३. फोससाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०।ओघे० पंचणा०-चढुदंसणा-चढुसंज०-पंचंत० असंखेजभागविह्न-हाणि अविद्वि०बंधगेहि केविडियं खेत्तं फोसिदं १ सव्वलो०। बेविड्डि-हाणि० लोग० असंखे० अद्वचो० सव्वलोगो वा। असंखेजगुणविद्धि-हाणि-अवत्त० लो० असंखे०। थीणगिद्धि०३-अणंताणुवंधि०४ अवत्त० अवद्वचोह्स०। सेसपदा णाणावरणभंगो। णिद्दा-पचला-पचक्खाणा०४-भय०-दु० तेजइगादिणव० अवत्त० लोग० असंखेज्ज०। सेसपदा णणावरणभंगो। सादावे० अवत्त० सव्वलो०। सेसपदा णाणा-

पदके वन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है। शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है। इसी प्रकार बादर वनस्पतिकायिक, निगोद और इनके पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये।

हर. कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति पञ्चकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है। शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी मार्गणातक संख्यात और असंख्यात जीव राशि-वाली मार्गणात्रोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

#### इसप्रकार चेत्र समाप्त हुआ। स्पर्धन

ह३३. स्पर्शनानुग्नमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। आघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यातभाग हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि और दो हानियोंके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यात वेंन्भाग प्रमाण, कुछ काम आठबटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि, क्रसंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने लोकसे असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्यानगृद्धि तीन और अनन्तानुबन्धी चारके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञाना-वरणके समान है । निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण चार, भय, जुगुप्सा और तैजसशरीरादि नौ प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीयके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने

वरणभंगो । असादादिदस० अवत्त० सन्वलो० । सेसं णाणावरणभंगो । मिन्छ० अवत्त० अट्ट-बारह० । सेसं णाणावरणभंगो । अपचक्खाणा०४ अवत्त० छन्चोद० । सेसाणं णाणा-वरणभंगो । इत्थिवे०-पंचिदि० पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्सं०-दोविहा०-तस-सुभग्-दोसर-आदेय० असंखेज्जभागविह्न-हाणि अविद्ध०-अवत्त० सन्वलो० । दोविद्ध-हाणी०लो० असंखे० अट्ट-बारहचो० । पुरिसवे० दोविह्ध-हाणी इत्थिवेदभंगो । सेसपदा सादभंगो । णवुंम०-तिरिक्खग०-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर-पज्जत्त-पत्ते०द्भ०-अणादे० '-णीचा० एक्कविद्ध-हाणि-अविद्ध०-अवत्त० सन्वलो० । दोविद्ध-हाणि० अट्टचोद० सन्वलो० । णिरय-देवायु० दोपदा खेत्त० । तिरिक्खायु० दोपदा सन्धलो० । मणुसायु० दोपदा अट्टचोद० सन्वलो० । णिरय-देवगिद-दोआणु० तिष्णिविद्ध-हाणि-अविद्ध० छन्चोद० । अवत्त० खेत्त० । मणुसग०-मणुसाणु०-आदाव० एक्कविद्ध-हाणि-अविद्ध० अवत्त० सन्वलो० । दोविद्ध-हाणि०-अट्टाव० । वेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि० दोविद्ध-हाणि-अविद्ध-हाणि० अट्टचोद० । सन्वलो० । दोविद्ध-हाणि०-अट्टाव० सन्वलो० । सन्वललो० । सन्तलाव० सन्वललो० । सन्वललाव० सन्वललो० । सन्वललाव० सन्वललाव

सब लोक देत्रका स्पर्शनिकया है। शेप पदोंका भद्ग ज्ञानायरणके समान है। असानांतदनीय आदि दस प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके वन्यक जीवोंने सब लाक सेवका स्परांत किया है। शेप पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समात है। मिश्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम वारहवटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंका भन्न ज्ञानावरणके समान है। अप्रत्याख्यानायरण चारके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवीने कुछ कम छःवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंका भन्न ज्ञानावरणके समान है। स्त्रावद, पर्ख्वान्द्रय जाति, पाँच संस्थान, अौदारिक आङ्गोपाङ, छह संहनन, दो बिहायागित, त्रम, सुभग, दो स्वर और आदेयकी असंख्यात भागवृद्धि असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तर्य पदके बन्धक जीवोंने सब लोक दोत्रका स्परान किया है। दो बुद्धि श्रोर दो हानियांके वन्यक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रभाण, कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम बारहवटे चौदह राजु तंत्रका स्पर्शन किया है। पुरुपवेदकी दो वृद्धि और दो हानियोंका भक्त स्त्रीवेदके समान है। शेप पदांका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। नपुसंकवेद, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, तिर्य-ब्बगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग अनादेय और नीचगात्रकी एक वृद्धि एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने सब लाक चेत्रका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि और दो हानियोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सव लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। नरकायु श्रौर देवायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका स्परान चेत्रके समान है। तिर्भक्तायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है। मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लांक है। नरकगति, देवगति और दा आनुपूर्वीकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवांका स्पर्शन कुछ कम छह-बटे चौदह राजु है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। मनुष्यगति, मनु-ष्यगत्यानुपूर्वी, और त्रातपकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तन्य पद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है। दो बुद्धि श्रोर दो हानियोंक वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु है। द्वीन्द्रिय जाति, त्रिन्द्रिय जाति श्रौर चतुरिन्द्रिय जातिकी दो वृद्धि

१ मूछप्रतौ अणादे० अज्ञस० णीचा० इति पाठः ।

असं०। सेसं णाणावरणभंगो। वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगोवंग० सव्वपदा केव० फो० १ लो० असं०भा० बारहचोद्दस० देस्०। अवत्त० खेतं०। ओरालि० अवत्त० बारह०। सेसपदा तिरिक्खगदिभंगो। आहारदुगं खेतं०। उज्जो०-बादर०-जस० दोवड्डि-हा० अद्व तेरह०। सेसं सादभंगो। सुहुम-अपज्ञ०-साधार० दोवड्डि-हा० लो० असंखेज्ञ० सव्वलो०। सेसं तिरिक्खगदिभंगो। तित्थय० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि० अद्वलो०। अवत्त० खेत्त०। उच्चा० असंखेजभागवड्डि-हाणि-अवद्वि०-अवत्त० सव्वलो०। बेवड्डि-हाणि० अद्वलोद०। असंखेजभागवड्डि-हाणि० अवत्त०। एवं ओघभंगो कायजोगि-कोधादि०४-अचक्खुदं० भवसि०-आहारग ति।

६३४. णेरइयस धुनिगाणं तिण्णिनिङ्ग हाणि अविष्ठि० सादादिबारस-उङ्गी० सन्त्रपदा छचोइ० । दोआयु०-मणुसगिददुग-तित्थय०-उचा० सन्त्रपदा खेत्त० । मिन्छत्त० अवत्त० पंचचोइस० । सेसाणं अवत्त० खेत्तभंगो । सेसाणं सन्त्रपदा छचोइ० । एवं सन्त्रणेरइगाणं

त्रौर दो हानियोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्ञानावरणके समान है। वैक्रियिक शरीर और वैक्रियक ब्राङ्गोपाङ्गके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्याववें भागप्रमाण और कुछ कम बारहबटे चौदह राजु नेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदका भङ्ग नेत्रके समान है। श्रीदा-रिकशरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहबटे चौदह राज नेत्रका स्वर्शन किया है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग तिर्यञ्चगितके समान है। आहार रुद्धिकका भङ्ग जेवके समान है। उद्योत, बादर और यशःकीर्तिकी दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ-बटे छौदह राजु श्रौर कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंका भक्क सातावेदनीयके समान है। सूचम, अपर्याप्त और साधारणकी दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण श्रौर सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंका भक्क तिर्यञ्चगतिके समान है। तीर्थक्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम त्राठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। त्रावक्तज्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। उच्चगोत्रकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अव-स्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यात-गुणवृद्धि त्रौर असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। इसीप्रकार त्रोघके समान काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचजुदर्शनी, भव्य श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिये।

हर्थः नारिकयों में ध्रुववन्धवाली प्रकृतियों की तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पद्के बन्धक जीवोंने तथा सातात्रादि बारह और उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह्वटे चौदह राजु नेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगतिद्धिक, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन नेत्रके समान है। मिध्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँचवटे चौदह राजु नेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन नेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह्वटे

अप्पप्पणी फोसणं काद्व्वं।

ह ३५. तिरिक्खेस धुनिगाणं एक बहु-हाणि-अबिह ० सन्बलो० । बेबिहु हा० लो० असं० सन्बलो० । सादादिएकारह० एक बहु-हाणि-अबिह ०-अबत्त० सन्बलो० । बेबिहु-हा० लो० असं० सन्बलो० । थीणिगिद्धि०३—अहक० अबत्त० खेत्त० । मिन्छ० अवत्त० सन्बलो६० । सेसपदा सादभंगो । इत्थिवे० बेबिहु-हा० दिहुचो६० । सेसाणं सादभंगो । पुरिस०-समचदु०-दोबिहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० दोबिहु-हाणि लो० असं० छचो६० । सेसं इत्थिवेदभंगो । णवंस०-तिरिक्खग०-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाण०-पर० उस्सा०-थावर-सुदृम-पञ्जत्तापञ्जत-पत्तेय-साधार०-द्भग०-अणादे०-णीचागो० दोबिहु-हा० लो० असं० सन्बलो० । अवत्त० खेत्त० । सेसं सादभंगो । णिरय-देवायु०-वेडिव्यिछ० ओघं । तिरिक्खायु० खेत्तभंगो । मणुसायुगस्स दोपदा लो० असंखे० सन्बलो० । मणुसगदिदुग-तिणिजादि—चदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-आदाव० दोबिहु-हाणि० लाग० असंखेञ० । सेसं सादभंगो । उज्जोव-बादर-जसिगत्ति० दोबिहु-हाणी सत्तचो६० । णवरि

चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार सव नारिकयों के अपना अपना स्पर्शन करना चाहिये।

६३५. तिर्येक्कोंमें ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि ऋषिर अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। साता आदि ग्यारह प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित श्रीर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। दो युद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने लोकके अमंख्यातर्वमाग प्रमाण श्रीर सव लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धि तीन श्रीर श्राठ कपायके श्रवक्तात्र पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चोत्रके समान है। मिश्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सातावेदनीयके समान है। स्त्रीत्रेदकी दो वृद्धि श्रौर दो हानिके वन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। पुरुपवेद, समचतुरस्रसंस्थान, दो विहायोगित, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी दो वृद्धि श्रीर दो हानिके बम्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवेंभागप्रमाण और कुछ कम छहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। नपुंसकवेद, तिर्येख्यगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, स्थावर, सूदम, पर्याप्त, ऋपर्याप्त, प्रस्येक, साधारण, दुर्भग, श्रानादेय श्रीर नीचगोत्रकी दो वृद्धि, दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके श्रासंख्यातवें भाग प्रमाण श्रीर सत्र लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तज्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन स्नेत्रके समान है। होर पदोंका भन्न सातावेदनीय के समान है। नरकायु, देवायु ऋौर वैकियिक छदका भन्न श्रीयके समान है। तिर्यश्रायुका भङ्ग चोत्रके समान है। मनुष्यायुके दो पदों के बन्धक जीवोंने लोक के असं उपातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगतिद्विक, तीन जाति, चार संस्थान, ऋौदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन ऋौर आतपकी दंा वृद्धि ऋौर दो हानिके बन्यक जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेर भक्न सातावे-दनीयके समान है। उद्योत, बादर और यशःकीर्तिकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने

बादरे तेरह० । पंचंदि०—तस० दोवड्डि-हाणी० लो० असंखेज्ज० बारहचोद० । ओरालि० दोवड्डि-हाणि०सन्बेसि अणंतजीवाणं असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० सन्वलो० । ओरालियसरीर० अवत्तन्वं खेत्त० ।

९३६. पंचिंदियतिरिक्ख०३ ध्रुविगाणं तिण्णिविङ्ग-हाणि-अविद्वि० लोग० असंखे० सन्वलो० । थोणिगिद्धि०३—मिन्छ०-अद्वक०-णवुंसग०-तिरिक्खग०-एइंदि०-ओरालि०-इंड०-तिरिक्खाण०-परघा०-उस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जतापज्ञत-पत्ते० साधार० दूभग०-अणादे०-अजस० णीचा० तिण्णिविङ्ग-हाणि-अविद्वि० लोग० असंखे० सन्वलो० । अवत्त० खेत्त० । णविर मिन्छ०-अजस० अवत्त० सत्तचोह० । इत्थिवे० अवत्त० खेत्त० । सेसं दिवङ्गचोह्स० । सादादिदस० सन्वपदा लोगस्स असंखे० सन्वलो० । पुरिसवे०-णिरय-देवगदि-समचदु०-दोआणु० दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० अवत्त० खेत्त० । सेस-पदा छचोह० । चदुआयु० खेत्त० । मणुसगदि-तिण्णिजादि-चदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-आदाव० सन्वपदा खेत्त० । पंचिंदि०-वेउन्तिय०-बेउन्वियअंगो०-तस० अवत्त० खेत्त० । सेसपदा बारहचोह० । उज्जो०-जस० सन्वपदा सत्तचोह० । बादर० अवत्त० खेत्त० । सेसपदा बारहचोह० । उज्जो०-जस० सन्वपदा सत्तचोह० । बादर० अवत्त०

कुछ कम सातबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि बादर प्रकृतिकी श्रापेक्षा कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चेन्द्रियजाित और त्रसकी दो वृद्धि और दो हािनयों के बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और बारहबटे चौदह राजुचेत्रका स्पर्शन किया है। औदािरक शरीरकी दो वृद्धि और दो हािन तथा सब अनन्त जीवोंके असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भाग हािन, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। औदािरकशरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने स्व लोक

६३६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पद के बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सबलोक चेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, त्राठ कषाय, नपुंसक वेद, तिर्यक्रगति, एकन्द्रियजाति, त्रौदारिक शरीर, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूद्रम, पर्याप्त, त्रपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित-पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण श्रौर सब लोक त्तेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व श्रौर श्रयशाःकीर्तिके श्रवक्तव्यपदंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेदके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। शेष स्पर्शन कुछ कम डेद्बटे चौदह राजु है। साता त्रादि दस प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातेवें भाग-प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेद, नरकगति, देवगति, समचतुरस्त्रसंस्थान, दो त्रानुपूर्वी, दो विहायोगित, सुभग, दो स्वर, त्रादेय और उच्चगोत्रके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छहबटे चौद्द राजु है। चार त्रायुत्रोंका भङ्ग चेत्रके समान है। मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, श्रौदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन और त्रातपके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन न्नेत्रके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग श्रोर त्रसके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन च्रेत्रके समान है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत श्रौर यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन

खेत्तमंगो । सेसपदा तेरहचोह० ।

् ६३७, पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तगेसु धुविगाणं तिण्णिबहु-हाणि-अबद्धि० लोग० असंखे० सव्वलो० । सादादिदस० सव्वपदा लोग० असंखे० सव्वलो० । णवुंस०-तिरिक्खाण०-एइंदि०-हुंडसं०-तिरिक्खाण०-परघादुस्सा०-थावर-सहम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय०-साधार०-दूभग-अणादे०-णीचा० अवत्त० खेत्त० । सेसपदा लोग० असंखे० सव्वलो० । उज्जो०-जसगि० सव्वपदा सत्तचोद्द० । बाद्र० अवत्त० खेत्त० । सेसपदा सत्तचोद्द० । अज० अवत्त० सत्तचो० । सेसं णवुंसगभंगो । सेसाणं सव्वपदा खोत्त० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगलिदि ०-पंचिंदिय-तसअपज्ज०-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउकाइयपज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्तेयपज्जत्त ति ।

६३८. मणुस०३ धुवियाणं असंखोज्जगुणवड्डि-हाणि-अवत्त० खोत्त०। सेसाणं च पंचिंदियतिरिक्खभंगो। तसपगदीणं खोत्त०।

६३६. देवेसु धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० सादादिवारस०-मिच्छ० उन्जीव० सन्वपदा अट्ट-णवचोदसमागा वा देस्रणा। इत्थिवे०-पुरिसवे०-तिरिक्खायु०-मणुसायु०-

किया है। बादर प्रकृतिके अवक्त व्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन सेत्रके समान है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरहबटे चोदह राजु सेत्रका स्पर्शन किया है।

६३७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकांमं ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितपदके बन्धक जीवोंने लोककं श्रसंख्यातवें भागप्रमाण और सवलोक देत्रका स्पर्शन किया है। साता आदि दस प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यानवें भागप्रमाण श्रौर सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। नपुंसकवंद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उन्ध्वास, स्थावर, सूद्धम, पर्याप्त, श्रप्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय श्रौर नीचगोत्रके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। रोप पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण श्रोर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्यात, श्रौर यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। वादर प्रकृतिके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन किया है। श्रयशःकीर्तिके प्रवृत्तियोंके सब पदोंक वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चीन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रस श्रायाप्त, बादरप्रथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये।

६३८. मनुष्यित्रकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी ऋसंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग चेत्रके समान हैं। शेप पदोंका भङ्ग पर्ख्वोन्द्रय तिर्यक्कोंके समान हैं। त्रस प्रकृतियोंका भङ्ग चेत्रके समान है।

६३९. देवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर अवस्थितपद्के बन्धक जीवोंने तथा साता आदि बारह, मिथ्यात्व श्रीर उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढे चौदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्नीवद, पुरुपवद,

मणुसगदि-पंचिंदिय०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छम्संघ०-मणुसाणु०-'आदाव०-दोवि-हा०-तस-सुभग-दोसर आदेज्ज०-तित्थय० उचा० सन्त्रपदा अट्टचोह०। सेसपगदीणं अवत्त० अट्टचो०। सेसपदा अट्ट-णवचोइ०। एवं सन्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदन्वं।

६४०. एइंदिय-वणफिदि-णियोद पुढवीकाइय-आउ०-तेउ०-वाउ०-सव्वसुहुमाणं मणुसायु० तिरिक्खोघं । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वलो० । बादरएइंदियपज्जत्त-अपज्ज० चुिवगाणं सादादीण दस० च सव्वपदा सव्वलो० । इत्थिवे०-पुरिस०-चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-आदाव-दोविहा०-तस सुभग दोसर आदेज्ज० , सव्वपदा लोगस्स संखेज्जिदिभागो । णवुं स०-एइंदि० हुंडसं० परघा० उस्सा०-थावर सुहुम-पज्जत्त अपज्ज०-पत्तेय०-साधार०-दूभग० अणादे० एकविह्न-हाणि-अविद्वि० सव्वलो० । अवत्त० लो० असंखे० । दोआयु०-मणुसगदिदुग-उचा० सव्वपदा खेत्त० । तिरिक्खगदितिगं अवत्त० लोग० असंखे० । सेसपदा असादमंगो । बादर उज्जो० जसगि० सव्वपदा सत्त्वोह० । णविर बादर-अवत्त० खेत० । अजस० अवत० सत्त्वोह० । सेसपदा सव्वलो० । एवं

तिर्यक्रायु, मनुष्यायु, मनुष्यगित, पश्चेन्द्रियजाित, पाँच संस्थान, श्रोदािरिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रातप, दो विहायोगिति, त्रस, सुभग, दो स्वर, श्रादेय, तीर्थकर और उच्चगोत्रके सव पदोंक वन्धक जीवोंने छुछ कम श्राठवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंके श्रवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने छुछ कम आठवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके वन्धक जीवोंने छुछ कम श्राठवटे चौदह राजु श्रोर छुछ कम नौवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवोंके श्रपना श्रपना स्पर्शन जानना चाहिये।

६४०. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुका-यिक श्रौर सब सुद्दम जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्जोंके समानहै । शेव सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्परांन किया है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर वादर एकेन्द्रिय श्रपर्याप्त जीवोंमें ध्रवबन्यवाली प्रकृतियाँ और साता त्रादिद्स प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार जाति, पाँच संस्थान, त्रादारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, दो विहायोगित. त्रस, सुभग, दो स्वर, श्रौर श्रादेयके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण चेंत्रका स्पर्शन किया है। न्पुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड-संस्थान, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूच्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग और अनादेयकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थितपद्के बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण च्रेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु मनुष्यगतिद्विक त्रौर उच्चगात्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके सैमान है। तिर्थक्कगतित्रिकके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग्रप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पर्ेंके बन्धक जीवोंका भङ्ग असातावेदनीयके समान है। बादर, उद्योत और यशः कीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि बादरके अवक्तज्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अँगशःकीर्तिके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार बादर-

१ मूलप्रतौ मणुसायु ० आदाव-इति पाठः ।

बादरबाउका० बादरवाउकाइयअपज्जत्त । बादरपुढवी०-आउका०-तेउका० तेसिं बादर-अपज्जत्त बादरवणप्कदिपत्तेय०अपज्जत्त वादरएइंदियभंगो । णवरि जम्हि लोगस्स संखेजजदिभागो तम्हि लोगस्स असंखेजजदिभागो कादन्वो ।

९४१. पंचिदिय तस०२ पंचणा० चतुदंस० चतुसंज० पंचंतराइगाणं तिण्णिवड्डि हाणि० अद्वचोद्द० सन्वलो० । असंखेज्जगुणवड्डि-हाणि-अवत्त० खेत्त मंगो । थीणगिद्धि० ३ मिच्छ० अणंताणुबंधि०४ — णवुं स० — तिरिक्खग० प्रंदि० हुंड्सं० विरिक्खाणु० - थावर — दूमग-अणादे० णीचा० तिण्णिवड्डि हाणि - अविडि० अद्वचोद्द० सन्वलो० । अवत्त० अद्वचोद्द० । णवि मिच्छ० अवत्त० अद्वचारहचोद्दस० । णिद्दा - पचला - भय - दुर्गुं० तेजइगा विण्य - परघादुस्सा० पज्जत्त पत्ते० अवत्त० खेत्त मंगो । तिण्णिवड्डि हाणि - अवद्वि० अद्वचोद्द० सन्वलो० । सादावे० तिण्णिवड्डि हाणि - अवद्वि० - अवत्त० अद्वचोद्द० सन्वलो० । असंखे ज्जगुणवड्डि - हाणी खेत्त० । असादादिदस० तिण्णिवड्डि - हाणि - अवद्वि० - अवत्व० अद्वचोद्द० सन्वलो० । णवि अजसिन अवत्व० अद्वचेद० विण्यवड्डि - हाणि - अवविक्लाणा० सन्वपदा पाणावरणमंगो । णवि अवत्त० अवत्त० अद्वचेद० । इत्थि० - पंचसंठा० - ओराठि० अंगो० —

वायुकायिक और बादरवायुकायिक अपर्याप्त जीवोंक जानना चाहिये। बादर प्रथिधीकायिक, बादर जलकायिक और वादर अप्रिकायिक तथा उनके वादर अपर्याप्त और बादरवनस्मितकायिक प्रत्येक अपर्याप्त जीवोंका भक्क बादर एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि जहाँ लोकका संख्यातवाँ भाग करना चाहिये।

६४१. पश्चेद्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रीर पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि श्रीर तीन हानि पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राज् श्रीर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रसंख्यात गुणवृद्धि, श्रसंख्यात गुणहानि श्रीर श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग च्रेत्रके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवंद तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय श्रौर नीच गोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितपद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राज़ श्रीर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु चेत्रका स्परीन किया है। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वके अवक्तज्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम बारहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर आदि नौ, परघात, उच्छवास, पर्याप्त श्रीर प्रत्येकके अवक्तव्यप्रदक्षे बन्धक जीवोंका भङ्ग चेत्रके समान है। तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। साता-वेदनीयकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर श्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु श्रीर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रसंख्यात गुणवृद्धि श्रीर श्रसंख्यात गुणहानिके बन्धक जीवोंक्रा स्पर्शन क्षेत्रके समान है। श्रासातावेदनीय श्रादि दसकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रीर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि श्रयशाः कीर्तिके श्रवक्तव्य (पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। श्रप्रत्याख्यानावरण चारके संब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता

छस्संघ०-दोविहा०-पंचिदि०-तस-सुभग-दोसर-आदे० तिण्णिविह्न-हाणि-अविद्वि० अह-बारह० । अवत्त० अह-चोह्ह० । पुरिसे तिण्णिविह्न-हाणि-अवत्त० इत्थिभंगो । असंखे-जजगुणविह्न-हाणी० णाणावरणभंगो । णिरय-देवायुग-तिण्णिजादि-आहारदुगं खेत्त० । तिरिक्ख-मणुसायु० दोपदा अहचोह० । वेउव्वियछ०-तित्थय० ओघं । मणुसगदि-मणु-साणु०-आदाव० सव्वपदा अहचोह० । उज्जो० सव्वपदा अह-तेरह० । एवं बादर० । णविर अवत्त० खेत्त० । सुदुम-अपज्जत्त-साधारण० तिण्णिविह्न-हाणि-अविद्वि० छो० असंखे० सव्वलो० । अवत्त० खेत्त० । जसिग० असंखेज्जगुणविह्न-हाणी० खेत्त० । सेसपदा अह-तेरहचो० । [उचा० असंखेज्जगुणविह्न-हाणी खेत्त० । सेसपदा अहचो० ।] एवं पंचिदियभंगो पंचमण०-पंचवि०-चक्खुदं०-सिण्णि ति ।

६४२. ओरालियकायजोगीसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज० पंचंत० असंखेजजभागविहु-हाणि-अवद्वि० सन्वलो० । दोविह्नि-हा० लोगस्स असंखे० सन्वलो०। असंखेजजगुणविहु-

है कि अवक्त ज्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पाँच संस्थान, श्रौदारिक श्रागोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगित, पश्चेन्द्रियजाति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राजु श्रीर छुछ कम बारह बटे चौदह राजु चुत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तज्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका भङ्ग स्त्रीवेद्के समान है। श्रसंख्यात गुणवृद्धि श्रीर श्रसंख्यात गुणहानिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। नरकायु, देवायु, तीन जाति श्रीर श्राहारक-द्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है। तिर्यक्चायु और मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम त्राठबटे चौदह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक छह और तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग स्रोघके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर श्रातपके सब पर्दें के बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राज और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार बाद्र प्रकृतिकी अपेद्या स्पर्शन जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सुत्तम, अपर्याप्त और साधारणकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। यशःकीर्तिकी असंख्यात गुणवृद्धि श्रौर असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उच्चगोत्रकी श्रसंख्यात गुणवृद्धि और श्रसंख्यात गुणहानिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियोंके समान पाँच मनो-योगी, पाँच वचनयोगी, चचुःदर्शनी श्रीर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये।

६४२. औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्या-

हाणि-अवत्त० खेत्त०। पंचदंसणा०-बारसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप० णिमि० अवत्त० खेत्तमंगो। सेसपदा० णाणावरणमंगो। मिच्छ० अवत्त० सत्त्वोह् । सेसपदा० णाणावरणमंगो। सादावे० असंखंडजभागवट्टि०-हाणि०-अवट्टि०-अवत्त० सव्वले०। सेसपदा० णाणावरणमंगो। असादादिएकारम० सादमंगो। इत्थिवे० दोवड्डि-हाणी िवड्डचोह०। सेसाणं णाणावरणमंगो। पुरिस० दोवड्ढि-हाणी छचाह०। सेसपदा सादमंगो। णवुं स०-तिरिक्खग०-एइंदि०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु० परघादुस्सा०-थावर-सुहुम-पड्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय०-साधार०-दूभग-अणादे०-णीचा० सव्वपदा असाद-भंगो। चादुआयु०-वेउव्वियछ०-मणुसगदिदुग-चदुजादि-पंचमंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-आदाउज्जो० दोविहा०-तस-बादर-सुभग-दोवर-आदे०-उचा० तिरिक्खोघं। आहारदुग० तिरथय० खेत्त०।

हॅ४३. ओरालियमिस्से धुविगाणं दोवड्डि-हा० त्रोग० असंग्वेज्ज सन्वत्नोगी वा। सेसपदा सन्वलोगो । णवरि मिच्छ० अवत्त० रहोत्तमंगो । देवगदिपंचगस्स तिण्णिवड्वि-हाणि-अवद्वि० रहोत्त० । सादादिएकारसपगदीणं अमंखोज्जभागवद्वि-हाणि-अवद्वि०-अवत्त० तवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्वर्शन किया है। असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि श्रीर अवक्तज्य पदके बन्धक जीवांका स्पर्शन च्रेत्रके समान है। पाँच दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा ऋौद।रिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, वर्णचतुष्क, ऋगुरु नयू, उपचात ऋौर निर्माणके अवक्तव्यके बन्धक जीवोंका भद्ग क्षेत्रके समान है। दोप पर्के बन्धक जीवोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान है। निश्यात्वके अवक्तव्य पदक वन्यक जीवोंने कुछ कम मानवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। दोप पदांके वन्धक जीवोंका भक्त ज्ञानावरणंक समान है। साता-वेदनीयकी ऋसंख्यातभागवृद्धि, ऋसंख्यात भागहानि, ऋत्रस्थित ऋोर अवक्तास्य पद्के बन्यक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदांके बन्यक जीवोंका भार ज्ञानावरणके समान है। श्रसाता त्रादि ग्यारह प्रकृतियोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। स्त्रावेदकी दो युद्धि श्रीर दो हानियों के बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ्बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। पुरुपवेदकी दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह्वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। नपुंस वेद, तिर्येख्यगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, तियक्र्यगत्यानु-पूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूद्त्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके सब पदांके बन्धक जीवोंका भक्त आसातावेदनीयके समान है। चार श्रायु, वैक्रि-यिक छह, मनुष्यगतिद्धिक, चार जाति, पाँच संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गापाङ्ग, छह संहनन, श्रातप, उद्यात, दो विहायोगृति, त्रस, वादर, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगात्रके सव पदोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। त्राहारकद्विक और तीर्थद्वर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है।

हिश्हे. श्रीदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें घ्रववन्यवाली श्रीर श्रीदारिक शरीरकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। श्रेप पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेपता हैं कि मिध्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। देवगति पख्रककी तीन वृद्धि, तीन हानि और श्रवस्थित पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। साता श्रादि ग्यारह

सन्वलो । दोविष्ट्व-हाणी लोगस्स असंकोज्जिदिमागो सन्वलो । णवुंस ०-तिरिक्खग ०- एहंदि ०-हुंडसं ०-तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्सा ०-थावर-सहुम-पन्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय ०-साधार ०- दूमग ०-अणादे ०-णीचा ० एक विष्ट्व-हाणि-अविद्वि ० सन्वलो ० । दोविष्ट्व-हाणी लो ० असंको ० सन्वलो ० । अवत्त ० कोत्त ० । दोआयु ० तिरिक्खो थं । हित्य ० —पुरिस ० — मणुसगदिदुग — चदुजादि-पंचसंठा ०-ओरालि ० अंगो ० - छस्संघ ० आदाव-दोविहा ० —तस-सुमग-दोसर-आदे ज उचा ० दोविष्ट्व-हाणि ० लोग ० असंको ० । सेसं सन्वलो ० । उज्जो ० - जसिग ० - बाद्र ० दोविष्ट्व-हाणि ० सत्तचो ६ । सेसाणं सन्वलो ० ।

९४४. वेउन्वियकायजोग़ीसु धुविगाणं तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० अट्ठ-तेरह०। सादा-दिवारस०-उज्जोव० सन्वपदा अट्ठ-तेरहचो०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-ऋणंताणुबंधि०४-णवुंस०-तिरिक्खग०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु०-दूभग-अणादे०-णीचा० तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० अट्ठ-तेरह०। अवत्त० अट्ठचोह०। णवरि मिच्छ० अवत्त० अट्ठ-बारह०। इत्थि०-

प्रकृतियोंकी असंख्यातभाग वृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंने सब लोक च्रेन्नका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परचात, उक्ष्वास, स्थावर, सूक्त्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने सब लोक च्रेन्नका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। दो आयुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगतिद्धिक, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, यूराःकीर्ति और बादरकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातबदे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

हिश्ट. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु चौत्रका स्पर्शन किया है। साता आदि बारह और उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम, आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु चौत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम बारहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन जीव,

पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस०-सुमग-दोसर-आदेज विणिविह्न हाणि-अविद्वि अह-बारह०। अवत्त० अहचो०। दोआयु० दोपदा अहुचोह्०। मणुसग०-मणुसाणु०-आदा०-उच्चागो० सन्वपदा अहुचोह०। एइंदि०-थावर-अवत्त० अहुचोह०। सेसाणं पदा अहु-णवचो०। तित्थय० अवत्त० खेत्त०। सेसपदा अहुचोह०।

९४५. वेउव्विमि०-आहार०-आहारमि०-कम्मइ०-अवगद्वे०-मणपञ्जव०-संजर्द-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० खेत्त०। णवरि कम्मइ० मिच्छत्त० अवत्त० एकारह०।

88६. इत्थिवे० पंचणा-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० पंचिदियमंगो। णविर अवत्त० णित्थ। थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुचंधि०४-णवुंस०-तिरिक्खग०-एइंदि०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु०-थावर-दूमग-अणादे०-णीचा० अवत्त० अदुचोद्द०। सेसपदा अदुचोद्द० सव्वलो०। णविर मिच्छत्त० अवत्त० अदु-णवचो०। णिद्दा-पचला-अदुकसाय-भय०-पाँच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाञ्ज, छह संहनन, दो विहायांगित, त्रस, गुमग, द स्वरा श्रोर श्रादेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने छछ कम श्राटवटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो श्रायुश्रोंके दो पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राटवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रातप और उच्चगोत्रके सव पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राटवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रिय जाति श्रोर स्थावरके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राटवटे चौदह राजु चेत्रह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रिय जाति श्रोर स्थावरके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राटवटे चौदह राजु चेत्रह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राटवटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम नौ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राटवटे चौदह राजु क्रोर का स्पर्शन किया है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राटवटे चौदह राजु क्रोर कर्ष कम नौ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राटवटे चौदह राजु क्रोरका स्पर्शन किया है।

६४५. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाय-योंगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धि-संयत श्रीर सूत्त्मसाम्परायसंयत जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि कार्मण-काययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

र्धिष्ठ. स्त्रीवेदी जीवों में पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन झौर पाँच अन्तरायका भङ्ग पख्रेन्द्रियों के समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ इनका अवक्तव्य पद नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, नपुंसकवेद, तिर्यक्रागित, एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, तिर्यक्राग्न्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नीबटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, भय, जुगुत्सा, औदारिक शरीर, तेजस-

दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-त्रणण०४-अगु०४-पन्जत्त-पत्तय०-णिमि० अवत्त० छोत०। सेसपदा णाणावरणभंगो। णविर ओरालिय० अवत्त० दिवहुचोद्द०। सादावे० असंछो-ज्जगुणविहु हा० छोत्त०। सेसं अद्वचो० सन्वलो०। असादादिणव० तिण्णिविहु-हाणि-अविहु०-अवत्त० अद्वचोद० सन्वलो०। इत्थि०-पुरिस०-मणुसगिद-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छन्संघ०-मणुसाणु०-आदाव-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चागो० सन्वपदा अद्वचो०। [णविर उच्चा असंछो०गुणविहु-हाणि०छोत्त०।]दोआयुग०-तिण्णिजादि-आहारदुग-तित्थय० छोत्त०। दोआयु० दोपदा अद्वचो०। वेउव्वियछ० ओघं। पंचिदि०-तस-अप्पसत्थिव०-दुस्सर० तसभंगो। उज्जोव० सन्वपदा अद्व-णवचो०। बादर० तिण्णिविहु-हाणि-अविह० अद्व-तेरह०। अवत्त० छोत्त०। सुदुम-अपज्ज०-साधार० अवत्त० छोत्तं०। सेसपदा लो० असंछो० [सन्वलोग०।] जसिग० उज्जोवभंगो। णविर असंछोज्जगुणविहु-हाणी सादभंगो। अजस० अवत्त० अद्व-णवचो०। सेसपदा सादभंगो। [एवं पुरिस०।]

शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि ऋौदारिकशरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़-बटे चौद्ह राजु च्रेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीयकी असंख्यातगुण वृद्धि और असंख्यात-गुणहानिके बन्धक जीवोंक। भङ्ग क्षेत्रके समान है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राज और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असाता आदि नौ प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि. तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सब लोक च त्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गो-पाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्र्यातप, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, त्र्यादेय त्र्यौर उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राज़ क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी ऋसंख्यातगुणबृद्धि और ऋसंख्यातगुणहानिका स्पर्शन च्रेत्रके समान है। दो श्रायु, तीन जाति, श्राहारकद्विक और तीर्थद्वर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। दो त्राययोंके दो पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम त्राठ बटे चौद्ह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक छहका भङ्ग त्रोघके समान है। पक्रोन्द्रिय जाति, त्रस, त्रप्रशस्त विहायो-गति श्रौर दुस्वरका भङ्ग त्रैस जीवोंके समान है। उद्योतके सब पर्दोके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राज श्रीर कुछ कम नौबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बाद्देर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह सज़ श्रौर कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका भङ्ग त्त्रिके समान है। सूद्म, अपर्याप्त और साधारणके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्र त्रके समान है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। यशःकीर्तिका भङ्ग उद्योतके समान है। इतनी विशेषता है कि अन्संख्यात्राण-वृद्धि श्रौर असंख्यातगुणहानिका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। श्रयशःकीर्तिके श्रवक्तव्य पदके वन्यक जीवोंने कुछ कम त्राठबटे चौदह राजु त्रीर कुछ कम नौवटे चौदह राजु क्ष त्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण चार श्रौर श्रौदारिक शरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक णवरि अपचक्खाणा०४-ओरालि० अवत्त० छचोइ०। तित्थय० ओघं।

88%. णवुंस० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० असंग्वेजभागविह्न-हाणि-अविह्नि० सन्वलो० । दोविङ्ग-हाणी लो० असंग्वे० सन्वलो० । असंग्वेजभागविह्न-हाणी खेत० । अवंत्त० णित्य । पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०-भय०-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० अवत्त० खेत्त० । सेसपदा णाणावरणभंगो । णविर मिच्छ० अवत्त० बारहचो० । ओरालि० अवत्त० छचोह० । सादावे० अवत्त० सन्वलो० ! सेसपदा णाणावरणभंगो । असादादिदस० एकविङ्ग-हाणि-अविह्नि०-अवत्त० सन्वलो० । वेविङ्ग-हाणि लोगस्स असंग्वे० सन्वलोगो वा । णवुंस०-तिरिक्खग०-एइंदि०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय०-साधार०-दुभग-अणादे० णीचा० दोविङ्ग-हाणी लोग० असं० सन्वलो० । सेसपदा सन्वलोगो । इत्थिवे० दोविङ्ग-हाणि० लोग० असं० सन्वलो० । सेसपदा सन्वलोगो । इत्थिवे० दोविङ्ग-हाणि० लोग० असं० छचोह० । सेसपदा सन्वलोगो । पुरिस० समचदु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदेज्ज० वेविङ्ग-हाणी० वारहचोह० । सेसपदा सन्वलोगे० । सेसपदा सन्वलोगे० । सेसपदा सम्वलेक । सेसपदा सन्वलोगे० । सेसपदा सम्वलोगे० । सेसपदा सम्वलोगे० । सेसपदा सम्वलोगे० । सेसपदा सम्वलेक सम्वलोगे० । सेसपदा सम्वलेक सम्वलेक । सेसपदा सम्वलेक सम्वलेक सम्वलेक सम्वलेक सम्वलेक सम्वलेक सम्वलेक । सेसपदा सम्वलेक सम्वलेक सम्वलेक सम्वलेक सम्वलेक । सेसपदा सम्वलेक सम्वलक सम्वलेक सम्वलक सम्वलेक सम्वलेक सम्वलक सम्वलक

६४७. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रीर पाँच अन्तरायकी अप्रांख्यात भागवृद्धि, अप्रांख्यात भागहानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि श्रोर दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण श्रीर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रसंख्यात गुणवृद्धि श्रीर श्रसंख्यात गुणहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन च्रेत्रके समान है। अवक्तव्यपद नहीं है। पाँच दर्शनावरण, मिश्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रोकारिकशरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपचात और निर्माणके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेप पदोंका भङ्ग **ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वके अवक्त**ज्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहबटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। श्रीदारिकशरीरके अयक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीयके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने सब लोक च त्रका स्परान किया है। शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। असाता ऋादि दसकी एक बृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके ऋसंख्यातवें भागप्रमाण ऋौर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात उच्छ्वास, स्थावर, सूद्रम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय श्रीर नीचगोत्रकी दो वृद्धि श्रौर दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण श्रीर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्नीवेद की दो वृद्धि श्रौर दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रौर सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। चार संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर छह संहननकी दो वृद्धि श्रौर दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके अप्रांख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम छहबटे चौदह राज़ क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पर्दोंके बन्धक जीवोंने सब लोक च त्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, दो विहायोगित, सुभग, दो स्वर और आदेयकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारहबटे चौदह

सन्वलो० । चदुआयु०-वेउन्वियछ० मणुसगदि-तिण्णिजादि मणुसाणु० आदाव० उचा० तिरिक्खोघं । पंचिदिय-तस० दोवड्ढि-हाणी लोग० असंखे० बारहचो० । सेसं सन्वलो० । आहारदुगं तित्थय० कोत्तभंगो । उन्जोव० दोवड्ढि-हाणी तेरहचो० । सेसं सादभंगो । एवं जसगित्ति-बादरणामं पि ।

६४८. कोधकसाइसु पंचणा०-चढुदंस०-चढुसंज०-पंचंत० एक्कविट्ट-हाणि-अविट्टि० सन्वलो० । दोविट्टि-हाणी अट्टचोइ० सन्बलो०। असंखोज्जगुणविट्टि-हाणी खोत्त०। सेसं ओधं। माणे पंचणा०-चढुदंस०-तिण्णिसंज०-पंचंत०कोधभंगो। सेसं ओघं। मायाए पंचणा०-चढुदंसणा०-दोसंज०-पंचंत० कोधभंगो। सेसं ओघं। लोभे मूलोघं।

९४९. मदि०-सुद० खवगपगदीणं असंकोज्जगुणविह्न-हाणि-अवत्तव्वविज्जाणि सेसाणि [य सव्वपदा] ओघं। णवरि देवगदि-देवाणुपु० अवत्त०कोत्त०। सेसपदा पंचचोद्द०। ओरालिय० अवत्त० एकारह०। वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० सव्वपदा एकारहचो०। अवत्त० खेत्त०।

राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकचे त्रका स्पर्शन किया है। चार आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगित, तीन जाति, मनुष्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रका भङ्ग सामान्य तियेक्षोंके समान है। पक्षेन्द्रियजाति और त्रसकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम वारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। आहारकद्विक और तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग चेत्रके समान है। उद्योतकी दो वृद्धि और हानिके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरहवटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंका भङ्ग चात्रके समान है। इसी प्रकार यशाकीर्ति और बादर नामकर्मकी मुख्यतासे स्पर्शन जानना चाहिये।

88. क्रोधकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने सब लोक च त्रका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और सब लोक च त्रका स्पर्शन किया है। असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। शेष मङ्ग ओघके समान है। मान कषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना वरण, तीन संज्वलन और पाँच अन्तरायके बन्धक जीवोंका मङ्ग क्रोधकषायवाले जीवोंके समान है। शेष मङ्ग अभ्वके समान है। मायाकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संज्वलन और पाँच अन्तरायके बन्धक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संज्वलन और पाँच अन्तरायके बन्धक जीवोंका मङ्ग क्रोधक समान है। शेष मङ्ग औघके समान है। लोभकषायवाले जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंका मङ्ग मूल ओघके समान है।

हथह. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें चपक प्रकृतियोंकी असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात स्थायक जीवोंको समान है। इतनी विशेषता है कि देवगति और देवगत्यानुत्वींके अवक्तव्यपद्के व्यथक जीवोंको अल्ल कम पाँचवटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। औदारिकशरीरके अवक्तव्यपद्के व्यथक जीवोंके कुछ कम ग्यारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गोपाङ्गके सव पदोंके वन्धक जीवोंक कुछ कम ग्यारहवटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

६५०. विभंगे ध्रविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवडि० अद्वचोद्द० सम्बलो० । सादादि दस० सव्वपदा लोग० असंखे० अद्वचोद्द० सव्वलो० । मिच्छत्त० अवत्त० अट्ठ बारह० । सेसपदा णाणावरणभंगो । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०ओरालि०अंगो०छस्संघ०-दोविहा०-तस० सुभग-दोसर आदे० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० अट्ट-बारहचो० । अवत्त० अट्ठचो० । णवुं स०-तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु०-थावर-द्भग-अणादे०-णीचागो० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० अट्ठचो० सव्वलो० । अवत्त० अट्ठचो६० । णविर् ओरालि० अवत्त० होत्त० । दोआयु०-तिण्णिजादि० खेत्त० । मणुसायु-मणुसगदि-मणुसाणु०-आदाव-उचा० सव्वपदा अट्टचोद० । वेउव्वियछ० मदिभंगो । उन्जोव-असगि० सव्वपदा अट्ट-तेरहचो० । पर०-उस्सा०-पज्जत्त-पत्ते० सव्वपदा सादभंगो । णविर अवत्त० खेत० । बादर० अवत्त० खेत० । सेसपदा अंड-तेरह० । सुदृम-अपज्जत्त-साधार० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवडि० लोग०-असंखे०-सव्वलो० । अवत्त०-खेत०। अजस० अवत्त० अट्ट-तेरह० । सेसं सादभंगो ।

६५०. विभक्तकानी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थित-पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। साता त्रादि दस प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवाने लोकके त्र्यसंख्यातवें भागप्रमाण, बुद्ध कम आठवटे चौदह राजु श्रौर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु श्रौर कुछ कम बारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदों के बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। स्त्रीवद, पुरुपवद, दक्केन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, श्रौदारिकश्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगित, जस, सुभग, दो स्वर श्रीर श्रादेयकी तीन वृद्धि. तीन हानि और अवस्थित पद्केवन्थक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम वारहवटे चौदहराजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकन्द्रियजाति, श्रौदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, तिर्येख्वगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय श्रीर नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु श्रौर सब लोक जेन्नका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौद्द राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि श्रीदारिकशरीरके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन स्नेत्रक समान है। दो . श्राय श्रौर तीन जातिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप श्रीर उच्चगात्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राज् न्ने त्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक छहके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। उद्योक और यशःकीर्तिके सब पर्दोंके बन्धकजीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु नंत्रका स्पर्शन किया है। परचात उच्छास पर्याप्त और प्रत्येकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्क साताबेदनीयके समान है। इतनी विशेषता हैं कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भक्क चोत्रके समान है। बादर प्रकृतिके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग चे त्रके समान है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राज़ स्त्रौर कुछ कम तेरह बटे चौदह राज़ च त्रका स्पर्शन किया है। सूद्दम, श्रपयाप्त स्रौर साधारणकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थितपदके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण श्रीर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अयशाकीर्तिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहबट चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श न किया है। शेष भङ्ग सातावेदनीयके समान है।

६५१. आमि०-सुद०-ओघि० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-सादा०जसगि०-उचा०-पंचंत० तिण्णिविह्न-हाणि-अविद्वि० अट्टचोद० । असंखेजजगुणविह्न-हाणिअवत्त० खेत्त० । णविर सादावे०-जसगि० अवत्त० अट्टचोद० । णिद्दा-पच्छा-पचक्खाणा०४-भय-दुर्गु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-णिमि०-तित्थय० तिण्णिविह्न-हाणि-अविद्वि० अट्टचो० । अवत्त०
खेत्त० । अपच्चक्खाणा०४-मणुसगिदपंच० तिण्णिविह्न-हाणि-अविद्वि० अट्टचो० । अवत्त०
छचोद० । असादादिदस-[अपज्ज०] सन्त्रपदा अट्टचोद० । मणुसायु० दोपदा अट्टचोद० ।
देवायु-आहारदुगं खेत्त० । देवगदि०४ सन्वपदा छचोद० । अवत्त० खेत्त० । एवं
ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसम० । णविर खद्दगे उवसमे च अपचक्खाणा०४-मणुसगदिपंचग० अवत्त० खेत्त० । देवगिद०४ सन्वपदा खेत्त० ।

९५२. संजदासंजदे देवायु०-तित्थय० सव्वपदा खेत्त० । सेसाणं सव्वपदा छच्चोद्द० ।

६५१. श्राभिनिवोधिज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दश नावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्परा न किया है। असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका भङ्ग च त्रके समान है। इतनी विशेषता है कि साता वेदनीय और यशःकीर्तिके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम त्राठबटे चौदह राज चेत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्याना-वरण चार, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशारीर, कार्मणशरीर, समचतुरक्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकरकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रवस्थितपद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्भन किया है। अवक्तव्यपद्के बन्यक जीवोंका स्पर्भन क्षेत्रके समान है। अप्रत्याख्यानावरण चार श्रीर मनुष्यगतिपञ्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रीर श्रवस्थितपद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम त्र्याठबटे चौदह राजु च त्रका स्पर्श न किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे चौद्ह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असातावेदनीय आदि दस और अपर्याप्तके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम च्याठबटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु और त्र्याहारक-द्विकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चे त्रके समान है। देवगतिचतुष्कके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि श्रवक्तकैय पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चोत्रके समान है। इसीप्रकार श्रवधिदश<sup>®</sup>नी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेद्क संम्यग्दृष्टि, श्रौर उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशे-पता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि श्रीर उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें श्रप्रत्याख्यानावरण चार श्रीर मनुष्य-गतिपञ्चकके त्र्यवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा देवगतिचतुष्कके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्श न चेत्रके समान है।

ह्पर. संयतासंयत जीवोंमें देवायु और तीर्थङ्करके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्धन चे त्रका समान है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे चौदह राजु चे त्रका स्पर्धन किया है। असंयतोंमें ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। असंजदे धुवियाणं मदिमंगो। थीणगिद्धि०३-अणंताणुबंधि०४ अवत्त० अहचो०। सेसं ओघं।

६५३. किण्ण-णील-काऊणं धुविगाणं एक्वबिहु-हाणि-अविद्वि० सन्वलो० । बेविहु-हाणी लोग० असंखे० सन्वलो० । णिरयगिद-वेउन्वि०-[बेउन्वि०] श्रंगो०-णिरयाणु० अवत्त० खेत्त० । सेसपदा छ-चत्तारि-बेचोद्दस० । णिरय-देवायु०-देवगिद-देवाणु०-तित्थय० खेत्त० । सेसं तिरिक्खोघं । णविर इत्थि-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छह्संघ०-उज्जो०-दोविहा० तस-सुभग-दोसर-आदेज्ज० दोविहु-हाणी० छ-चत्तारि-बेचोद्दस० । मिच्छत्त० अवत्त० पंच-चत्तारि-बेचोद्दस० ।

६५४. तेऊए मिन्छत्त० सन्वपदा अट्ट-णवची० । एवं उज्जो० । अपचक्खाणा०४ अवत्त० दिवड्डचोद्दस० । एवं ओरालि०। देवगदि०४ सन्वपदा दिवड्डचोद्दस० । अवत्त० खेत्त० । सेसपदा सेसाणं पगदीणं सोधम्मभंगो ।

हप्प. पम्माए अपचक्खाणा०४ अवत्त० पंचवोद् । सेसपदा अहुचोद् । स्त्यानगृद्धि तीन श्रोर अनन्तानुबन्धी चारके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौद्द राजु च त्रका स्पर्ीन किया है। शेप पदोंका तथा शेप प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग श्रोधके समान है।

६५३. कृष्ण; नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें ध्रव वन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित पदके वन्धक जीवोंने सव लाक चेत्रका स्पर्श न किया है। दा वृद्धि और दो हानिके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सव लाक क्षेत्रका स्पर्श न किया है। नरकगति, वैक्रियिकशारीर, वैक्रियिक आक्नोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्विक अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोंका स्पर्श न क्षेत्रके समान है। शेप पदोंके वन्धक जीवोंने कमसे कुछ कम छह- वटे चौदह राजु, कुछ कम चारबटे चौदह राजु और कुछ कम दोवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श न किया है। नरकायु, देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंका स्पर्श न क्षेत्रके समान है। शेष भङ्ग सामान्य तिर्थञ्जोंके समान है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, पुरुष वेद, पञ्जेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, उद्योत, दो विद्यायागित, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयकी दो वृद्धि और दो हानिके वन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे चौदह राजु, कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम दोवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम पाँचबटे चौदह राजु, कुछ कम चारबटे चौदह राजु और कुछ कम दोवटे चौदह राजु, हुछ कम चारबटे चौदह राजु और कुछ कम दोवटे चौदह राजु हि।

हैप्थ. पीतलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वके सव पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम अगठ बटे चौदह राजु श्रीर कुछ-कम नौबटे चौदह राजु श्रेत्रका स्पर्धन किया है। इसी प्रकार उद्योतकी मुख्यतासे स्पर्धन जानना चाहिये। श्रप्रत्याख्यानावरण चारके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेट्डबटे चौदह राजु श्रेत्रका स्पर्धन किया है। इसीप्रकार औदारिकशारीरकी मुख्यतासे स्पर्धन जानना चाहिये। देवगित चतुष्कके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेट्डबटे चौदह राज श्रेत्रका स्पर्धन किया है। श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्धन च त्रके समान है। श्रेष पदोंके बन्धक जीवोंका तथा शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्धन सौधर्म कल्पके समान है।

्रिष्य, पद्मलेश्यावाले जीवोंमें अप्रध्याख्यानावरण चारक अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने

देवगदि०४ तिण्णिवड्टि-हाणि-अवद्वि० पंचचोद्दस०। अवत्त० खोत्त०। ओरालि०-ओरालि०अंगो० अवत्त० पंचचो०। सेसपदा अङ्घचो०। सेसाणं सन्वपगदीणं सहस्सारभंगो ।

६५६. सुकाए अपचक्खाणा०४-मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०-ऋंगो०-

अपाबहुअं

६५७....पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-सुमग-सुस्सर-आहे०-उचा० सन्वत्थोवा संखेन्जगुणवड्टि-हाणी दो वि तुल्ला। अवत्त० संखेन्जगुणा। सेसपदा धुवभंगो। णवुं स०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-तिण्णि-आणु ०-आदाउन्जो ०-अप्पसत्थ०-थावर०४-दृभग-दुस्सर-अणादे० सन्वत्थोवा संखेन्जगु-णवड्डि ०-हाणी दो वि तुल्ला । अवत्त० असंखेज्जगु० । संखेज्जभागवड्डि-हाणी दो वि० संखेज्ज० । सेसाणं ध्रवभंगो । चदुआयु० ओघं ।

६५८. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेसु धुविगाणं सन्वत्थोवा संखेज्जगुणवड्टि-हाणी। संखेज्जभागवड्ढि-हाणी दो वि० असंखेज्जगु०। असंखेज्जभागवड्ढि-हाणी दो वि०

कुछ कम पाँचबटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ-बटे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शेन किया है। देवगतिचतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रव-स्थित पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँचबटे चौदह राजु च त्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग च त्रके समान है। श्रीदारिकशरीर श्रीर श्रीदारिकश्राङ्गोपाङ्गके श्रव-क्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँचबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष सब प्रकृतियोंका भक्त सहस्रार कल्पके समान है।

६५६. शुक्रलेश्यावाले जीवोंमें अप्रत्याख्यानावरण चार, मनुष्यगति, श्रीदारिकशरीर, औदा-

रिकश्राङ्गोपाङ्ग'

अल्पबद्घत्व

६५७ .... परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहार्योगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय श्रौर उच्चगोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुण-हानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक है। इनसे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यातरायों हैं। शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, श्रीदारिक शरीर, पाँच संस्थान, त्रौदारिकत्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आंनुपूर्वी, त्रातप, उद्योत, त्रप्रशस्त विहायो-गति, स्थावर चतुष्क, दुर्भग, दुस्वर श्रीर श्रनादेयकी संख्यातगुणवृद्धि श्रीर संख्यातगुण हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे अवक्तज्य पदके बन्धक जीव असंख्यात-गुरो हैं। इनसे संख्यात भागवृद्धि श्रीर संख्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुरो। है। शेष पदोंका भङ्ग ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। चार आयुका भङ्ग श्रोघके समान है।

६५८, पञ्चेन्द्रिय तिर्येञ्च अपर्याप्तकोंमें संख्यातगुणवृद्धि श्रीर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यात भागवृद्धि, श्रीर संख्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुर्ण हैं । इनसे असंख्यात भागवृद्धि और असंख्यात भाग संखेज्ज० । अविहि० असंखेजगु० । सादादीणं परियत्तमाणियाणं पंचिदियतिरिक्खमंगो ।

. ६५६. मणुसेसु पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० सन्वत्थोवा अवत्त० ।
असंखेज्जगुणवङ्गी संखेजजगु० । असंखेज्जगुणहाणी संखेजजगु० । संखेजजगुणवङ्गि-हाणी
दो वि० असंखेजजगु० । संखेजजभागवङ्गि-हाणी दो वि० संखेजजगु० । असंखेजजभागवङ्गि-हाणी दो वि० संखेजजगु० । अविह० असंखेजजगु०। पंचदंस०-मिन्छत्त०-बारसक०भय दु० ओराठि०-तेजहगादिणव० सन्वत्थोवा अवत्त० । संखेजगुणवङ्गि-हाणी दो वि०
असंथेजजगुणवङ्गी । असंखेजजगुणहाणी संखेजगु० । संखेजगुणवङ्गि-हाणी दो वि०
असंखेजजगुणवङ्गी । असंखेजजगुणहाणी संखेजगु० । संखेजगुणवङ्गि-हाणी दो वि सिरसाणि असंखेजजगुणाणि । अवत्त० 'संखेजजगु०' । संखेजजभागवङ्गि-हाणी दो वि०
संखेजज० । सेसपदा णाणावरणभंगो । वेउन्वियछक-आहारदुगं ओघं आहारसरीरभंगो ।
सेसाणं असादादीणं सन्वपगदीणं णिरयभंगो । णविर तित्थय०...सन्वत्थो० संखेजजगुणं
कादव्वं । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु तं चेव । णविर संखेजजभागवङ्गि-हाणी दो वि

हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे है। साता आदि परिवर्तनमान प्रकृतियोंका भङ्ग पख्रोन्द्रियतिर्यख्रोंके समान है।

६५६. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्श नावरण, चार संज्वलन श्रोर पाँच अन्तरायके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रसंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यात-गुणे हैं। इनसे ऋसंख्यातगुण हानिके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि श्रौर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यानगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुर्ण हैं। इनसे श्रसंख्यात-भागवृद्धि त्यौर त्र्यसंख्यात भागहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यानगुर्ण हैं। इनसे त्र्यवस्थित पदके बन्धक जीव त्र्यसंख्यानगुरो हैं। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रीदारिकशरीर श्रीर तैजसशरीर श्रादि नोके अव कच्य पदके वन्यक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि श्रीर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रसंख्यात-गुणे हैं। शेप पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरएक समान है। सातावेदनीय, पुरुपवेद, यशः-कीर्ति, त्र्यौर उच्चगोत्रकी असंख्यातगुणबृद्धिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यागुण हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि श्रीर संख्यात गुणहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। इनमे श्रयक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रौर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुरो हैं। रोप पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। वैक्रियक छह श्रौर श्राहारकद्विकका भक्क श्रोघम्नें कहे गये श्राहारकशरीरके समान है। शेप श्रासाता श्राहि सब प्रकृतियोंका भक्क नारिक-योंके समान हैं। इतनी विशेषता है कि तीर्थेङ्करप्रकृति ..... सबसे स्तोक हैं इसके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिये। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमं वही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि यहाँ असंख्यातगुरोकें स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिये। मनुष्य अपर्याप्तकों में ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे

तु० संखेज्ज० । असंखेज०वड्डि-हाणी दो वि तु० संखेज्ज० । अवद्वि० असंखेज्जगु० । सेसाणं पगदीणं मणुसोघभंगो । देवाणं णिरयभंगो । णवरि विसेसो णादन्वो ।

६६०. सन्वएइंदिय-पंचकायाणं धुविगाणं सन्वत्थोवा असंखेज्जभागवड्डि-हाणी दो वि० । अवड्डि० असंखेज्ज० । सेसाणं परियत्तमाणियाणं पगदीणं सन्वत्थो० अवत्त० । असंखेज्जभागवड्डि-हाणी दो वि० संखेज्ज० । अवट्डि० असंखे० । दो आयु० ओघं ।

े ६६१. सन्वविगििंहिएसु धुविगाणं सन्वत्थोवा संखेजभागविह्न-हाणी दो वि तु० । असंखेजभागविह्न-हाणी दो वि तु० संखेजगु०। अविद्वि० असंखेजजगु०। सेसाणं सन्वत्थोवा अवत्त०। संखेजभागविह्न-हाणी दो वि संखेजगु०। असंखेजभागविह्न-हाणी दो वि तु० संखेज भागविह्न-हाणी दो वि तु० संखेज । अविद्वि० असंखेजगु०। आगु० मणुसअपन्जत्तभंगो।

६६२. पंचिदिएसु पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० सन्वत्थो० अवत्त०। असंखेज्जगुणवड्ढी संखेज्जगु०। असंखेजगुणहाणी संखेज्जगु०। संखेजजगुणवड्ढि-हाणी दो वि० असंखेज०। संखेज्जमागवड्ढि-हाणी दो वि० असंखेज०। संखेजजमागवड्ढि-हाणी

स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रीर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंख्यात भागवृद्धि और श्रसंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों है तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य मनुष्योंके समान है। देवोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ जो विशेष हो वह जान लेना चाहिये।

६६०. सब एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुरो हैं। शेष परिवर्तमान अकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुरो हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुरो हैं। दो आयुत्रोंका भङ्ग ओघके समान है।

६६१. सब विकलेन्द्रियों भें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यात भागवृद्धि और असंख्यातभाग हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष सब प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानि इन दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागक्हानि इन दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आयुकर्मका भक्क मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है।

६६२. पञ्चेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रोर पाँच अन्तरायके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सब स्तोक हैं। इनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातगुणवृद्धि श्रोर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि श्रोर संख्यातगुणहानि दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रोर संख्यातभागवृद्धि श्रोर संख्यातभागहानि दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे

दो वि० संखेजगु० । अवद्वि० असंखेज० । पंचदंसणा०-मिच्छत्त०-बारसक०-भय-दु०-तेजइगादिणव० सन्वत्थो० अवत्त० । संखेजगुणविद्व-हाणी दो वि० असंखेजगु० । संखेजगणविद्व-हाणी दो वि० असंखेजगु० । अवद्वि० असंखेजगणविद्व-हाणी दो वि० संखेजगु० । अवद्वि० असंखेजगणहाणी संखेजगणविद्व-हाणी दो वि० असंखेजगणविद्व-हाणी दो वि० असंखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी दो वि० असंखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी दो वि० असंखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी दो वि० असंखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी संखेजगणविद्व-हाणी दो वि० असंखेजगणविद्व-हाणी दो वि० । अवत्त० असंखेजगणविद्व-तित्थयरं च ओघं ।

९६३. पंचिंदियपञ्जत्तमे पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० सन्बत्थो० अवत्त०। असंखेञ्जगुणवङ्की संखेञगु०। असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु०। संखेज्जगुणवङ्कि-हाणी दो

श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रौर असंख्यातभागहानि इन दोनों ही पदोंक वन्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुरो हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुरो हैं। पांच दर्शनावरण, मिध्या-त्व. बारह कषाय. भय, जुराप्सा श्रीर तैजसशारीर त्रादि नौके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि श्रीर संख्यातगुणहानि इन दोनों ही पदोंके वन्धक जीव तुल्य होकर असंख्यातगरो हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रीर संख्यातभागहानि इन दोनों ही पदोंक वन्धक जीव तुल्य होकर श्रसंख्यातगुर्णे हैं। इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि और श्रसंख्यातभागहानि इन दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुरो हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीवं श्रसंख्यातगुरो हैं। सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रकी श्रसंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि ऋौर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर ऋसंख्यातगुरो हैं। इनसे अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव असंख्यात्रुग्णे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग हानिके बन्धक जीव दोंनों ही तुल्य होकर असंख्यात्राएं हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धि श्रीर असं-ख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोंनों ही तुल्य होकर संख्यातगुरो हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। असातावेदनीय, छह नोकषाय, दो गति, पाँच जाति, औदारिक-शरीर, छह संस्थान, श्रौदारिकश्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो त्रानुपूर्वी, त्रातप, उद्योत, दो विहा-योगति, परघात, उच्छास, त्रस, स्थावर ऋादि नौ युगल, ऋयश:कीर्ति ऋौर नीचगोत्रकी संख्यात-गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके वन्धक जीव दोंनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इससे अव-क्तव्य पदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष पदोंका मङ्ग निद्राके समान है। चार आयु. नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, आहारकद्विक और तीर्थ-ङ्करप्रकृतिका भङ्ग श्रोधके समान है।

६६३. पक्रोन्द्रियपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्श नावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यात गुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यात गुणवृद्धि

१ मूलप्रती जादि संखेजनु॰ ओरा॰इति पाठः।

वि तु० असंखेज्जगु० । संखेज्जभागविद्व-हाणी दो वि० संखेज्जगु० । असंखेज्जभागविद्व-हाणी दो वि तु० संखेज्जगु० । अविद्वि० असंखेज्जगु० । पंचदंसणा०-मिच्छ०-बारस० क०-भय-दु०-तेजहगादिणव० पंचिदियओघो । असादावे०-छण्णोक०-तिण्णिगदि-दोजादि-ओरालि०-वेउव्व०-छस्संठा-दोअंगो०-छस्संघ० तिण्णिआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-दोविहा०-तस-थावर-बाद्र-पज्जत्त-पत्तेय०-थिरादिपंचयुगल०-अजस०-णीचा०सव्वत्थो० संखेज्जगुणविद्व-हाणी दो वि तु० । अवत्त० संखेज्जगुणविद्वी । हाणी असंखेज्जगु० । सादावे०-पुरिस०-जसिग०-उचा० सव्वत्थो० असंखेज्जगुणविद्वी । हाणी असंखेज्जगु० । संखेज्जगुणविद्वि-हाणी दो वि तु० असंखेज्जगु० । अवत्त० संखेज्जगुणविद्वि-हाणी दो वि तु० असंखेज्जगु० । अवत्त० संखेज्जगु० । उविर णिहाए भंगो । णिरयगदि-तिण्जिजादि-णिरयाणु०-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणविद्व-हाणी । अवत्त० असंखोज्जगु० । उविर णिहाए भंगो । चदुआयु०-आहारदुग-तित्थय० ओघं । पंचिदियअपज्ज० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । तसकाइय० पंचिदि यमंगो । पञ्जत्ता पज्जत्तभंगो । अपज्जत्त० अपज्जत्तभंगो ।

९६४. पंचमण०-तिष्णिवचिजो० पंचणा०अद्वारस० पंचिदियपञ्जत्तभंगो। चढु-दंसणा०-मिच्छ०-बारसक०-भय०-दुगुं०-देवगदि-ओरास्ति०-वेउन्विय०-तेजा०-क०-

श्रीर संख्यात गुणहानिके बन्दक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रसंख्यातगुरो हैं। इनसे संख्यात भागवृद्धि त्र्यौर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुर्णे हैं। इनसे ऋसंख्यात भागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुरो हैं। इनसे श्रवस्थितपद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं पाँच दश नावरण, मिध्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा त्रौर तैजसशरीर आदि नौका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके त्रोघके समान है। असातावेदनीय, छह नोकषाय, तीन गति, दो जाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन त्रानुपूर्वी, परघात, उछ्वास, त्रातप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस, स्थावर, बादर पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि पाँच युगल, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रकी संख्यात गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे ऋवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यातगुरो हैं। इससे त्रागेका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशः-कीर्ति श्रीर उच्चगोत्रकी श्रसंख्यात गुणवृद्धिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रसंख्यातगुण-हानिके बन्धक जीव संख्यातगरो हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुरो हैं। इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुरो हैं। इससे त्र्यागेका भङ्ग निद्रा प्रकृतिके समान है। नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपृवी, सूद्दम,• अपर्याप्त श्रीर साधारणकी संख्यातगुणवृद्धि, श्रीर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक है। इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव ऋसंख्यातगुणे हैं। इससे आगेका भङ्ग निद्रा प्रकृतिके समान है। चार त्रायु, आहारकद्विक त्रौर तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग त्रोघके समान है। पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोमें पञ्जेन्द्रिय तिर्यञ्ज श्रपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। त्रसकायिक जीवोंमें •पञ्जेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। इनके पर्याप्तकोंमें पञ्चीन्द्रय पर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इनके अपर्याप्तकोंमें पञ्चीन्द्रन्य श्रपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

६६४. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि अठारह प्रकृतियोंका भक्क पद्धे न्द्रिय पर्याप्तकोंके समान भक्क है। चार दश नावरण, मिध्यात्व, बारह कषाय, भय,

वेडिव्यअंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४ -बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-णिमि० सन्वत्थो० अवत्त०। संखेज्जगुणविह्न-हाणी दो वि० त० असंखेज्ज०। उत्रिमपदा णाणावरणभंगो। सादावे०-पुरिस०-जसिग० उच्चा० पंचिदियपज्जत्तभंगो। असादा०-छण्णोक०-तिण्णिगदि-पंचजादि-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदाउज्जो०-दोविहायगदि-तस-यावर-सुहुम०-अपज्जत्त०-साधार०-थिरादिपंचयुगल-अजस०-णाचा० सन्वत्थो० संखेज्जगुणविह्न-हाणी दो वि०। अवत्त० संखेज्जगु०। उविर णिहाए भंगो। चदुआयु०-अहारदुग-तित्थय० ओघं। विच्जोगि-असचमोसवि० तसपज्जत्तभंगो। ओरालियमि० तिरिक्खोघं। णविर देवगदिपंचगस्स सन्वत्थो० संखज्जगुणविद्व-हाणी दो वि० त०। संखेज्जभागविद्व-हाणी दो वि० त० संखेज्जगु०। असंखेज्जभागविद्व-हाणी दो वि० त०। संखेज्जभागविद्व-हाणी दो वि० त०।

९६५. वेउन्वि०-वेउन्वियमिस्सका० देवोघं। णवरि वेउन्वियका० तित्थय० णिरयोघं। आहार०-आहारमिस्सका० सन्वद्वभंगो। कम्मइगका० सन्वत्थो० मिच्छत्त० अवत्त०। अवद्विद० अणंतगु०। सेसाणं परियत्तमाणियाणं पगदीणं सन्वत्थो० अवत्त०। अवद्वि० असंखेजजगु०। एवं अणाहारगे०।

जुगुप्सा, देवगति, ऋोदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलयुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक श्रीर निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है। इनसे संख्यातगुणवृद्धि, श्रीर संख्यातगुणहानिपदके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर ऋसंख्यातगुरो हैं। इससे आगेके पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। साता-वेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति श्रौर उच्चगोत्रका भङ्ग पश्चोन्द्रियपर्याप्त जीवोंकं समान है। श्रसाता-वेदनीय, छह नोकषाय, तीन गति, पाँच जाति, छह संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, सूदम अपर्याप्त, साधारण, स्थिर श्रादि पाँच युगल, श्रयशःकीर्ति श्रीर नीचगोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि श्रीर संख्यातगुणहानिक बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तांक हैं। इनसे अवक्तव्यपदके वन्धक जीव संख्यातगुरो हैं। इससे आगेका भङ्ग निद्रा प्रकृतिके समान है। चार आयु, आहार हिद्दक और नीर्थंकर प्रकृतिका भक्क श्रोघके समान है। वचनयोगी श्रोर श्रसध्यमृपा वचनयोगी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भक्क है। श्रौदारिकमिश्रकाययांगी जीवोंमं सामान्य तिर्येश्रोंकं समान भक्क है। इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चककी संख्यातगुणवृद्धि श्रीर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रीर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रोर श्रसंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं।

६६५. वैक्रियिककीययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें तीर्थंकर प्रकृतिका भक्त सामान्य नारिकयोंके समान है। श्राहारककाययोगी श्रोर श्राहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थ-सिद्धिके देवोंके समान भक्त है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें मिध्यात्वके श्रवक्तत्र्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। शेष परिवर्तमान प्रकृतियोंके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवस्थितपदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुण हैं। इसी प्रकार श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिये।

दो वि॰ संखेज्जगु॰। अविह ॰ असंखेज्जगु॰। पुरिसेसु इत्थिमंगो। णविर तित्थयरं ओघं। ६६७. णवुंसगे॰ पंचणा॰-चदुदंसणा॰-चदुसंज॰ पंचंत॰ सन्वत्थोवा असंखेज्ज-गुणबह्धी। असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु॰। सेसपदा ओघं। पंचदंसणावरणादिएगुणतीसं पगदीणं ओघं। ओराखि॰ सन्वत्थोवा संखेज्जगुणबिह्धि-हाणी दो वि॰। अवत्त॰ असं-खोज्जगु॰ उविर ओघमंगो। वेउन्वियद्ध॰ ओघं णिरयगदिमंगो। सेसाणं पगदीणं ओघं।

९६८, अवगद्वे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० सन्वत्थोवा अवत्त० ।
संखेष्जगुणवड्ढी संखेज्जगु०। संखेज्जभागवड्ढी संखेज्जगु०। संखेज्जगुणहाणी संखेजजगु०। संखेज्जभागदाणी संखेज्जगु०। सादावे०—जसगि०-उचा० सन्वत्थोवा
अवत्त०। असंखेज्जगुणवड्ढी संखोज्जगु०। संखेज्जगुणवड्ढी संखेज्जगु०। संखेज्जभागबढ्ढी संखोज्जगुण०। असंखोज्जगुणहाणी संखोज्जगु०। संखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु०।
संखेज्जभागदाणी संखेज्जगु०। अवद्वि० संखेजजगु०। चदुसंज० सन्वत्थोवा अवत्त०।
संखेज्जभागवट्ढी संखेजजगु०। संखेजजभागहाणी संखेजजगु०। अवद्वि० संखेजगु०।

६६६. कोधकसाए० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० ओघं। णवरि अवस०

असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। पुरुपवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है।

६६७. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रोर पाँच श्रन्त-रायकी असंख्यातगुणवृद्धिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रसंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। शेष पदोंका मङ्ग श्रोघके समान है। पाँच दर्शनावरण आदि उनतीस प्रष्ठतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रीदारिक शरीरकी संख्यातगुणवृद्धि श्रोर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव असंख्यात गुणे हैं। इससे श्रागेका भङ्ग ओघके समान है। वैक्रियिक छह का भङ्ग ओघमें कहे गये नरकगति-के समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है।

६६८. श्रपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रीर पाँच श्रन्तराय के श्रवक्तन्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातगुणदृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। इनसे श्रमंख्यातगुण-वृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। इनसे श्रमंख्यातगुण-वृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुण हैं। इनसे श्रमंख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुण हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। चार संज्वलनोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातगुण हैं। इनसे श्रवस्थितपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणे हैं।

६६६. क्रोधकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण चार संज्वलन और पाँच

णित्थ । सेसाणं पि ओघं । माणे सत्तारण्णं पि अवत्त० णित्थ । सेसाणं पि ओघं । मायाए सोलसण्णं पि अवत्त० णित्थ । सेसाणं पि ओघं । लोभे पंचणा०-चढुदंस०़-पंचंत० अवत्त० णित्थ । सेसपदा ओघभंगो ।

६७०. मदि०-सुद० धुविगाणं मिच्छत्त० तिरिक्खोघं। सेसाणं ओघं। विमंगे धुवियाणं णिरयभंगो। मिच्छत्त०-देवगदि-पंचिंदि० ओरालिय०-वेउव्विय०-समचदु०-वेउव्विय०अंगो०-देवाणुप०-पर०-उस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेय० सव्वत्थोवा अवत्त०। संखेजजगणविद्ध-हाणी दो वि० असंखेजजगु०। उविरमपदा धुवभंगो। सादासादै०-सत्तणोक०-तिण्णिगदि-चदुजादि-पंचसंठाण-ओरालि० अंगो०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदा०उज्जो० दोविहाय० तसं-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार०-थिरादिछयुगल-दोगोद० सव्वत्थोवा संखेजजगुणविद्ध-हाणी दो वि०। अवत्त० संखेजजगु०। उविरमपदा धुवभंगो।

६७१. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस-उच्चा०-पंचंत० सन्वत्थो० अवत्त० । असंखेजजगुणवड्ढी संखेजगु० । असंखेजगुणहाणी संखेजगु० । संखेजगुणवड्ढि-हाणी दो वि० असं०गु० । संखेजभागवड्ढि-हाणी दो वि० संखेजगु० ।

अन्तरायका भन्न स्रोचके समान है। इतनी विशेषता है कि स्रवक्तव्य पद नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भन्न भी स्रोचके समान है। मान कपायवाले जीवोंमें सत्तरह प्रकृतियोंका भी अवक्त व्य भन्न नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भन्न ओचके समान है। माया कषायवाले जीवोंमें सोलह प्रकृतियोंका स्रवक्तव्य पद नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भी भन्न स्रोचके समान है। लोभ कषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका स्रवक्तव्य पद नहीं है। शेष पदोंका भन्न ओचके समान है।

६७०. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुववन्यवाली प्रकृतियों और मिध्यात्वका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्जोंक समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषक समान है। विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारिक्योंके समान है। मिध्यात्व, देवगित, पञ्जोन्द्रय जाति, औदारिकशरीर, वैिक्रियकशरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, वैिक्रियक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वर, परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातगुणहृद्धि और संख्यातगुणहृद्धि और संख्यातगुणहृद्धि निक्षे बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुण हैं। इससे आगेके पदोंका भङ्ग ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय. सात नोकषाय, तीनगित, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस, स्थावर, सूदम, अपर्याप्त, साधारण, स्थिर आदि छह युगल और दो गोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यात गुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इससे आगेके पदोंका भङ्ग ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके समान है।

६७१. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानांवरण, चार दर्शनावरण, चार संञ्वलन, पुरुषवेद, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव स्वसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातगुण- हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हों। इनसे असंख्यातगुण- हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हों। इनसे संख्यातगुणे हों। इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके वन्धक जीव

असंखेजभागविद्ध-हाणी संखेजगु० । अविद्धि० असं०गु० । णिहा-पचला-अद्धक०-भय०दुगुं०-दोगिद-पंचिदि०-चदुसरीर०-समचदु०-दोअंगो०-वज्जरिस०-वण्ण०४-दोआणु०अगु०४-पसत्थ० तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय० सन्वत्थोवा अवत्त० ।
संखेजगुणविद्ध-हाणी दो वि० असं०गु० । उविरमपदा णाणावरणभंगो । सादादिवारस०
मणजोगिभंगो । देवायु० ओघं । मणुसायु० देवोघं । आहारदुगं ओघं । एवं ओधिदंस०सम्मादि०-खह्ग०-वेदगसम्मा० । णविर खह्गे दोआयु० मणुसि० भंगो ।

६७२. मणपज्ज० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-उचा०-पंचंत० ओधिभंगो । सेसाणं आभिणि०भंगो । णवरि संखेज्जं कादव्वं । एवं संजद० ।

९७३. सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंसणा०-लोभमंज०-उचा०-पंचंत० अवत्त० णित्थ । सेसं मणपज्जवभंगो । परिहार० आहारकाय-जोगिभंगो । णवरि आहारदुगं ओघं । सुहुमसंप० अवगदवेदभंगो । णवरि अवत्त० णित्थ । संजदासंजदे धुविगाणं सादादीणं च देवमंगो । णवरि तित्थय० इत्थिभंगो । असंजदे धुविगाणं तिरिक्खोघं । सेसाणं

दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागगृद्धि और संख्यातभागहानिक वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागगृद्धि और असंख्यातभागहानिक वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, भय, जुगुण्सा, दो गित, पञ्च न्द्रियज्ञानि, चार शरीर, समचतुरक्तसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वअऋप्यत्यताराचसंहर्तन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्करके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्ताक हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिक वन्धक जीव दोंनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। इनसे आगेक पदोंका भङ्ग झानावरणक समान है। माता आदि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग मनायोगी जीवोंके समान है। देवायुका भङ्ग श्रोपक समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि चायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग मनुष्यिनियोंक समान है।

१७२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनवरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, उच्चगोत्र श्रौर पाँच अन्तरायका भङ्ग श्रवधिज्ञानी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रामिनिवोधिज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषना है कि संग्यानगुणा करना चाहिये। इमी- प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये।

६७३. सामाविकसंयत श्रोर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, लोभ संज्वलन, उच्चगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तरायका श्रवक्तव्य पद नहीं है। शेप भङ्ग मनःपर्ययझानी जीवोंके समान है। परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें श्राहारककाययोगी जीवोंक समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि आहारकदिकका भङ्ग श्रोधके समान है। सूच्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें श्रपगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि श्रवक्तव्य पद नहीं है। संयतासंयत जीवोंमें श्रुवबन्धवाली श्रोर साता श्रादि प्रकृतियोंका भङ्ग देवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि त्रीथंकर प्रकृतिका भङ्ग स्रोवेदी जीवोंके समान है। श्रसंयन जीवोंमें श्रववन्धवाली प्रकृतियोंका

## सूलोघं । चक्खुदंस० तसपज्जनभंगो ।

६७४. किण्णहेस्साए देवगदि०४ सन्वत्थो० संखेजजगुणविह्न-हाणी दो वि० । अवत्त० असंखेजजगु० । दोविह्न-हाणी संखेजजगुणा कादन्वा । अविद्वि० असंखेजजगु० । ओरालि० सन्वत्थो० संखेजजगुणविह्न-हा० दो वि० । अवत्त० असं०गु० । उविरिं धुवभंगो । तित्थय० इत्थिभंगो । णविर अवत्त० णित्थ । सेसाणं पगदीणं असंजदभंगो । एवं णील-काऊए । णविर काऊए तित्थय० णिरयभंगो । देवगदिचदुकस्स, य अवत्त० संखेजजगु० ।

६७५. तेऊए धुविगाणं देवभंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-बारसक०-देवगदि-ओरालि०-वेउन्वि-वेउन्वि०अंगो०-देवाणु०-तित्थय० सन्वत्थो० अवत्त०। संखेजगुण-विद्वि-हाणी दो वि० असं०गु०। उविरं धुवभंगो। सादासाद०-सत्तणोक०-दोगदि-दोजादि-छस्संठा०-ओराखि०श्रंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-आदाव० [उज्जो०-] तस-थावर०-थिरादिछयुग०-णीचागो०-उचा० सन्वत्थो० संखेजजगुणविद्वि-हाणी दो वि०। अवत्त० संखेजजगु०। सेसपदा धुवभंगो। [आहादुगं ओघं।] एवं पम्माए वि।

भङ्ग सामान्य तिर्यख्रोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मूल श्रोघके समान है। चचुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

६७४. कृष्णलेश्यावालं जीवोंमें देवगितचतुष्ककी संख्यात गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे करने चाहिये। इनसे अवस्थित-पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। औदारिकशरीरकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इससे आगेका भङ्ग ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। तीर्थक्कर प्रकृतिका भङ्ग ख्रावेदी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग असंयतोंके समान है। इसीप्रकार नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कापोतलेश्यावाले जीवोंके समान है तथा देवगित चतुष्कके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं।

६७५. पीतलेश्यावाले जीवोंमं प्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग देवोंके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, निध्यात्व, बारह कषाय, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियकशागेपांग,देवगरयानुपूर्वी और तीर्थंकरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। इससे आगेका भंग ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, दो गित, दो जाति, छह संस्थान, औदारिकआंगोपांग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगित, आतप, उद्योत, अस, स्थावर, स्थिर आदि छह युगल, नीचगोत्र और उच्चगोत्रकी संख्यागुणवृद्धि और संख्यात गुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात गुणे हैं। शेष पदोंका भंग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। आहारकद्विकका भङ्ग आपके समान है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि औदारिक-

णवरि ओरालि०अंगो० देवगदिभंगो। पंचिदिय-तस० धुविगाण भंगो। णवरि तिण्णि-वेद०-समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उचां० थीणगिद्धिभंगो।

६७६. सुक्काए पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० सन्वत्थो० अवत्त० । असंखेन्जगुणवही संखेन्जगु० । असंखेन्जगुणहाणी संखेन्जगु० । संखेन्जगुणवहि-हाणी
दो वि० असंखेन्जगु० । संखेन्जगुणहाणी दो वि० संखेन्जगु० । उविर देवगदिमंगो ।
पंचदंसणा०-मिन्न्छ०-बारसक०-भय-दुगुं०-दोगदि-पंचिदि०-चदुसरीर०-समचद्द०-दोअंगो०बन्जरिस०-वण्ण०४ दोआणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०तित्थय० सन्वत्थोवा अवत्त० । संखेन्जगुणविह-हाणी दो वि तु० असंखेन्जगु० । उवरिमपदा णाणावरणभंगो । सादावेद० नसिग० उचा० ओधिमंगो । आसादवे०-इत्थिवे०णवंस०-चदुणोक०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-थिराथिर-सुभामुभ-दृभग-दुस्सरअणादे०-अनस०-णीचा० आणदभंगो । पुरिसवेद० ओधिमंगो । णविर अवत्त० असादभंगो । [ आहारदुगं ओघं । ] अन्भवसिद्धिय-मिन्छा० मदि०भंगो ।

९७७. उवसमसं० पंचणा० चढुदंस०-चढुसंज० पुरिस०-उचा०-पंचंत० सन्वत्थावा अवत्त० । असंखेजजगुणवड्ढि-हाणी संखेजजगु० । संखेजजगुणवड्ढी० विसे० । सेसपदा

आङ्गोपाङ्गका भङ्ग देवगतिके समान है। पद्में न्द्रियज्ञाति और त्रम प्रकृतिका रङ्ग ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तीन वेद, समचतुरस्त्रमंस्थान, प्रशस्तिबहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेव और उच्चगोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धित्रिकके समान है।

हण्ह. शुक्तलेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्ञलन श्रोर पाँच श्रन्तरायके श्रवक्तव्यावरे वन्धक जीव सबसे स्नोक हैं। इनमें श्रसंख्यातगुणहिद्धके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनमें श्रसंख्यातगुणहिद्धके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रमंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहिद्ध श्रोर संख्यातभागहिनिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रमंख्यातगुणे हैं। इससे श्रागेका भङ्ग देवगतिके समान है। पाँच दर्शनावरण, मिश्यात्व, वारह कपाय, अय, जुगुप्सा, दो गित, पश्चे न्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, बश्चश्यमनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो श्रानुपूर्वी, श्रगुरुलयु चतुष्क, प्रशस्तिवहायोगित, त्रमचतुष्क, सुमग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण श्रोर तीर्थकरके श्रवक्तव्यपदक बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातगुणहिद्ध श्रोर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रागेके पदोंका भंग ज्ञानावरणके समान है। सातावदनीय, यशक्तिति श्रोर उच्चगात्रका भंग श्रविद्यानी जीवोंके समान है। श्रयसातविद्योगित, स्थिर, श्रस्थर, श्रम, श्रगुभ, दुर्भग, दुर्स्वर, अनादेय, श्रयशक्तिति श्रोर नीचगोत्रका भंग श्रानत कल्पके समान है। पुरुपबद्का भंग श्रविद्यानी जीवोंके समान है। श्राहारकिद्वका भंग श्रमान है। श्राहारकिद्वका भंग श्राहित्वी समान है। श्राहारकिद्वका भंग श्राहेक समान है।

८७७. उपशमसम्यग्द्दष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपंबद, उच्च-गोत्र और पांच ऋन्तरायके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्नोक हैं । इनमें ऋसंख्यातगुणदृद्धि श्रौर ऋसंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यानगुणे हैं । इनसे संख्यानगुणदृद्धिके वन्धक जीव विशेष ऋधिक औघिभंगो० । आहारदुग-तित्थय० एकत्थ भाणिद्व्वं । सेसाणं पगदीणं ओधिभंगो । सासणे णिरयभंगो । सम्मामिच्छा० देव०भंगो । सण्णीस मणजोगिभंगो ।

६७८. असण्णीसु धुविगाणं सन्तरथोवा संखेन्जगुणविह्न-हाणी दो वि तु० । संखेन्जभागविह्न-हाणी दो वि० असंविज्जभागविह्न-हाणी दो वि० असंविज्जभागविह्न-हाणी दो वि० अणंतगु० । अविह्न० असंखेन्जगु० । सेसाणं परियत्तमाणियाणं पगदीणं सन्वत्थोवा संखेन्जगुणविह्न-हाणी दो वि० । संखेन्जभागविह्न-हाणी दो वि० असंखेन्जगु० । अवत्त० अणंतगु० । उविरमपदा णाणावरणभंगो । णविर चदुआयु०-वेउन्वियछ० तिरिक्खोघं । एइंदिं०-आदाव-थावर०-सुहुम-साधार० सन्वत्थोवा संखेन्जगुणविह्न-हाणी दो वि० । संखेन्जभागविह्न हाणी दो वि० । संखेन्जभागविह्न हाणी दो वि असंविज्ञभागविह्न-हाणी परिथ । सेसं च भाणिद्व्वं । एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

## एवं वड्डिबंघो समत्तो अज्झवसाणसमुदाहारो

९७९. अन्झवसाणसमुदाहारे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि-पगदिसमुदा-हारो द्विदिसमुदाहारो तिन्वमंददा ति ।

हैं। राप पदोका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंक समान है। इतनी विशेषता है कि आहारकद्विक और तीथेंड्कर इनको एक जगह कहना चाहिये। रोप प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। सासादन-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें देवोंके समान भङ्ग है। संज्ञी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

हिण्म. श्रमंत्री जीवोंमें ध्रववन्यवाली प्रकृतियोंकी संख्यातगणदृद्धि श्रीर संख्यातगुणहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागदृद्धि श्रीर असंख्यातभागहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुण हैं। इनसे श्रमंख्यातभागदृद्धि श्रीर असंख्यातभागहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रमन्तगुण हैं। इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव श्रमंख्यातगुणे हैं। शेष परिवर्तनमान प्रकृतियोंकी संख्यातगुणदृद्धि श्रीर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागदृद्धि श्रीर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रमंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। इससे श्रागेके पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि चार श्रायु और विशिषक छहका भङ्ग सामान्य तिर्थक्रोंके समान है। एकेन्द्रियजाति, श्रातप, स्थावर, सूदम और साधारणकी संख्यातगुणदृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागदृद्धि श्रीर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रमंख्यातगुणे हैं। इससे श्रागेके पदोंका भङ्ग ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। मनुष्यगितदिक श्रोर उच्चगीत्रकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानि नहीं है। शेष पद कहने चाहिये।

इस प्रकार चलपबहुत्व समाप्त हुच्चा। इस प्रकार वृद्धिबन्ध समाप्त हुच्चा।

#### अध्यवसानसमुदाहार

८७६. ऋध्यवसानसमुदाह।रका प्रकरण है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं —प्रकृतिस• मुदाहार, स्थितिसमुदाहार और तीव्रमन्दता।

# पगदिसमुदाहारो

ः ६८० पगदिसमुदाहारे ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्दाराणि-पमाणाणुगमो अप्पाबहुगे ति ।

## पमाणाणुगमो

ह८१. पमाणाणुगमो पंचणाणावरणीयाणं असंखेज्जा लोगा द्विदिवंधज्झवसाणद्वा-णाणि । एवं सन्वासि पगदीणं याव अणाहारगे ति णादन्वं । भवरि अवगदे सुहुमसंप-राइगेसु अंतोम्रहुत्तमेत्ताणि अज्जवसाणद्वाणाणि ।

एवं पमाणाणुगमो समत्तो ।.

## अपाबहुअं

६८२. अप्पाबहुगं दुविहं-सत्थाणअप्पाबहुगं चेव परत्थाणअप्पाबहुगं चेव। सत्थाणअप्पाबहुगं पगदं। दुविघो णिद्देसी-ओघेण आदेसेण यः ओघेण पंचणाणावर-णीयाणं सिरसाणि अन्झवसाणहाणाणि। सन्वत्थोवाणि थीणिगिद्धि०३ हिदिबंधन्झवसाणहाणाणि। णिद्दा-पचला० हिदिबंधन्झवसाणहाणाणि विसेसाहियाणि। चदुदंसणा० हिदिबंधन्झवसाणहाणाणि विसे०। सन्वत्थोवा सादस्स हिदिबंधन्झवसाणहाणा०। असादस्स हिदिबंधन्झवसाणहाणाणि असंखेन्जगुणाणि। सन्वत्थोवा० हस्सरदि० हिदि-बंधन्झवसाण०। पुरिस० हिदिबं० विसे०। इत्थि० हिदिबं० असंखेन्जगुणाणि। णवुंस०

#### प्रकृतिसमुदाहा**र**

६८०. प्रकृतिसमुदाहारका प्रकरण है। उसमें ये दो अनुयोगद्वार होते हैं-प्रमाणानुगम श्रीर अल्पबहुत्व।

#### प्रमाणानुगम

६८१. प्रमाणानुगम—पांच ज्ञानावरणीयके श्रसंख्यातलांक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं। इसी प्रकार सभी प्रकृतियोंक श्रमाहारकमार्गणा तक जानना चाहिये। इतनी विशेषना है कि श्रपगतवेदी श्रीर सूद्रमसाम्परायिक संयत जीवोंमें अन्तर्भुहूर्त प्रमाण स्थिति श्रध्यवसानस्थान होते हैं। इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ।

#### अल्**पब**हुत्व

६५२. ऋल्पबहुत्व दो प्रकार का है—स्वस्थान श्रल्पबहुत्व श्रोर परस्थान श्रल्पबहुत्व। स्वस्थान श्रल्पबहुत्वका प्रकरण है। उसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकार है—श्रांच और आदेश। श्रांचसे पाँच ज्ञानावरणीयके श्रध्यवसानस्थान समान होते हैं। स्त्यानगृद्धित्रिकके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक होते हैं। इनसे निद्रा श्रोर प्रचलाके स्थितवन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैं। सातावदनीयके स्थितवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक होते हैं। इनसे श्रसातावदनीयके स्थितवन्धाध्यवसान स्थान श्रसंख्यातगुणे होते हैं। हास्य श्रोर रितके स्थितवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक होते हैं। इनसे पुरुषवदके स्थितवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे होते हैं। इनसे नपुंसकवेदके स्थितवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात श्रमंख्यात होते हैं। इनसे पुरुषवदके स्थितवन्धाध्यवसान स्थान श्रमंख्यात स्थान स्थान स्थान श्रमंख्यात स्थान श्रमंख्यात स्थान स्थान स्थान स्थान श्रमंख्यात स्थान श्रमंख्यात स्थान श्रमंख्यात स्थान स्थ

हिदिनं असंखे । अरिद-सोग । हिदिनं विसे । भय-दुगुं । हिदिनं विसे । अणंताणुनं घि ०४ हिदिनं असंखे ज्ज । अपच क्खाणा ०४ हिदिनं विसे । पच क्खाणा ०४ हिदिनं विसे । पच क्खाणा ०४ हिदिनं विसे । को घसंज । हिदिनं विसे । माणसंज । हिदिनं घड्य । निसे । माणसंज । हिदिनं विसे । साणसंज । हिदिनं असंखे ज्जाणु । सन्वत्थो वा तिरिक्ख मणुसायूणं हिदिनं । णिरयायुग । हिदिनं असंखे जाणु । देवायुग । हिदिनं विसे । सन्वत्थो वा देवगदिणा माण् हिदिनं । मणुसगदिणा माण् हिदिनं । मणुसगदिणा माण् हिदिनं । असंखे ज्जाणु । णिरयगदि । हिदिनं । सिक्ख गणि । सिक्ख गणि । सिक्ख गणि । सिक्ख गणि । हिदिनं । विरिक्ख गणि । हिदिनं । विसे । सिक्ख गणि । हिदिनं । विसे । सिक्ख गणि । हिदिनं । विसे । सिक्ख गणि । सिक्य गणि । सिक्ख गणि । सिक्ख गणि । सिक्ख गणि । सिक्ख गणि । सिक्च गणि । सिक्ख गणि । सिक्च गणि । सिक्ख गणि । सिक्ख गणि । सिक्ख गणि । सिक्ख गणि । सिक्य गणि । सिक्ख गणि । सिक्य गणि । सिक्ख गणि । सिक्ष गणि । सिक्ष गणि । सिक्ष गणि । सिक्य गणि । सिक्ष गणि । सिक्य गणि । सिक्ष गणि । सिक्य गणि । सिक्ष गणि । सिक्य गणि । सिक्ष गणि

त्राणे होते हैं। इनसे अरित और शोकके स्थितिबन्धाध्यसान स्थान विशेष अधिक होते हैं। इनसे भय श्रौर जुगुप्साके स्थिति वन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैं। इनसे श्रनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान ऋसंख्यातगुणे होते हैं। इनसे ऋप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विशेप अधिक होते हैं । इनसे प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके स्थितिबन्धा-ध्यवसान स्थान विशेष त्राधिक होते हैं। इनसे क्रोध संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष ऋधिक होते हैं। इनसे मान संज्वलनके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विशेष ऋधिक होते हैं। इनसे मायासंज्वलनके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विशेष ऋधिक होते हैं। इनसे लोभ-संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यसानस्थान विशेष अधिक होते हैं। इनसे मिध्यात्वके स्थितिवन्धाध्य-वसानस्थान ऋरांक्यातगुणे होते हैं। तिर्यक्काय श्रीर मनुष्यायुके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक होते हैं। इनसे नरकायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान ऋसंख्यातगुणे होते हैं। इनसे देवायके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं। देवगतिनामकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसान-स्थान सबसे स्तोक होते हैं। इससे मनुष्यगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अरांख्यातगुणे होते हैं। इनसे नरकगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अप्रांख्यातगुणे होते हैं। इनसे तिर्यञ्जगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं। चतुरिन्द्रिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक होते हैं। इनसे त्रीन्द्रिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं। इनसे द्वीन्द्रिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं। इनसे एकेन्द्रिय जातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान अरांख्यातगुणे होते हैं। इनसे पञ्जोन्द्रिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसान-स्थान विशेष अधिक होते हैं। आहारकशरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक होते हैं। इनसे ऋौदारिकशरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। इनसे वैक्रियिक शारीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं। इनसे तैजसशरीर आदि नौ प्रकृतियोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशोप अधिक होते हैं। समचतुरस्रसंस्थानके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक होते हैं। इनसे न्ययोधपरिमण्डलसंस्थानके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात-गुणे होते हैं। इनसे स्वातिसंस्थानके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान ऋसंख्यातगुणे होते हैं। इनसे कुन्जकसंस्थानके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान ऋसंख्यातगुणे होते हैं। इनसे वामन संस्थानके

ज्जगु० । वामणसंठा० द्विदिवं० असंखेज्जगु० । हुंडसं० द्विदिवं०-असंखेज्जगु० । सन्व-त्थोवा० आहारसरीरअंगो० द्विदिवं० । ओरालियं० अंगो० द्विदिवं० असंखेज्जगु० । वेउन्विय०अंगो० द्विदिवं० विसे० । सन्वत्थोवा० वज्जरिस० द्विदिवं० । एवं यथा संठाणं तथा संघडणं । यथा गदो तथा आणुपुन्वी । सन्वत्थोवा० पसत्थिव० द्विदिवं० । अप्पसत्थ० द्विदिवं० असंखेजगु० । सन्वत्थोवा० थावरणामाए द्विदिवं० । तस० द्विदिवं० विसे०। सन्वत्थोवा० सुदुम-अपजत्त साधारण-थिर-मुम-सुस्सर-आदेज-जसिण० उर्चा० द्विदिवं० । तप्पडिपक्खाणं द्विदिवं० असंखेजगु० । पंचंतग० द्विदिवं० सरि-साणि । एवं ओघभंगो कायजागि-कोघादि०४—अचक्खुदं०-भवसि०-आहारगे नि ।

ह८३. णेरइएस सन्वत्थोवा थीणगिद्धि०३ हिदिवं०। छदंसणा० विसे०। सादा-सादा० ओघभंगो। सन्वत्थो० पुरिस०। हस्स रिद० हिदिवं० असंखे०। [इत्थि० हिदिवं० असंखेज०। ] णवंस० हिदिवं० असंखेजगु०। अरिद-साग० हिदिवं० विसे०। भय०-दु० हिदिवं० विसे०। अणंताणुवंधि०४ हिदिवं० असंखेज्जगु०। वारसक० हिदिवं० विसे०। मिच्छत्त० हिदिवं० असंखेज्जगु०। सन्वत्थो० मणुसग० हिदिवं०।

स्थितिवन्धाध्यव नानस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। इनमे हुण्डसंस्थानके स्थितिवन्याध्ययसानस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। आहारकरारीरआज्ञोपाज्ञके स्थितिवन्धाध्ययमानस्थान असंख्यातगुणे हें। इनसे वैकियिकरारीर आज्ञोपाज्ञके स्थितिवन्धाध्ययमानस्थान विशेष अधिक हें। वक्रऋष्पमनाराचसंहननके
स्थितिवन्धाध्ययसानस्थान सदसे स्तोक हें। ऐमे ही जिसप्रकार संस्थानोकी अपेदा अस्पवहुत्व
कह आये हैं उत्तीप्रकार संहननोंकी अपेदा अस्पवहुत्व जानना चाहिये। तथा जिसप्रकार चारोंगितयोंकी अपेदा अस्पवहुत्व कहा है उत्तीप्रकार आनुपूर्वियोंकी अपेक्षा अस्पवहुत्व जानना
चाहिये। प्रशस्तिवह्यागितिक स्थितिवन्धाध्ययमानस्थान सवसे स्तोक हैं। इनसे अप्रशस्तिवहायोगितिक स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। स्थायरनामकर्मक स्थितिवन्धाध्ययसान
स्थान सवसे स्तोक हैं। इनसे असनामकर्मक स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। सूदम,
अपर्याप्त, साधारण, स्थिर, ह्युम, मुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और उच्चगात्रके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सवसे स्तोक हैं। इनसे इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान सवसे स्ताक हैं। इनसे इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान स्वाक्ष स्थान अधिक हैं। इसी प्रकार आवक्ष समान
काययोगी, कोधादि चार कपायवाले, अच्छादर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंक जानना चाहिये।

६५३. नारिकयोंमें स्त्यानगृद्धित्रिकके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे छह दर्शनावरणके स्थितबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। साताबदनीय और असाता वेदनीयका भंग खाँचके समान है। पुरुपवदके स्थितबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे हास्य और रितके स्थितबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे स्थितबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे अपिक व्हें। इनसे अयातगुणे हैं। इनसे अपिक हें। इनसे भय और जुगुप्साके स्थितबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे भय और जुगुप्साके स्थितबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चारके स्थितबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे बारह कपायोंके स्थितबन्धाध्यावसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे मिण्यात्वके स्थितबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। मनुष्यातिके स्थितबन्धाध्य-

तिरिक्खग० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । सेसाणं पगदीणं ओघं । एवं सत्तसु पुढवीसु० ।

६८४. तिरिक्खंस दंसणावरणीय-वेदणीय-मोहणीय०णिरयमंगो। णविर मोहणीय-अण्चक्खाणा०४ द्विदिवं० विसे०। अट्ठकसा० द्विदिवं० विसे०। मिच्छ० द्विदिवं० असंखेज्जगु०। सन्वत्थोवा० तिरिक्ख-मणुसायूणं द्विदिवं०। देवायु० द्विदिवं० असंखेज्जगु०। णिरयायु० द्विदिवं० असंखेज्जगु०। सन्वत्थो० देवगदि० द्विदिवं०। मणुसगदि० द्विदिवं० असंखेज्जगु०। तिरिक्खगदि० द्विदिवं० असंखेज्जगु०। णिरयगदि० द्विदिवं० असंखेज्जगु०। सन्वत्थो० चदुरिंदि० द्विदिवं०। वीइंदि० द्विदिवं० विसे०। वेइंदि० द्विदिवं० असंखेजजगु०। सन्वत्थो० चदुरिंदि० द्विदिवं०। वेरिक्छानु०। सन्वत्थो० अरेगिल० द्विदिवं० विसे०। पंचिदि० द्विदिवं० असंखेजजगु०। सन्वत्थो० ओरालि० द्विदिवं०। वेउन्वि० द्विदिवं० असंखेजजगु०। तेजा०-क० द्विदिवं० विसे०। संठाणं संघडणं ओघं। णविर खीलियसंघडणादो असंपत्तसेवट्ट० विसे०। सेसाणं ओघं। एवं पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीसु।

६८५. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेसु सन्वत्थोवाणि सादावेद० द्विदिबं०। असादा० द्विदिवं० असंखेज्ज०। सन्वत्थोवा० पुरिस० द्विदिवं०। इत्थिवे० द्विदिवं० असंखेज्जगु०। हस्स-रदीणं द्विदिवं० असंखेज्जगु०। णवुं स० द्विदिवं० असंखेज्जगु०। अरदि-वसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे तिर्यक्रगितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। शेप प्रकृतियोंका भंग श्रोघके समान है। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिये।

६८४. तिर्येक्बोंमें दर्शनावरणीय, वेदनीय श्रौर मोहनीयका भंग नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि मोहनीयमें अप्रत्याख्यानावरण चारके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष श्राधिक हैं। इनसे आठ कपायोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष श्राधिक हैं। इनसे मिध्यास्वके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान ऋसंख्यातगुणे हैं। तिर्यक्रायु और मनुष्यायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे देवायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं। इनसे नरकायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान ऋसंख्यातगुणे हैं। देवगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे मनुष्यगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे तिर्यक्रगतिके स्थिति-बन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे नरकगतिके स्थितबन्धाध्यवसानस्थान ऋसंख्यातगुणे हैं । चतरिन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे त्रीन्द्रियजातिके स्थित-बन्धाध्यवसानस्थान विशेष ऋधिक हैं। इनसे द्वीन्द्रिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे एकेन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे पञ्चेन्द्रिय-जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान ऋसंख्यातगुणे हैं । ऋौदारिक शरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे वैक्रियिकशरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे तैज्ञस ऋौर कार्मणशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष ऋधिक हैं। संस्थानों और संहननोंका भक्क श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें कीलकसंहननसे असम्श्राप्तास्रपाटिकासंहननके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। शेष प्रकृतियोंका भंग श्रोघके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चपर्याप्त और पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिनी जीवोंमें जानना चाहिये।

६८५. पञ्चोन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें सातावेदनीयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे असातावेदनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। पुरुषवेदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे स्वीवेदके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे स्वीवेदके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इतसे नपुंसकवेदके

सोग० हिदिबं० विसे० । भय०-दुगुं० हिदिबं० विसे० । सोलसक० हिदिबं० असंखे-ज्ञगु० । मिन्छत्त० हिदिबं० असंखेजगु० । सन्वत्थोवाणि मणुसगदि० हिदिबं० । तिरिक्खगदि० हिदिबं० असंखेजगु० । सन्वत्थोवाणि पंचिदि० हिदिबं० । चदुरिंदि० हिदिबं० असंखेजगु० । तीइंदि० हिदिबं० असंखेजगु० । बीइंदि० हिदिबं० असंखेजगु० । एइंदि० हिदिबं० असंखेजगु० । संठाणं संघडणं विहायगदी ओघं । सन्वत्थो० तसणामाए हिदिबंधज्ञ्ञ० । थावर० हिदिबं० असंखेजगु० । सेसाणं ओघं । ' एवं मणुसअपज्जत्त-सन्वविगलिंदिय-पंचिदिय-तसअपज्ज० सन्वएइंदि०-पंचकायाणं च ।

९८६. मणुसेसु हेट्ठिछियो ओघभंगो । गदिणामाए जादिणामाए च तिरिक्खोघं । णवरि वेउन्विय ० असंखेज्जगु० । सेसं तिरिक्खोघं ।

९८७. देवाणं णिरयभंगो । णविर सन्वत्थोवा० एइंदि० द्विदिवं० । पंचिदिय० द्विदिवं० विसे० । एवं तस-थावराणं । भवणवा०-वाणवेंत०-जोदिसि०-सोधम्मीसाणेसु सन्वत्थो० पंचिदिय० द्विदिवं० । एइंदि० द्विदिवं० असंखेज्जगु० । एवं तस-थावराणं । सन्वत्थोवा असंपत्तसेवद्व० द्विदिवं० । खोलिय० विसे० । सेसाणं देवोघं । सणक्मार-

स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे अरित और शोकके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे भय और जुगुप्साके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे सोलह कषायोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे गिण्यात्वके स्थितिवन्धाध्य-सानस्थान असंख्यातगुणे हैं। मनुष्यगितके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान सवसे स्तोक हैं। इनसे तिर्यक्षगितके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान संख्यातगुणे हैं। पख्रेन्द्रियजातिके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान स्थान सवसे स्तोक हैं। इनसे चतुरिन्द्रियजातिके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे व्रीन्द्रियजातिके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे व्रीन्द्रियजातिके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे ह्यान्द्रियजातिके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे एकेन्द्रियजातिके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे एकेन्द्रियजातिके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे स्थावरनामकर्मके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे स्थावरनामकर्मके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंका मङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार मनुष्यअपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पद्योन्द्रियअपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय और पांच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिये।

६८६. मनुष्योंमं नीचेकी प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। गैतिनामकर्म श्रोर जाति-नामकर्मका भङ्ग सामान्य तिर्येख्नोंके समान है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकशरीरके स्थितिबन्धा-ध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। शेप भङ्ग सामान्य तिर्येख्नोंके समान है।

६५७. देवोंमें सामान्य नारिकयोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषना है कि एकेन्द्रियजातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्ताक हैं। इनसे पक्षेन्द्रियजातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार त्रस और स्थावर प्रकृतियोंका अरुपबहुत्व जानना चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्मेशानकरुपके देवोंमें पक्षेन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे एकेन्द्रिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं। इसी प्रकार त्रस और स्थावर प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। असम्प्राप्तस्रृपाटिकासंहननके स्थिति-बन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे कीलकसंहननके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे कीलकसंहननके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष

याव० उविरमगेवज्जा पहमपुहवीभंगो । अणुहिस याव सन्बद्धेसु सन्बत्थो० हस्स-रदीणं हिदिबं० । अरिद-सोग० हिदिबं० असंखेज्जगु० । पुरिस०-भय०-दुर्गु० विसे० । बारसक० हिदिबं० असं०गु० । सेसाणं णिरयभंगो । एवं एस भंगो आहार०-आहारमि०-आभि० सुद०-ओधि०-मणपज्जव०-सन्वसंजद-ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसमसं०-सासण०-सम्मामिच्छा० ।

६८८, पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचविच०-पुरिस०-चक्खुदं०-सण्णि ति मूलोघं। ओरालियका० मणुसिमंगो। ओरालियमि० तिरिक्खअपज्जत्तमंगो। णवरि देवगदि०४ अत्थि। वेउव्वि० देवोघं। एवं चेव वेउव्वियमिस्स०। कम्मइ०-अणाहारगे तिरिक्ख-अपज्जत्तमंगो। विसेसो ओघेणेव साघेदव्वं। इत्थिवे० पंचिदियमंगो। किंचि विसेसो०। णवंसगेस ओघं। जादिणामेस विसेसो०। अवगदवेदे ओघेण साघेदव्वं। एवं सुहुम-संपरा०। मदि०-सुद्०-विभंगणाणि-अब्भवसिद्धिय-मिच्छा० ओघं। णवरि सम्मत्तपगदीस विसेसो। असंजदे ओघं। आघं। आयु० विसेसो। एवं तिण्णिले०। णवरि किंचि विसेसो।

६८६. तेऊए मोहणीयो ओघो । सेसाणं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि

अधिक हैं। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। सानत्कुमार कल्पसे लेकर उपिस-येवेयक तकके देवोंमें पहली पृथ्वीके समान भङ्ग है। अनुिद्दशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें हास्य और रितके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे अरित और शोकके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके स्थिति-बन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कषायोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात-गुणे हैं। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। इसी प्रकार यह भङ्ग आहारककाययोगी आहार रकमिश्रकाययोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, सब संयत, अवधि, दर्शनी, सन्यग्दिष्ट, चायिकसन्यग्दिष्ट, वेदकसन्यग्दिष्ट, उपशमसन्यग्दिष्ट, सासादनसन्यग्दिष्ट और सन्यग्मध्यादिष्ट जीवोंके जानना चाहिये।

हिन्द. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, पुरुषवेदी, चजुदर्शनी और संज्ञी जीवोंमें मूल श्रोघके समान भङ्ग है। श्रोदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्यिनियोंके समान भङ्ग है। श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तिर्यञ्चश्रपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवगतिचतुष्क है। वैक्रियुककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है। इसीप्रकार वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। कार्मणकाययोगी श्रोर श्रनाहारक जीवोंमें तिर्यञ्चश्रपर्या-प्रकोंके समान भङ्ग है। जो विशेष हो उसे श्रोघसे साध लेना चाहिये। क्रीवेदी जीवोंमें पृञ्जेन्द्रियके समान भङ्ग है। किन्तु कुछ विशेषता है। नपुंसकवेदी जीवोंमें श्रोघके समान भङ्ग है। किन्तु जातिनामककर्मकी प्रकृतियोंमें कुछ विशेषता है। श्रपगतवेदी जीवोंमें श्रोघके समान साध लेना चाहिये। इसीप्रकार सूक्तमसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिये। मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, श्रभव्य श्रोर मिथ्यादृष्टि जीवोंमें श्रोघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्यसम्बन्धी प्रकृतियोंमें विशेषता जाननी चाहिये। श्रसंयतोंमें श्रोघके समान भङ्ग है। किन्तु चार श्रायुश्चोंमें विशेषता जाननी चाहिये। इसीप्रकार तीन लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये। किन्तु इनमें कुछ विशेषता है। जाननी चाहिये। इसीप्रकार तीन लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये। किन्तु इनमें कुछ विशेषता है।

६८. पीतलेश्यावाले जीवोंमें मोहनीयका भङ्ग त्रोघके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग सौधर्मकरूपके समान है। इसीप्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता है सहस्सारमंगो । सुकाए ओघं । णवरि णामे विसेसो । सव्वत्थोवा० मणुसगदि० हिदिबं० | देवगदि० हिदिबं० विसे० । अथवा देवगदि० बंध० थोवा० । मणुसगदि० हिदिबं० असंखेज्जगु० । एवं सव्वणामाणं णेदव्वं । असण्णीसु मोहणीयं अपज्जत्तमंगो । चदु० आयु० तिरिक्खोघं । सेसाणं तिरिक्खोघं । एवं सत्थाणअप्पाबहुगं समत्तं

हह ०. परत्थाणअप्पाबहुगं पगदं । दुविधो णिदेसो—ओधेण आदेसेण य । ओधेण सन्वत्थोवाणि तिरिक्ख-मणुसायूणं द्विदिबंधन्झवसाणद्वाणाणि । . णिरयायुगस्स द्विदिबंधन् क्सर्वसाणद्वाणाणि असंखेन्जगुणाणि । देवायु० द्विदिबंध० विसेसाहियाणि । आहार-सरीर० द्विदिबं० असंखेन्जगु० । देवगदि० द्विदिबं० असंखेन्जगु० । हस्स-रदीणं द्विदिबं० विसेसा० । पुरिस० द्विदिबं० विसे० । जस०-उचा० द्विदिबं० विसे० । सादावे० द्विदिबं० असंखेन्जगु० । मणुसगदि० द्विदिबं० विसे० । इत्थिवे० द्विदिबं० विसेसा० । णिरयगदि० द्विदिबं० असंखेन्जगु० । णवुंस० द्विदिबं० विसे० । अरदि-सोग०-अनस० द्विदिबं० विसे० । तिरिक्खगदि-णीचागो० द्विदिबं० विसेसा० । ओरान्तिय० द्विदिवं० विसे० । वेजन्विय० द्विदिवं० विसे० । तेवा०-कम्म० द्विदिबं० विसे० । भय-दुगुं० द्विदिवं०

कि इनमें सहस्रारकल्पके समान भद्ग है। शुक्रलेश्यावाल जीवोंमें खोलके समान भद्ग है। इननी विशेषता है कि नामकर्ममें छुछ विशेषता जाननी चाहिये। मनुष्यगतिके स्थितवन्धाध्यवमानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे देवगतिके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। अथवा देवगितके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। अथवा देवगितके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे मनुष्यगितके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान खमंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सब नामकर्मकी प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिये। अमंबियोंमें मोहनी-यकर्मका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है। चारों आयुओंका भङ्ग सामान्य तिर्यक्चोंक समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यक्चोंके समान है।

#### इस प्रकार स्वस्थान श्राल्पवहुत्व समाप्त हुआ।

हि०. परस्थान ऋल्पवहुत्वका प्रकरण है। उसकी ख्रपेत्ता निर्देश दें। प्रकारका है—श्रांघ और श्रादेश। श्रांघसे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु के स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्नांक हैं। इससे नरकायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इससे देवायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इससे देवायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान श्रांक स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान श्रांक स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान श्रांक स्थितवन्धाध्यवसानस्थान श्रांक हैं। इससे पुरुपवेदके स्थितवन्धाध्यवसान स्थान विशेष श्रांक हैं। इससे यशकीर्ति श्रोर उचगोत्रके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान विशेष श्रांक हैं। इससे मातावदनीयके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान श्रांक स्थितवन्धाध्यवसानस्थान विशेष श्रांक हैं। इससे मातावदनीयके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान श्रांक हैं। इससे स्थितवन्धाध्यवसानस्थान विशेष श्रांक हैं। इससे स्थितवन्धाध्यवसानस्थान श्रांक हैं। इससे स्थितवन्धाध्यवसानस्थान श्रांक हैं। इससे स्थितवन्धाध्यवसानस्थान श्रांक हैं। इससे श्रांव श्रांक हैं। इससे स्थितवन्धाध्यवसानस्थान विशेष श्रांक हैं। इससे श्रांव त्रांप श्रांक हैं। इससे श्रांव त्रांप श्रांक हैं। इससे श्रांव त्रांव श्रांव श्रांव श्रांव हैं। इससे श्रांव त्रांव श्रांव श्रांव हैं। इससे श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव हैं। इससे श्रांव त्रांव श्रांव श्रांव हैं। इससे श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव हैं। इससे श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव हैं। इससे श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव हैं। इससे श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव श्रांव हैं। इससे श्रांव श्र

विसे । असाद हिदिबं असंखेज्जगु । श्रीणगिद्धि ३ हिदिबं विसे । णिहा-पचला हिदिबं विसे । पंचणाणा -च दुदंसणा - पंचंत हिदिबंध ज्झवसाण हाणाणि विसेसा । अणंताणु वंधि ०४ हिदिबंध ज्झवसाण असंखेजगु । अप्पचक्खाणा ० ४ हिदिबं विसे । पचक्खाणा ०४ हिदिबंध ज्झवसाण हाणाणि विसेसा । कोध संज ० हिदिबं विसे । माण संज हिदिबं विसे । मायासंज हिदिबं विसे । लोभ संज ० हिदिबंध ज्झ ० विसेसा ० । मिच्छ त्त हिदिबंध ज्झ व ० असंखेजगु ० । एवं ओघं पंचिदिय-तस ०२ - पंचमण ० - पंचव चि ० - काय जो गि - पुरिस ० - कोधादिस च मोहणीए विसेसो ओघेण साधेद व्वं ।

६६१. णिरएसु सन्वत्थोवाणि दोण्णं आयुगाणं द्विदिवंधन्झवसाणद्वाणाणि। पुरिस०हस्स-रिद-जसिग०-उचा० द्विदिवंधन्झवसाणद्वाणाणि असंखेन्जगु०। सादावे० द्विदिवं०
असंखेन्जगु०। इत्थिवे० द्विदिवं० विसेसा०। मणुसगिद० द्विदिवंधन्झव० विसे०।
णव्यंस० द्विदिवंध० असंखेन्जगु०। अरिद-सोग-अन्नसगित्ति० द्विदिवं० विसेसा०।
तिरिक्खगिदिणीचागो० द्विदिवंध० विसेसा०। भय-दुगुं०-ओरालिय-तेना०-कम्मइय०

भय और जुगुप्साके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे असातावेदनीयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे स्त्यानगुद्धि तीनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे पाँच-आधिक हैं। इनसे निद्रा और प्रचलाके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे पाँच-ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे अप्रत्याख्यानावरण चारके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे प्रत्याख्यानावरण चारके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे मान संज्वलनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे माया संज्वलनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे माया संज्वलनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे नाया संज्वलनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे माया संज्वलनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे माया संज्वलनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे मिण्यात्वके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार ओषके समान पञ्चिनद्वयद्विक, असिद्वक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, पुरुषवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, चजुःदर्शनी, अचजुःदर्शनी, मञ्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी और क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें मोहनीयकी विशेषता ओषके अनुसार साध लेना चाहिये।

हृश्यात्रियोंमें दो आयुआंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे पुरुषवेद, हास्य, रित, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे सातावेदनीयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे मनुष्यगितके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे अरित, शोक और अयशःकीर्तिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे विर्यञ्जगिति और नीचगोत्रके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे तिर्यञ्जगित और नीचगोत्रके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर और कार्मणशरीरके

द्वित्वंघ० विसेसा०। असादा० द्वित्वंघ० असंखेजगुणाणि। थीणगिद्धि०३ द्वित्वंघ० विसेसाहियाणि। पंचणा०-छदंसणा०-पंचंत० द्वित्वंघज्झवसाण० विसेसाहियाणि। अणंताणुवंघ०४ द्वित्वंघ० असंखेजजगु०। वारसक० द्वित्वंघ० विसे०। मिच्छत्त० द्वित्वंघ० असंखेजजगु०। एवं पढमाए पुढवीए। णवरि मणुसगिद० द्वित्वंघ० विसे०। तिरिक्खगिद० द्वित्वंघ० असंखेजगु०। णीचागो० द्वित्वंघ० विसे०। णवंस० द्वित्वंघ० विसे०। अरिद-सोग-अजस० द्वित्वंघ० विसे०। उविर णिरयोघं। एवं याव छि ति।

# जीवसमुदाहारो

६६३. .....असाद्स्स चदुद्वाणवंघगा जीवा । आभिणि० जहण्णियाए द्विदीए जीवेहिंतो तदो पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागं गंतूण दुगुणविद्वदा । एवं दुगुणविद्वदा

स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे असातावेदनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुगे हैं। इनसे स्त्यानगृद्धिविकते स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे पाँच ज्ञानावरण, अह दर्शनावरण ओर पाँच अन्तरायके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे अन्तरानुवन्धी चारके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुगे हैं। इनसे वारह कपायों के स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे मिण्यात्वके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुगे हैं। इसी प्रकार पहली पृथ्वीमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगितके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे तिर्यञ्चगितके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे तिर्यञ्चगितके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान असंयस्यातगुगे हैं। इनसे नीचगोत्रके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे अरति, शोक और अयशःकीतिके स्थितवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इससे आगे सामान्य नारिक्योंक समान भक्त है। इसी प्रकार छठवीं पृथिवी तक जानना चाहिये।

६६२. सातवीं पृथिवीमं तिर्येख्वायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे मनुष्यगति श्रोर उचगोगके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे पुरुपवेद, हाम्य, रित श्रोर प्रशाकीर्तिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे साताबदनीयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान

#### जीवसमुदाहार

६६३. ..... असाताके चतुःस्थानवन्धक जीव हैं। आभिनिबोधज ज्ञानावरणकी जवन्यस्थितिके वन्यक जीवोंसे पल्योपमके असंख्यातवेंभागप्रमाण स्थान जाकर दृनी वृद्धिकां

१ कमाङ्क ११२ ताडपर्ग शुटितम् ।

दुगुणविद्वा याव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागं गंतूण दुगुणहीण्य । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा याव सादस्स असादस्स य उक्कस्सिया द्विदिः ति । उविर मूलपगदिभंगो ।

### एवं जीवसमुदाहारे ति समत्तमणियोगदारं। एवं उत्तरपगदिद्विदिवंधो समत्तो। एवं द्विदिवंधो समत्तो।

प्राप्त हुये हैं । इसीप्रकार सौ सागर पृथक्तवतक दूनी दूनी वृद्धिको प्राप्त हुये हैं । उससे आगे परुयके असंख्यातवेंभाग प्रमाण जाकर दूने हीन हैं । इसप्रकार सातावेदनीय और असातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक दूनें दूनें हीन होते गये हैं । इससे आगे भक्त मूलप्रकृतिवन्धके समान है ।

इस प्रकार जीवसमुदाहार श्रनुयोगद्वार समाप्त हुन्ना। इस प्रकार उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध समाप्त हुन्ना। इस प्रकार स्थितिबन्ध समाप्त हुन्ना।

\_\_\_\_\_\_\_

## 

# ंज्ञानपीष्ठके सांस्कृतिक प्रकाशन

## [ प्राकृत, संस्कृत ग्रन्थ ]

| ₹.               | महाबन्ध [ महाधवल सिद्धान्त शास्त्र ]—प्रथम भाग, हिन्दी श्रनुपाद सदिन          | १२)          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ₹.               | महाबन्ध—[ महाधवल सिद्धान्तरााम्त्र ]-द्वितीय भाग                              | <b>(</b>     |
| ₹.               | करलक्खण[ सामुद्रिक शास्त्र ]-[ द्वितीय संस्करण ] इस्तरेखा विशानका नवीन ग्रन्थ | 111)         |
| 8.               | मद्नपराजय [ भाषानुवाद तथा ७= पृष्ठकी विरतृत प्रम्तावना ]                      | <b>s</b> )   |
| ч.               | कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय यन्थसृची                                             | ( <b>ફ</b>   |
| ξ.               | न्यायविनिश्चयविवरण [ प्रथम भाग ]                                              | <b>રપ</b> )  |
| <b>%</b> .       | न्यायविनिश्चयविवरण [ द्वितीय भाग ]                                            | ૧ <b>૫</b> ) |
| =,               | तत्त्वार्थयृत्ति [ श्रुतसागर म्र्रिरचित टीका ] हिन्दी सार सहित                | <b>१</b> ६)  |
| 8.               | आदिपुराण [ भाग १ ] भगवान् ऋगभदेवका पुण्य चरित्र                               | ₹0)          |
| १०.              | त्र्यादिपुराण'[ भाग २ ] भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र                          | १०)          |
| ११.              | उत्तरपुराण तेईस तीथद्वरोंको पुण्य चरित्र                                      | (ه۶          |
| १२.              | नाममाला सभाप्य [ कोश ]                                                        | ₹II)         |
| १ <b>३</b> .     | केवलज्ञानप्रअचृदामणि [ प्रश्नसास्त्रका त्र्राह्वतीय प्रन्य ]                  | ¥)           |
| १४.              | सभाप्यरत्नमंजूपा [ छन्दशास्त्र ]                                              | ₹)           |
| १५               | समयसार—[ ऋंग्रेज़ी ]                                                          | =)           |
| १६.              | थिरुकुरल—तामिल भाषाका पञ्चमवेद [ तामिल लिपि ]                                 | ٧)           |
| १७.              | वसुनन्दि-श्रावकाचार                                                           | <b>4</b> )   |
| १≒.              | तत्त्वार्थेवार्तिक [ राजवार्तिक ] भाग १ [ इिन्दी सार सहित ]                   | <b>१</b> २)  |
| १६.              | जातक [ प्रथम भाग ]                                                            | ξ)           |
| २०.              | जिनसहस्त्रनाम                                                                 | ¥)           |
| <b>२</b> १.      | सर्वार्थेसिद्धि                                                               | <b>१</b> २)  |
| [हिन्दी ग्रन्थ ] |                                                                               |              |
| २ <b>२</b> .     | त्र्याघुनिक जैन कवि [ परिचय एवं कविताएँ ]                                     | 3111)        |
| २३.              | जैनशासन [ जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली मुन्दर रचना ]                   | (£           |
|                  | बुन्दबुन्दाचार्यके तीन रत्न [ अध्यात्मवादका अद्भुत अन्य ]                     | ₹)           |
|                  | हिन्दी जैन साहित्यका संचिप्त इतिहास                                           | ₹III=)       |
|                  |                                                                               | /            |

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ५